# सरल नागरिक'शास्त्र



#### तेखक

# भगवानदास केला

भारतीय शासन, भारतीय' अर्थशास्त्र, अपराध-चिक्तिस श्रीर नागरिक शिक्षा श्रादि के रचयिता



760

## दयाशंकर दुवे एम० ए०, एल-एल० बी०

श्रर्थशास्त्र अध्यापक, प्रयाग-विश्वविद्यालय CENTRAL, ARCHAEOLOGICAL

Acc. No. .... 4.8.7. Date. 9.7.48 Call No. 320 Kel.

प्रथम बार ]

संवत् १९९८ वि॰

मृत्य तीन रुपये

प्रकाशक हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग



CENTRAL ARCHAEOLOGIGAL
LIBRARY, NEW DE. HI.
Acc. No. 37608
Dacc. 3.9.56
LI Vo. 320:954/Kelef. Dul

सुद्रक— नारायण प्रसाद नारायण प्रेस, नारायण विल्डिंग्स, प्रयाग

# ्कृतज्ञता-प्रकाश

स्वर्गीय श्रीमान् बड़ौदा-नरेश महराज स्याजीराव गायकवाड़ महोदय ने वश्वई के सम्मेलन में स्वयं उपस्थित होकर जो पाँच सहस्र रुपये की सहायता सम्मेलन की प्रदान की थी, उसी सहायता से सम्मेलन इस 'मुलम-साहित्य-माला' के प्रकाशन का कार्य कर रहा है। इस 'माला' में जिन सुन्दर और मनोरम प्रन्थ-पुष्पों का प्रथन किया जा रहा है उनकी सुरभि में समस्त हिन्दी-संसार सुवासित हो रहा है। इस 'माला' के द्वारा हिन्दी साहित्य को जो श्री दृद्धि हो रही है उसका मुख्य श्रेय स्वर्गीय श्रीमान् बड़ौदा-नरेश महोदय को है। उनका यह हिन्दी-श्रेम भारत के अन्य हिन्दी-श्रेमी श्रीमानों के लिए श्रनुकरणीय है।

निवेदक-मन्त्री हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग

## परिदत अयोध्यापसादजी शर्मा



TO THE WAS TO STORE FOR THE WAS TO WE STORE THE STORE FOR THE STORE STORE THE STORE STORE THE STORE STORE STORE THE STORE STOR

जन्म—चैत्र शुङ्का ८, सं० १९२४ वि० निवास-स्थान—किरमच, कुरुद्वेत्र (पंजाव)

# > समर्पण

## श्रीमान् परिडत अयोध्याप्रसादनी शर्मा

ूष्य गुरुवर !

नागरिकता की पहली पाठशाला घर है; नागरिक शिक्षा के प्रथम आचार्य माता-पिता होते हैं। पीछे इस शिक्षा में सहयोग देने का कार्य उन शिक्षकों का है जो वर्णमाला के अच्चर विलाते हैं। मैंने जब होश सँमाला तो मेरे पिता जी का देशन्त हो गया था, अतः मैं उनकी शिचा से विचित ही रहा। माता जी ने जो कुछ वन आया, करने में कसर न उठा रखी। पर आपका प्रेम-पूर्ण आध्य न मिलता तो कौन जाने क्या होता। आपने मुक्ते अक्षर-जान ही नहीं कराया, वरन् आपने मुक्ते शिष्टाचार, सद्व्यवहार, गुरुजन-सम्मान, दूसरों से सहानुमृति और सद्माव आदि सद्गुयों की भी आधार मृत शिचा दी है। इसके लिए मैं आजन्म आपका अनुयों रहुँगा।

परमारमा करे में गुरु-दक्षिणा-स्वरूप नागरिक-शास्त्र-साहित्य की रचना श्रोर वृद्धि में यथा-शक्ति योग देता रहूँ।

विनीत

भ गावान एक नेता

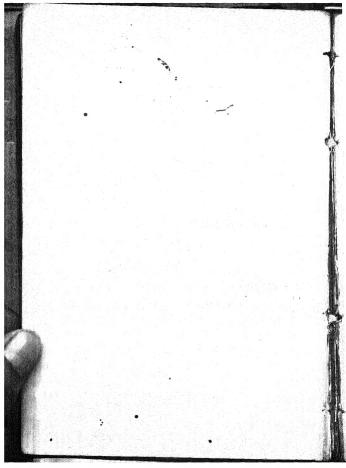

# निवेदन

निश्विता नवयुग का नया धन्देश है। यह एक प्रकार से उन सब रोगों की रामवाख श्रोषि है, जिनसे श्राधुनिक संसार कष्ट-पीड़ित है। समाज-रूरी वाटिका में समय-समय पर कुछ घास-फूस उग श्राता है, उसके सुगन्धित पौदों को कुछ रोगों के कीटाग़ लग जाते हैं। देश-काल के अनुसार सुधारक रोग का निदान करके समाज-बाटिका को रोग-मुक्त करते तथा उसे नवजीवन प्रदान करते हैं। श्राज दिन फिर सुधार श्रीर निर्माण की श्रावश्यकता है। पर पहले बस्तु-स्थिति की समम्तलेना ज़रूरी है। भारतवर्ष की बात लें। यहाँ हिन्दू मुसलमानों का क्रगडा क्यों है ?--ज़मींदार और किसानों का तथा पूँजीवितयों और मज़दरों का संघर्ष क्यों है ? अनेक आदमी मुफ़्ज़ोरी या परावलम्बन का जीवन क्यो बिता रहे हैं ? शासक और शासितों में बिरोध का क्या कारण है ? मुख्य बात यह है कि व्यक्ति या समूह अपने-अपने नागरिक कर्तव्यों का ठीक रीति से पालन नहीं करते, श्रथवा श्रपने श्रधिकारी का दुरुपयोग करते हैं । सब नागरिकता की समुचित शिक्षा ग्रहण करलें तो देश के इन आन्तरिक विवादों का अन्त हो जाय। यही नहीं, नागरिकता की व्यापक शिचा तो अन्तर्राष्ट्रीय कलह की भी मिटा सकती है। जर्मनी श्रोर इंगलैंड का श्रथवा चीन श्रीर जापान का यद क्यों उन रहा है १ कारण यही है कि है के सामने विश्व-नागरिकता का आदर्श नहीं है। सब अपने-अपने त्वार्थ-साधन में लगे हुए हैं। नागरिक शास्त्र के सम्यक् विवेचन से संसार में शान्ति का साम्राज्य हो सकता है।

बड़े हर्ष का विषय है कि अब हिन्दी भाषा में नागरिक शास्त्र एम्बन्धी पुरतकों की भाँग कमशा बढ़ती जा रही है और उसके फल-स्वरूग उसकी पूर्ति भी होती जा रही है। नागरिकशास्त्र की साहित्य-हृद्धि का अथ यह है कि देश में नागरिकता के भावों की वृद्धि हो, और भावी सन्तान सुयोग्य नागरिक वर्ने। अतः प्रत्येक देश-प्रेमी सजन का यह आवश्यक कर्तव्य है कि वह ऐसे साहित्य की रचना और प्रचार में भरसक सहयोग प्रदान करें।

अपना लेखन-कार्य आरम्भ करने के समय से हो—सन् १९१५ ई० हो—हन पंक्तियों के लेखक ने अपने सामने विशेषतया राजनीति और अर्थशाख-साहित्य की रचना में भाग लेने का कार्य-क्रम रखा है, और नागरिकशाख सम्बन्धों जो कुछ कार्य गत २५ वर्ष में बन आया है, किया है। इसलिए जब युक्तपान्त के इंटर के विद्यार्थियों को इस विषय के प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी में लिखने की अनुमति हुई, तो कई सजनों ने मुक्त से पूछा कि मेरी कीन कीनसी पुस्तक उनकी आवश्यकता की पूर्वि कर सकती है। पाज्य कम को देखने से मुक्ते जात हुआ कि यद्यि मेरी भारतीय शासन, भारतीय जायित, हमारी राष्ट्रीय समस्याएँ, निर्वाचन पद्धित, नागरिक शास, नागरिक शास्त्र और भारतीय अर्थशाख आदि पुस्तकों में पाज्य-कम की कितनी-ही बातों का समावेश है, तथापि

उसकी कुछ बातें—विशेषतया सिद्धान्त विभवन्द्यो— ऐसी हैं, जिन पर बहुत कम लिखा गया है, अथवा नहीं लिखा गया। 'यह होते हुए भी मुक्ते उस समय पाड्य पुस्तक लिखने का उस्साह या उचि नहीं हुई। पीछे कभी-कभी मन में आया कि पुस्तक लिख सकूँ तो अच्छा है। परन्तु प्रकाशन की कठिनाइयों को सोचकर रह गया। दुविधा में ही था कि श्री प्रोफेसर दयायांकरजी दुवे (परीचा-मन्त्री, हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) ने मुक्ते लिखा कि सम्मेलन कुछ विषयों की पाठ्य पुस्तक लिखए।

मैंने पुस्तक लिखना स्वीकार कर लिया। गत वर्ष कार्य भी आरम्म कर दिया था। परन्त जृन्दावन में रहते हुए प्रथम तो बहुत-सा समय अन्य-अन्य पुस्तकों के काम में लगता रहा, फिर इस पुस्तक के लिए जो साहिस्य देखना आवश्यक था, उसको प्राप्तकरने की भी मुक्ते वहाँ सुविधा न थी। इस प्रकार कार्य में कुछ विशेष प्रगति न हो पायी। श्री दुवेजी का तक्षाज़ा होने लगा, मैं भी बचन-वद्ध था। परन्तु इच्छा होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा था। अन्ततः यह निश्चय किया कि कुछ समय प्रयाग रहकर ही इस कार्य को पूरा करूं। निदान, इस वर्ष प्रयाग में श्री दुवे जी के ही पास रह कर यह कार्य किया गया। समय-समय पर आप से इस विषय-सम्बन्धी विचार-विनिमय करते रहने की सुविधा हुई। इसके अतिरिक्त आप ने इस्तिलिखत प्रति को आखीपान्त देखने तथा आवश्यक परामर्थ देने की कुणा की।

पुस्तक के विषय का चिन्ने बहुत व्यापक है। जिज्ञास को तो इस तरह की कई-कई पुस्तकों का अध्ययन एवं सनन करना चाहिए। हाँ, में ने इस बात का प्रयस्त किया है कि विद्यार्थियों के उपयोगी कोई आवश्यक बात छूटने न पाये, उनकी साधारण आवश्यकता की पूर्ति इस एक ही पुस्तक से हो जाय। स्थान-स्थान पर पाठकों को इसमें कुछ विचार-सामग्री भी मिलोगी। मैंने विषय-विषेचन में यथा-सम्भव उदार राष्ट्रीय हथ्टि रखी है, जिससे पाठकों को अपनी मातृ-भूमि का ध्यान हो और उनके सामने नागरिकता सम्बन्धी कुछ रचनात्मक कार्यक्रम से है। जिन पुस्तकों से मैंने इस रचना में लाग उठाया है, उनके नाम अन्यत्र दिये गये हैं। उनके लेखकों का मैं अयग्त कृतक हूँ। श्री प्रोफेसर द्यारांकर जी दुवे ने इस पुस्तक का सम्पादन करने का कच्छ उठाया है, और हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने इसे प्रकाशित करने की कृपा की है। इनका भी मैं बहुत कृतक हूँ।

विनीत भागाना २००० जेता

# सहायक पुरुतकें

- 1. S. Leacock-Elements of Political Science
- 2. Dr. Ram and Sharma-Indian Civics and Administration
- 3. R. M. Sanyal—A First Course of Civics
- 4. S. V. Puntambekar—An Introduction to
  Civics and Politics.
- 5. डाक्टर वेग्गीप्रसाद--भारतीय नागरिकता
- 6. गोरखनाथ चौबे-- नागरिकशास्त्र की विवेचना
- 7. प्राणनाथ विद्यालंकार-राजनीति शास्त्र
- 8, सुख संपत्तिराय भंडारी-राजनीति विज्ञान
- 9. भगवानदास केला—भारतीय शासन (आठवी संस्करण)
  भारतीय जायित (तीसरा संस्करण)
  नागरिक शास्त्र
  इसारी राष्ट्रीय समस्याएँ (तीसरा संस्करण)
  भारतीय अर्थशास्त्र (दूसरा संस्करण)
  भारतीय राजस्व (दूसरा संस्करण)
- 10 दयाशंकर दुवे श्रौर भगवानदास केला

निर्वाचन-पद्धति ( तीसरा संकरण ) ब्रिटिश साम्राज्य-शासन



# विषय-सूची

# प्रथम भाग नागरिक शास्त्र के सिद्धान्त

पहला परिच्छेद: नाँगरिक शास्त्र का विषय राज्य— ऋषिकार और कर्तंब्य—नागरिक शास्त्र—अध्ययन की क्षावश्यकता—नागरिक शास्त्र का स्तेत्र। १०१–८

द्सरा परिच्छेद : नागरिक शास्त्र श्रीर श्रन्य सामाजिक शास्त्र

राजनीति से सम्बन्ध — अर्थशास्त्र से सम्बन्ध — नीतिशास्त्र से सम्बन्ध — इतिहास से सम्बन्ध — नागरिक शास्त्र और क्वानून । पृ० ९-१७

तीसरा परिच्छेद: सामाजिक जीवन

समाजिक जीवन की श्रावश्यकता—कृषि-श्रवस्था—ग्रामः श्रवस्था—कारीगर-श्रवस्था; नगर-निर्माण—सामाजिक जीवन पर भौगोलिक स्थिति का प्रभाव—सामाजिक जीवन का श्राधार। सहकारिता—समाज श्रीर व्यक्ति। प्र॰ १८-३०

## चौथा परिच्छेदः व्यक्ति और समृह

#### पाँचवाँ परिच्छेद: परिवार श्रीर जाति

#### छठा परिच्छेद : धार्मिक समृह

धार्मिक भावना का स्त्रपात—ईश्वर की कल्पना—धार्मिक एकता—धिहिष्णुता और समभाव की आवश्यकता—धर्म और व्यक्ति—धर्म का चेत्र।

## सातवाँ परिच्छेद : व्यावसायिक समृह

श्रावश्यकताओं की पूर्ति — अम विभाग भौर जाति-प्रथा — समता श्रीर सहकारिता की श्रावश्यकता— व्यावसायिक समूहों का श्रादर्श — व्यावसायिक समूह श्रीर व्यक्ति । पृ• ६९—द०

## आठवाँ परिच्छेद : राजनैतिक समृह

राजनैतिक समूह, पराधीन देशों में—स्वाधीन देशों में—अन्त-र्राष्ट्रीय समूह—राज्य तथा राष्ट्र—क्यिक, राष्ट्रीयता और मानवता । ए० <?-९२

#### नवाँ परिच्छेद: राज्य श्रौर उसके तत्व

राज्य और ग्रन्य समृहीं में मेर--राज्य के तत्व-जनता--भूमि--राजनैतिक संगठन--प्रमुख शक्ति। पृ०९२-१०३

#### दसवाँ परिच्छेद: राज्य की उत्पत्ति

मुख्य-मुख्य विद्धान्त — देवी विद्धान्त — श्रार्थिक विद्धान्त — शक्ति-विद्धान्त – वामाजिक इकरार विद्धान्त – विकास विद्धान्त । पृ० १०४ – ११९

#### ग्यारहवाँ परिच्छेद : राज्य की प्रभुत्व-शक्ति

प्रमुत्व-शक्ति के लक्ष्य-प्रभुक्त-शक्ति अवाध होती है-प्रमुक्त-शक्ति के विद्वान्त की आलोचना-राज्य की प्रमुक्त-शक्ति कहाँ होती है १--राजनैतिक प्रमुक्त-शक्ति और जनता--विशेष वक्तव्य। पृ० १२०-१३१

#### बारहवाँ परिच्छेद : राज्य और व्यक्ति

क्या राज्य की उत्पत्ति से पूर्व मनुष्य स्वतंत्र या ?—सामाजिक जीवन में वैयक्तिक स्वतंत्रता—वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा— राज्य का सावयव सिद्धान्त — स्वतंत्रता का विशेष प्रर्थ। पृ०१३२—१४३

#### तेरहवाँ परिच्छ द : राज्यों के भेद

नगर-राज्य श्रीर देश-राज्य—राष्ट्र-राज्य—पुरोहित राज्य श्रीर लौकिक राज्य-प्रशुख-शक्ति के विचार से राज्यों के भेद-श्रास्त् का मत-राजतंत्र-श्रवेष तंत्र-वेष राजतंत्र-पुरतैनी या पैत्रिक राजा-निर्वाचित राजा-राजतंत्र के गुग्प-दोष - उच्च जनतंत्र-- प्रजातंत्र।

प्रजातंत्र ।

प्रजातंत्र ।

प्रजातंत्र ।

#### चौदहवाँ परिच्छे द : शासन-पद्धित

संघात्मक और एकात्मक शासन-पद्धति — लिखित और श्रासिल्व शासन्-पद्धति — परिवर्तनशील और श्राप्त-पद्धति — स्मात्मक श्रीर श्रध्यक्षात्मक शासन-पद्धति — एक-सभात्मक और द्विसमात्मक शासन-पद्धति — भिन्न-भिन्न शासन-पद्धतियों की तुलना।

पद्रहवां परिच्छेद : राज्य का कार्य-क्षेत्र

ध्यक्तिदाद—समाजवाद—समाजवाद के भित्र-भित्र कर-समाज-वाद के गुख-दोष—उचित मार्ग—राज्य श्रीर व्यक्ति के उद्देश्य की समानता—भारतवर्ष श्रीर समाजवाद। १०१७९-१९९

सोलहवां परिच्छ द : राज्य के कार्य

शान्ति-स्थापक कार्य - रक्षा - शान्ति श्रौर सुव्यवस्था - न्याय - लोकद्दितकर कार्य - शिज्ञा - न्दास्थ्य - यातायात के साधन - समाजन्
सुधार - श्रार्थिक हितसाधन।

सत्रहवां परिच्छेद : सरकार के अंग

सरकार के कार्यों के मेद—सरकार के प्रत्येक कार्य का महत्व— सरकार के द्याग—प्रत्येक द्यंग के आवश्यक गुण्—व्यवस्थापक मंडल—शासक वर्ग—न्यायाधीश वर्ग। पृ० २१४—२२७

श्रठारहवाँ परिच्छोद : शक्ति-पार्थक्य श्रीर श्रविकार विभाजन

#### उन्नीसवाँ परिच्छ दे : प्रतिनिधि-निर्वाचन

प्रतिनिध-प्रणाली - प्रत्यक्ष श्रौरं परोक्ष निर्वाचन-निर्वाचक रंघ-मताधिकार- मत देना - मत देने की विधि- मत-गणना प्रणाली- एकाकी मत-प्रणाली- श्रनेक-मत-प्रणाली- एक उम्मेद-चार, एक-मत-पद्धति - एकत्रित मत-पद्धति- एकाकी इस्तान्तरित मत-प्रणाली- उम्मेद्दार-प्रतिनिधि श्रोर निर्वाचक। पृ० २४०-२६०

#### वीसवां परिच्छ देः नागरिकता

श्र-नागरिक—नागरिकता की प्राप्ति—नागरिकता का विस्तार— नागरिक श्रादशी। पृ० २६१-२७१

#### इकीसवां परिच्छेद : नागरिकों के अधिकार

अधिकारों के लक्षण्—अधिकारों का आधार—योग्यता—जान-माल की रक्षा—सम्पत्ति की रक्षा—आर्थिक स्वतंत्रता —विचार, भाषण श्रीर लेखन की स्वतंत्रता—सामाजिक स्वतंत्रता—धार्मिक स्वतंत्रता—शिक्षा-प्राप्ति का अधिकार—राजनैतिक अधिकार—विशेष कक्तव्य। पृ० २७६-२९८

## बाईसवां परिच्छेद : नागरिकों क कर्तव्य

अधिकार और कर्तव्यों का सम्बन्ध—कर्तव्य-पालन—कर्तव्य का चेत्र—अपने प्रति कर्तव्य—परिवार के प्रति कर्तव्य—समाज के प्रति कर्तव्य—धर्म-सम्बन्धों कर्तव्य—प्राम और नगर के प्रति कर्तव्य—राज्य के प्रति कर्तव्य—देश-मिक —कर्तव्यों का संघर्ष—कर्तव्य-सम्बन्धी आदर्शे।

पृ० २९९-३१९

# तेईसवाँ परिच्छेद : लोकमत तथा पत्र-पत्रिकाएँ

लोकमत का प्रभाव—राज्यं त्रीर लोकमत—लोकमत त्रीर उसका निर्माण—लोकमत को दूषित करनेवाली बातें त्रीर उन्हें दूर करने के उपाय-पत्र-पत्रिकाएँ—समाचार-पत्र—श्रम्य समायक साहित्य।

पृ० ३२०-३३८

#### चौबीसवाँ परिच्छेद : राजनैतिक दल

दलबन्दी से लाम-हानि —दलों का उपयोग — भारतवर्ष में राजनै-तिक दल। पृ० ३३९-३५२

पचीसवाँ परिच्छोद: नैतिक श्रीर धार्मिक प्रभाव नागरिक जीवन श्रीर वातावरण्—नैतिक वातावरण् का प्रभाव— धार्मिक वातावरण् का प्रभाव।

# दूसरा भाग भारतीय नागरिकता

# छब्बीसवाँ परिच्छेद : हमारा देश

भौगोलिक स्थिति—प्राकृतिक माग—जन-वायु—वर्षा —निर्यौ— जंगलं—कृषि-योग्य भृमि —लार्ने —प्राकृतिक शक्ति—भारतीय जनता – माषा—अन्य मेद-मान्य—मारतवर्ष की एकता । पृ० ३६९-३८५ सत्ताईसवाँ परिच्छेद : धर्मः और धार्मिक सुपार धार्मिक साहित्य —वैदिक धर्मे —वीढ धर्म और जैन धर्मे — पीराधिक धर्मे —हस्लामः धर्मे —िवस्ल धर्मे —पार्सी —ईसाई —आधु-निक धार्मिक सुधार —राजा राममोहनराय और ब्रह्मसमाज —स्वामी दयानन्द और आर्यसमाज —कर्नल आल्काट और वियोसको — स्वामी विवेकानन्द और रामकृष्ण मिशन —इन आन्दोलनों का प्रभाव —अद्धा का सदुग्योग —दान धर्मे —हरिजन मन्दिर-प्रवेश —मुस्लमानों में धार्मिक सुधार — अन्य धर्मावलन्दियों में सुवार की मावना —िवशेष वक्तव्य।

#### अठाईसवाँ परिच्छेद : सामाजिक जीवन

श्राश्रम व्यवस्था— वया व्यवस्था—जाति-भेद के गुया-दोष--नीच जातियों से सद्व्यवहार—हरिजन श्रान्दोलन —संयुक्त-कुटुम्ब प्रयाली —महिलाश्रो की स्थिति में सुधार—सुधलमानों में समाज-सुधार— धन्य जातियों में प्रकाश—जन-संख्या का भश्न—भारतीय समाज की कमज़ोर कड़ी—सरकारी सहयोग—सेवा माव। पृ०४१३-४९९

#### उन्तीसवीं परिच्छेद: आर्थिक स्थिति

भारतीय जनता के पेरो-कृषि-सम्बन्धी सुधार-किशान-सम्बन्धी समस्याएँ - उद्योग-धन्धे - दस्तकारियो का पुनरुद्धार-उद्योग धन्धे श्रीर सरकार - व्यागर - विनिमय श्रीर वैंक - भारतवाधियों की निर्धनता श्रीर उसे दूर करने के उपाय।

तीसवाँ परिच्छे दः शिक्षा श्रीर साहित्य प्राचीन शिक्षा व्यवस्था—मुसलमानों के शासन-काल में शिक्षा की ब्यवस्था—धँगरेज़ी शिक्षा का शारम्भ—खरकार का नीति परिवर्तन— शिक्षा की प्रगीत—गैर-सरकारी श्रीर राष्ट्रीय संस्थाएँ—नवीन शिक्षा योजना—साहित्य-प्रचार। पृ० ४५०-४६२

#### इकतीसवां परिछ द : राष्ट्रीय आन्दोलन

राष्ट्रीयता का विकास —राष्ट्रीयता बृद्धि के कारण —शिक्षा श्रीर विज्ञान — श्रन्य देशों की जायित का प्रभाव — प्रवासी भारतीयों की दुरवस्था —राष्ट्रीयता की परीज्ञा —कांग्रेस या राष्ट्र-सभा —राष्ट्रीयता में वावाएँ; (१) प्रान्तीयता —(२) साम्पदायिक संस्थाएँ —(३) राज-नैतिक श्रनेकता —राष्ट्रीय श्रान्दोलन का फल। पृ० ४६१-४७७

#### वत्तोसवाँ परिच्छेद : राजनैतिक विकास

भारतवर्ष में श्रॅगरेज़ — कांग्रस श्रीर शासन-सुधार श्रान्दोलन — सत्याग्रह श्रीर श्रमहश्रोग — मांट-फोड सुधार — साहमन कमीशन श्रीर दमन — नागरिकों के मूल श्रीधकार — देशी राज्यों की जायित — वर्तमान शासन-निधान — विधान का प्रयोग — विधान-निर्मातु-समा — विशेष सक्तव्य। १० ४७८ – ४९५

तेतीसवां परिच्छेद : ब्रिटिश सरकार त्र्योर भारतवर्ष बादशाह—पालं मेंट—मंत्री-मंडल—पालिमेट त्र्योर भारतवर्ष— भारत-मंत्री श्रोर उसके कार्य—इंडिया कींसिल—हाई-कमिश्नर । पृ० ४९६-५०२

चौतीसवां परिच्छोदः भारत-सरकार गवनंर-जनरल या वायवराय—गवनंर-जनरल के अधिकार— उसकी प्रबन्धकारिया समा (कौंकिल) — सेकेटरी तथा अन्य पदाधिकारी — प्रबन्धकारिया सभा के अधिवेशन — काम का ढंग — गवर्नर जनरल आदि का अवकाश तथा अनुपस्थिति – भारत सरकार का कार्य — भारत-सरकार के अधिकार — सन् १९३५ का विधान और भारत-सरकार। पृ० ५०३ – ५१२

#### पैतीसवां परिच्छेद : भारतीय व्यवस्थापक मंडल

निर्वाचक संघ — कौन-कौन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकति है — राज्य-परिषद — निर्वाचक की योग्यता — सदस्य कौन हो सकता है है — भारतीय व्यवस्थापक समा — निर्वाचक की योग्यता — सदस्य और सभानि — व्यवस्थापक मंडल का कार्य चेत्र — कार्य-ग्रहित — प्रश्न — प्रस्ताव — कुनत् किस प्रकार बनते हैं है — राज्य परिषद से हानि — गर्वनर जनरल के व्यवस्था सम्बन्धी अधिकार — भारतीय आय-व्यव का विचार — सन् १९६५ का विधान और भारतीय व्यवस्थापक मंडल । प्रष्य स्था सम्बन्धी स्था विधान और भारतीय व्यवस्थापक मंडल ।

#### छत्तीसवां परिच्छेद: मान्तीय सरकार

वर्तमान शासन-विधान से पहले —वर्तमान शासन-विधान; प्रांतों का वर्गाकरख् — नये प्रान्तों का निर्माख् — गवनंर; उनकी नियुक्ति, वेतन और पद — आदेश-पत्र — गवनंर के अधिकार — प्रान्तीय विषयों का प्रवन्ध — गवर्नर का विशेष उत्तरदायित्व — पुलिस-सम्बन्धी नियमें की व्यवस्था — आलंकवाद का दमन — कार्य-धंचालन उम्बन्धी नियमनिर्माख् — गवर्नर के अधिकारों के सम्बन्ध में वक्तव्य — मंत्री-मंडल का निर्माख — मंत्रियों की नियुक्ति — मंत्रियों का वेतन — मंत्री-मंडल का

समापतित्व—मंत्री-मंडल से किसी मंत्री का प्रमक्तरण—मंत्रियों के पालिमेंटरी सेक्रेटरी—एडवोकेट-जनरल—शासन-विधान की निस्सारता —चीफ-किसिएनरों के प्रान्तों का शासन —प्रान्तों के माग; किस्मरनियां—जिले का शासन।

सैंतीसवाँ परिच्छेद : प्रान्तीय व्यवस्थापक पंडन

प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल की समाएँ श्रीर उनकी श्रवधि-कौन-कौन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते ?-सदस्यों की योग्यता श्चादि - सदस्यों के रियायती ऋधिकार, वेतनादि -- प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा का संगठन -- निर्वाचक कौन हो सकते हैं ?-- प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद्-निर्वाचको की योग्यता -साधारण योग्यता-स्त्रियो सम्बन्धी योग्यता-दलित जातियों-सम्बन्धी योग्यता-दुसरी सभा के संगठन के सम्बन्ध में वक्त व्य-व्यवस्थापक मंडल के ऋधिकार-व्यवस्थापक मंडल का अधिवेशन-समापति और उपस्मापति-समात्रों में मत-प्रदान-सदस्यों सम्बन्धी नियम-ऋँगरेजी भाषा का प्रयोग-व्यवस्थाः पक मंडल की कार्य-पद्धति - कार्य-पद्धति के नियमों का निर्माण -प्रश्न श्रीर प्रस्ताव-प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के कानूनों का सेत्र-कानून कैसे बनते हैं ?--प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के अधिकारों की सीमा-गवर्नर के अधिकार, भाषण और संदेश-गवर्नर के आर्डि-नेन्स-गवर्नर के कानून-पृथक या श्रंशतः पृथक होत्रों की व्यवस्था-श्चाय-व्यय-सम्बन्धी कार्य-पद्धति —बजट श्रधिवेशन —विधानात्मक शासन न चलने पर कार्य में लाये जानेवाले नियम; गवर्नर की घोषणा--विशेष वक्तव्य। प्र प्रम - प्रम.

## श्रहतीसवाँ परिच्छेद : स्थानीय स्वराज्य

प्राचीन व्यवस्था— आधुनिक स्थिति—स्थानीय स्वराज्य-संस्थाएँ— पंचायतें — वोर्डे — वोर्डों का कार्य और व्यय — वोर्डों की आय के साधन — इलाहाबाद किला-वोर्ड की आय — इलाहाबाद किला-कोर्ड का व्यय — म्युनिस्पैलटियाँ और कारपोरेशन — उनके कार्य — आमदनी के साधन — इलाहाबाद म्युनिस्पैलटी की आय — इलाहाबाद म्युनि-स्पैलटी का व्यय — नोटिकाइड एरिया — इम्पूबमेंट ट्रस्ट — पोर्ट ट्रस्ट विशेष वक्तव्य ।

#### उनतालीसवाँ परिच्छेद : सरकारी नोकरियाँ

सैनिक नौकरियां — मुल्की नौकरियां — इंडियन-सिविल सर्विस की प्रभुता — कुछ ज्ञातन्य वार्ते — नवीन शासन-विधान स्रौर सरकारी नौकरियां — पश्लिक सर्विम कमीशन — विशेष वक्तव्य । पृ० ६०१ –६०९

#### चालीसवाँ परिच्छेद : न्यायालय

संघ-न्यायालय—इसका अधिकार-होत्र—हाईकोर्ट-जजो की संख्या—जजोकी नियुक्ति—जजोका वेतनादि— हाईकोर्टका अधि-कार-होत्र—रेवन्यू-कोर्ट—दीवानी अदालत—फीज़दारी अदालतें -अपील-पद्धति—पंचायतें। पृ०६१०—६२०

#### इकतालीसवाँ परिच्छेद : सरकारी आय-व्यय

ब्रिटिश भारत का हिसाब—केन्द्रीय सरकार का व्यय—(सन् १९४०-४१ के व्यय का अनुमान)—कर-प्राप्ति का व्यय—रेल, आवपाशी, डाक और तार—सुद—सिविल शासन—सुद्रा, टकसाल श्रीर विनिमय—सिविल निर्माण कार्य—सेना—विविध व्यय—सेन्द्रीय एरकार की श्राय (सन् १९४०-४१ की श्राय का श्रनुमान)—श्रायात-निर्यात कर —उस्तादन कर—श्राय-कर—सम्क-कर—श्राय-कर—श्रय कर—रेल — डांक श्रीर तार—स्द—सिविल निर्माण कार्य—सुद्रा, टकशल श्रीर विनिमय—सेना—विविध श्राय — प्रान्तीय श्राय-व्यय—संयुक्तप्रान्त के व्यय का श्रनुमान—कर-प्राप्ति का व्यय—श्रयवाशी—शासन—न्याय—जेल—पुलिस—स्वास्थ्य श्रीर चिकित्सा—शिक्षा—कृषि—उद्योग धर्षे —सिविल निर्माण कार्य—संयुक्तप्रान्त की श्राय का श्रनुमान—मालगुजारी—श्रावकारी—स्टारम—जंगल—रिजस्ट्री—श्राय कर—श्रवाशी—सूद्र — न्याय—जेल — पुलिस—शिक्षा—स्वास्थ्य श्रीर चिकित्सा—विविध श्राय—विशेष वक्तव्य।

#### बयालीसवाँ परिच्छेर : देशी राज्य

देशी राज्यों का शासन-प्रवन्ध—देशी राज्यों का आय-ज्यय— भारत-सरकार का नियंत्रस्य—नरेशों का सम्मान—देशो राज्यों के आधिकार—भारत सरकार की नीति—जाँच कमीशन—नरेन्द्र मंडल— बटलर कमेटी और उसके बाद—देशी राज्यों का सुधार—संज-शासन और देशी राज्य।

तेतालीसवाँ परिच्छेद : भारतवर्ष और राष्ट्र-संय प्राचीन काल में भारत का अन्य देशों से सम्बन्ध — योरपीय महा-युद्ध और साम्राज्य-परिषद् में भारत — राष्ट्र-संघ, उसका संगठन और कार्य — राष्ट्र-संघ और भारतवर्ष — राष्ट्र-संघ के उद्देश्य की पूर्ति।

पृ० ३५६-६६४

# प्रथम भाग नागरिक शास्त्र के सिद्धान्त

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



| CEN  | TRAL. | ARC<br>V N | H<br>E | A<br>Ti | 1 | A<br>I | ) ( | , (<br>E | با  | Ĥ | 1 | ]/  | A | L   |
|------|-------|------------|--------|---------|---|--------|-----|----------|-----|---|---|-----|---|-----|
| Acc. | No    | 4.4        |        |         |   |        | . , |          | • • |   | • | ••• |   | • 6 |
|      |       |            |        |         |   |        |     |          |     |   |   |     |   |     |
| Call | No    |            |        | ٠.      |   | ٠,     |     |          |     |   |   |     |   | 64  |

# पहला परिच्छेद नागरिक शास्त्र का विषय

क्किम प्राय: सुनते हैं कि यहाँ नागरिकता के भागों की बहुत कमी है, हमें अपने नागरिक कर्तन्यों का समुचित रूप से पाजन करना चाहिए, एवं नागरिक अधिकारों की प्राप्ति और सुरक्षा के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए। क्या हमने कभी यह विचार किया है कि नागरिकता का क्या अर्थ है, नागरिकों के कर्तन्य न्या-क्या हैं, नागरिक अधिकारों में किन-किन बातों का समावेश होता है ! और, हाँ, नागरिक किसे कहते हैं, उसका राज्य से वया सम्बन्ध होता है ! हमें नागरिक तिता-सम्बन्धी विविध बातों का भली-मौंति अध्ययन और मनन करना चाहिए। हम अपने नागरिक जीवन की सम्बन्ध उन्नति तभी कर सकेंगे, जब हम नागरिक सास्त्र पे पत्न पाठन में दत्त-चित्त होंगे और इस सास्त्र की शिक्षाओं को कार्य रूप में परिस्तृत करेंगे।

श्रव हमारे लिए विचारगीय विषय यह है कि नागरिक-शास्त्र किसे कहते हैं। यह समभाने के लिए हमें पहले यह जान लेना चाहिए कि नागरिक किसे कहते हैं। साधारण बोल-चाल में नागरिक का अर्थ नगर में रहनेवाला समका जाता है, अर्थात् ऐसा व्यक्ति जो गाववालान हो, नगर-निवासी हो । किन्तुराजनैतिक भाषामें ग्राम वासी या नगर-निवासी में कोई भेद नहीं माना राज्य के सब व्यक्ति उसके नागरिक माने जाते हैं, चाहे वे गाँव में रहते हों, अथवा करवे या शहर में; स्वके आधिकार समान होते हैं, और सबको समान रूप से अपने कर्तव्य पालन करने होते हैं। यद्यपि यह ठीक है कि बहुधा बड़े-बड़े कर्मचारी नगरों में रहते हैं, सरकारी दफ्तर आदि नगरों में ही होते हैं, वहाँ शिक्षा, सम्यता आदि का प्रचार गाँवों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए नगर-निवासी प्राम-वासियों से प्राय: अधिक चतुर, शिक्ति और सम्या होते हैं। परन्तु कोई व्यक्ति केवल इस आधार पर विशेष अधिकार या सुविधाका ऋषिकारी नहीं माना जा सकता कि वह नगर में रहता है। जाति, घर्मे, या पेशे की विभिन्नता से भी नागरिकों में कोई भेद नहीं माना जाता। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह गाँव का हो या नगर का, पुरुष हो यास्त्री, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म या सम्प्रदाय का अनुयायी हो, ऋौर चाहे वह कोई भी पेशा या धंधा करता हो, अपने राज्य का नागरिक होता है। जो आदमी बाहर से आपकर किसी राज्य में रहने लग जाते हैं, वे भी कुछ नियम-पालन करने पर वहाँ के नागरिकों में गिने जाने लगते हैं।

इन्हें साधारणतया नागरिक नहीं माना जाता था, केवल विशेष दशाओं में ही किसी दास को रियायतें या कृपा के रूप्र में नागरिकता प्रदान की जाती थी। इस प्रकार राज्य के बहुत से आदिमियों को विकास का अवसर ही न' मिलता था। इस से होने वाली हानि बृहुत समय के बाद लोगों के ध्यान में आयी। कमशः दास-प्रथा का लोप हुआ, और बहुत से आदिमियों को नागरिक आधिकार मिलने का मार्ग प्रसस्त हुआ। हाँ, अब भी अनेक स्थानों में प्रतिचा-बद कुली-प्रथा से अनेक आदमी दासों का-सा ही जीवन विता रहे हैं। कहीं-कहीं मज़दूरों का जीवन भी कुछ अच्छा नहीं है। आशा है, इतिहास से शिक्षा लेकर, इसमें सम्यक् सुधार किया जायगा।

दासों के अतिरिक्त अनेक स्थानों में हिन्नयों को भी पहले नागरिकता से वंचित रखा जाता था। घोरे-घोरे, चिरकालीन संघर्ष के बाद ही खियों ने अपना नागरिक पद प्राप्त किया है, और अनेक राज्यों में तो अभी तक इस कार्य में यथेष्ट उपलता नहीं मिल पायी है। भारतवर्ष में, इतना उद्योग होने पर भी कितने ही आदमी हरिजनों आदि को नागरिक अधिकार देने में अत्यन्त अनुदार हैं। यहाँ हिन्दू-मुसलिम प्रश्न भी नागरिकता की हांष्ट से बहुत विचारणीय है। हमारे सामने जो नागरिक समस्याएँ विद्यमान हैं, उनका जन्म भूतकाल में हुआ है, और अब उन पर विचार करने और उन्हें भली भीति इल करने के लिए, नागरिक नियम बनाने या संशोधन करने के वास्ते इतिहाल-वर्षित अनुभवों से बहुत सहायता मिल सकती है। इस प्रकार इतिहास और नागरिक शास्त्र में कितना

सम्बन्ध है, यह विदित हो जाता है।

नागरिक शास्त्र और कानून — नागरिक शास्त्र वतलाता है कि नागरिकों के अमुक-अमुक अधिकार हैं। परन्तु उन अधिकारों की रज्ञा सम्यक् कानून बिना नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए नागरिकों को अधिकार है कि सार्वजनिक सहकों, कुओ एवं स्कृतों आदि का उपयोग करें। पर इस अधिकार की समुचित रज्ञा नामी हो सकती है, अब कोई ऐसा कानून विद्यमान हो कि जो व्यक्ति (गुंडा या बदमाया) किसी नागरिक के उपर्युक्त कार्य में विम्न बाधा उपस्थित करेगा, उसे अमुक दंड दिया जायगा। ऐसे कानून के अमाव में, उस अधिकार का उपयोग न हो सकेगा; फिर उस अधिकार का महत्त्व ही क्या रह जायगा।

कानून द्वारा ऋषिकारों को सर्यादा भी निश्चित की जाती है। उदाहरखावत यदि नागरिकों को सड़कों के उपयोग का अधिकार है, तो इसका यह आशय नहीं कि इस सड़कों पर इस प्रकार चलें अथवा गाड़ी आदि ले जाय या ऐसा सामान पटक दें, जिससे दूसरे नागरिकों को सड़क का उपयोग करने में बाधा उपस्थित हो। ऐसी बातों को ध्यान में रलकर आवश्यक कानून बनाये जाते हैं।

कानून लोगों के नागरिक जीवन तथा व्यवहार में सुविधाएँ उत्पन्न करता है। साथ ही नागरिक परिस्थितियाँ भी कानून पर प्रभाव डालती हैं। उन्हें लक्ष्य में रखकर नये क्रानून बनाये जाते हैं तथा पुराने कानूनों का संशोधन होता है। उदाहरण्यन्त दास-प्रथा हटाने, मज़दूरों की दशा में सुधार करने, स्त्रियों को नागरिकता प्रदान करने, प्रत्येक नागरिक को राज्य में कुछ अधिकार होते हैं । नाग-रिक होने की हैस्थित से लोगों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं, उन्हें 'नागरिक अधिकार' कहा जाता है। जिन व्यक्तियों को राज्य में ये अधिकार नहीं होते, उन्हें वहाँ का नागरिक नहीं कहा जा सकता। अधिकारों के साथ प्रत्येक नागरिक के कुछ कर्तव्य भी होते हैं। नागरिक बना रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उन कर्तव्यों का पालन करते रहना आवश्यक है। इस प्रकार, किसी व्यक्ति को उस राज्य का नागरिक कहा जाता है, जिसमें उसे निर्धारित अधिकार प्राप्त होते हैं, और जहाँ उसे विविध कर्तव्य पालन करने होते हैं।

यह स्पष्ट है कि विना राज्य के कोई नागरिक नहीं होता, नागरिक के लिए राज्य का होना अनिवाय है; उसका अधिकारों और कर्तव्यों से अट्ट सम्बन्ध है।

राज्य—राज्य के विषय में विशेष विचार आगे किया जायगा। यहाँ इतना जान लेना आवश्यक है कि देश और राज्य एक ही चीज़ नहीं है; सभी देशों को राज्य नहीं कह सकते। राज्य केवल उसी देश को कहा जा सकता है, जहाँ मनुष्यों पर शासन करनेवाली संस्था (सरकार) हो, जहाँ शान्ति और सुक्यवस्था हो, कोई आदमी उद्दर्धता-पूर्वक मनमानी न कर सके, जिसकी लाठी उसकी भेंस न हो। प्रत्येक राज्य की एक सुनिश्चित सीमा होती है, उसमें कुळ आदमी रहते हैं और वहां शासन-प्रवन्ध होता है। प्रत्येक राज्य की सरकार को अपनी सीमा के अन्दर शासन-व्यवस्था करने का पूर्ण अधिकार होता है, प्रत्येक नागरिक को राज्य-नियुमों का पालन करना

होता है, कोई नागरिक राज्य के किसी आदेश या आजा को टाल नहीं सकता। राज्य अपनी आजाओं को बल-पूर्वक चला सकता है। वह किसी अन्य राज्य के अधीन नहीं होता।

अधिकार और कर्तव्य — जगर यह उल्लेख किया गया है कि पत्येक नागरिक के कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं। अधिकारों और कर्तव्य होते हैं। अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में विस्तार-पूर्वक विचार आगे करना है, यहाँ उनके उदाहरण-स्वरूप यह कहा जा सकता है कि नागरिकों को, निर्धारित आशु और योग्यता के होने पर, अपने राज्य के शासन-प्रवन्ध में मत देने तथा विविध राजनैतिक पद प्राप्त करने का अधिकार होता है। यह, जब तक दूसरों को हानि न पहुँचाए, अपने राज्य में स्वतंत्रता-पूर्वक रह सकता है, और अपना सब कार्य निर्विध कर सकता है। उसे अपनी जान-माल की रखा और उन्नति के साधन प्राप्त होते हैं। विदेशों में उसकी जान-माल की रखा का दायिख उसके राज्य की सरकार पर रहता है। ये अधिकार ऐसे होते हैं कि राज्य के नागरिक न होनेवाले व्यक्तियों को बड़ी कठिनाई से, अनेक प्रयतों के बाद ही, निलते हैं, अध्यता मिल ही नहीं सकते।

इन श्रविकारों के प्रतिकल-स्वरूप प्रत्येक नागरिक का अपने राज्य के प्रति कुछ उत्तरदायित्व भी रहता है, उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। उदाहरणवत् उसे राज्य के नियमों या कानूनों का पालन करना चाहिए, उसे अन्य नागरिकों के साथ सहानुपृति और सहयोग का भाव रखना चाहिए, सरकारी कर या टैक्स देना चाहिए, जिससे सरकार का ख़र्च चले, और वह अपने आवश्यक कार्य कर सके। ज़रूरत होने पर नागरिक को सैनिक सेवा आदि का भी कर्तब्य पालन करना होता है। जब कोई नागरिक अपने कर्तब्य-पालन में त्रुटि करता है तो उसे राज्य के प्रचलित नियमों के अनुसार दंड दिया जाता है, उसे कुछ समय के लिए अपने थोड़े-बहुत अधिकारों से वंश्चित कर दिया जाता है।

नागरिक शास्त्र—नागरिकों के, राज्य में क्या अधिकार होने चाहिए तथा उनके राज्य के प्रति अथवा एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य हैं, इस विषय का विवेचन करनेवाला शास्त्र 'नागरिक शास्त्र' कहलाता है। यह शास्त्र बताता है कि नागरिक जीवन का उद्देश या आदर्श क्या है, सामाजिक जीवन के विकास या उन्नित के लिए क्या-क्या बातें आवश्यक हैं। नागरिकों के परस्पर, एक दूसरे से, विविष प्रकार के सम्बन्ध होते हैं, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि। नागरिक शास्त्र से यह जात होता है कि नागरिकों को इन चुनों में एक दूसरे से कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके व्यवहारों पर कहाँ तक नियंत्रय रहना आवश्यक है, जिससे कोई दूसरे के उचित स्वार्थ सामन में बाधक न हो, और सव को अधिक-स-अधिक सुख, धान्ति और समृद्धि प्राप्त हो। नागरिक शास्त्र का उद्देश्य मनुष्यों को अध्वन सामित, और समाज का उपयोगी सदस्य बनाना है।

नागरिक शास्त्र शब्द अँगरेज़ी के 'शीविक्स' शब्द के लिए व्यव-इत होता है। 'सीविक्स' का अर्थ नागरिक सम्बन्धी अध्ययन है। वास्तव में नागरिक शास्त्र के अध्ययन का प्रधान विषय अर्थात् केन्द्र-विन्दु नागरिक है। नागरिक शास्त्र में यह विचार किया जाता है कि नागरिक कौन है और उसका समाज में क्या स्थान है।

यह स्तर ही है कि नागरिक शास्त्र का आवार मनुष्य का सामा-जिक जोवन है। मनुष्य आपस में मिल-जुन कर रहते हैं, वे एकान्त-वासी जीवन व्यतीत नहीं करते: अकेते-अकेते रहने से मनुष्य का निर्माह भी नहीं हो सकता। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन बलादि को नाना प्रकार को वहायों की जुरूरत होती है। इन सन पदार्थों को मन्द्रव अकेले अपने हो प्रवत से तैवार नहीं कर सकता उने दनरों की सहायता और सहयोग को आवश्यकता होतो है। एक आदमा को दूसरे की सहायता तभी मिलतो है, जब वह भी दूसरे को, उसका आवश्यकता की पूर्ति में मदद देता है। इस प्रकार इस दसरों की सहायता लेत हैं और उन्हें चहायता देते हैं। इसके बिना हमारी गुज़र नहीं हो सकतो, किर विकास और उन्नति की तो बात ही क्या। निदान, मनुष्यों को अपने निर्वाह एवं उन्नति और विकास के लिए मिज-जुनकर रहना होता है। यही नहीं, उन्हें शान्ति और सुत्रवस्था के लिए राज्य का निर्माण करना पड़ता है। जब तक राज्य का निर्माण नहीं हो जाता. समाज के व्यक्ति 'नागरिक' नहीं कहला सकते । समाज में रहने से मनुष्यों के परहार अनेक प्रकार के सम्बन्ध होते हैं। नागरिक शास्त्र मनुष्यों को राज्य का आंग मानता हुआ उनके इन विविध पारस्परिक सम्बन्धों का विचार करता है।

अध्ययन की आवश्यकता — राज्य के सम्बन्ध में, ऊरर जो जिल्ला गया है, उससे सम्बन्ध है कि भारतवर्ष को वास्तव में राज्य नहीं कह सकते। कारण, हलमें राज्य के एक प्रधान जक्षण स्वाधीनता की स्रमी कमी है। तथापि साधारण व्यवहार में इसे राज्य माना जाता है, और यहाँ के निवासी —पुरुष और स्वियाँ —'भारतीय नागरिक' कहे जाते हैं। नागरिकता के विवार से ऊँव-नीच, जाति-पाँति, या स्त्रूत-स्रक्षूत का कोई विवार नहीं होता; ब्राह्मण, स्त्री, वैश्य या स्त्रूह का, शिया-सुन्नी सुसलमान तथा ईसाई पार्सी स्नादि का कोई भेद-माव नहीं माना जाता। यही नहीं, योरियन या स्रमरोकन स्नादि भो स्वननी जन्ममूभि छोड़कर इस देश में वस जाने पर, भारतीय नागरिक वन जाते हैं। ब्रिटिश साझाज्य के स्निवासियों को तो स्नर्भा का त्याग न करने पर भी यहाँ नागरिक स्विकार प्राप्त हो जाते हैं। कारण, स्नभी भारतवर्ण ब्रिटिश साझाज्य का स्नंग है।

अस्तु, जब हम भारतीय नागरिक हैं तो हमें चाहिए कि हम (भारतवर्ष के) सुयोग्य नागरिक हों, ठीक वैसे, जैले कि एक विद्यार्थों को सुयोग्य विद्यार्थों, एक अध्यापक को सुयोग्य अध्यापक, और लेखक को सुयोग्य लेखक बनना चाहिए। सुयोग्य नागरिक बनने के लिए हमें नागरिक शास्त्र का भली भाँति अध्ययन और मनन करना चाहिए तथा अपने व्यवहार में इस शास्त्र के मिलनेवाली शिह्मा पर अमल करना चाहिए। नागरिक शास्त्र के अध्ययन से हमें अपने कर्तव्यों और अधिकारों का जान होता है। इस जान को प्राप्त कर जहाँ हम अपने कर्तव्य अच्छी तरह पालन कर सकते हैं, वहाँ हम अपने अधिकारों के द्वारा अपहरण्य किया जाना रोककर उनकी सम्यक् रक्षा करने में भी अधिक समर्थ हो सकते हैं। जब तक यह नहीं होता, हमारी सब शिह्मा अपूरी या अपूर्ण है। इस प्रकार नागरिक शास्त्र

शिक्षा का एक अत्यावश्यक अंग है। भारतवर्ष में जहाँ शिक्षा-सम्बन्धी अन्य कई-एक सुधारों की आवश्यकता है, नागरिक शास्त्र के पढन-गाउन की ओर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

वागरिक शास्त्र का क्षेत्र-पहले कहा गया है कि नागरिकों के विविध अधिकार और कर्तव्य होते हैं। ये सामाजिक, धार्मिक, श्रीर राजनैतिक आदि कई प्रकार के होते हैं। नागरिक शास्त्र में इन सब का विचार होता है। यह शास्त्र बतलाता है कि नागरिक जीवन किस प्रकार उन्नत होता है. उसके लिए नागरिकों को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक या राजनैतिक द्वेत्रों में क्या-क्या कार्य करना चाहिए, जिससे एक नागरिक दसरे नागरिक के उचित स्वार्थीं में बाघक न हो, नागरिक जीवन में संघर्ष न हो. सब के विकास में समुचित सहयोग और स्विधा मिले। यद्यपि नागरिक शास्त्र में विशेषतया राजनैतिक हिन्द से विचार किया जाता है. इसमें विचारणीय विषय नागरिक का समस्त जीवन है, वह जीवन सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, धार्मिक भी है, और राजनैतिक भी । इसलिए नागरिक शास्त्र का द्वेत्र बहुत व्यापक है. उसमें नागरिक जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन और अनुशीलन किया जाता है। इसीलिए इस शास्त्र का अन्य अनेक शास्त्रों-विशेषतया सामाजिक विद्यात्रों-से घनिष्ट सम्बन्ध है, जिसके सम्बन्ध में, आगे दूसरे परिच्छेद में लिखा जायगा।



## दूसरा परिच्छेद

#### नागरिक शास्त्र और अन्य सामाजिक शास्त्र

कृति नृष्यं दूषरे मनुष्यों के साथ मिलकर समाज में रहता है। इससे मनुष्यों में राजनैतिक आर्थिक, नैतिक आदि विविध प्रकार के सामाजिक सम्बन्ध स्थापित हुए हैं। उन सम्बन्धों के विवय में समय-समय पर अनेक तर्क वितर्क तथा अनुभव हुए हैं और होते रहते हैं। उनके विवेचन से प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय का प्रथक् शास्त्र वन गया है, और वनता जा रहा है, यथा —राजनीति-शास्त्र, अर्थशास्त्र और नीति-शास्त्र। ये सब सामाजिक शास्त्र हैं। नागरिक शास्त्र का आधार भी मनुष्यों का सामाजिक जीवन है, और इस प्रकार यह भी एक सामाजिक शास्त्र हैं। विविध सामाजिक शास्त्रों का एक दूसरे से घनिष्ट सम्बन्ध होना स्वाभाविक ही हैं। आगे हम इस बात का कुछ, विशेष विचार करेंगे कि नागरिक शास्त्र का अन्य सामाजिक शास्त्रों से क्या सम्बन्ध है। राजनीति से सम्बन्ध —सामाजिक जीवन व्यतीत करने में मनुष्यों का उद्देश्य यह होता है कि सब सुख शान्ति से रहें, एक दूसरे

का सहयोग और सहायता प्राप्त कर सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के हित का भी ध्यान रखे, अपनी स्विधा के लिए या स्वार्थवरा किसी को कष्ट या हानि न पहुँचाए। श्रत: समाज में ऐसी व्यवस्था करनी होती है कि मन्त्र्यों के उन कार्यों तथा व्यवहारों पर प्रतिबन्ध रहे, जो सामाजिक जीवन के लिए श्रहित-कर होते हैं। इसके वास्ते शासन और नियंत्रण की आवश्यकता होती है. और राज्य की स्थापना की जाती है। (इस विषय में विस्तार पर्वक विचार आगे किया जायगा )। नागरिकों को राज्य के नियमों और काननों का पालन करना होता है। राज्य सब नागरिकों के सामृहिक हित और सविधा का ध्यान रलकर नागरिक अधिकार निर्धारित करता है। जो नागरिक दुवरों के अधिकारों पर आधात करता है. उनके आवश्यक और उचित कार्यों में विम्नं उपस्थित करता है, उसे राज्य दंडित करता है, श्रयवा उसे सुवारने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार नागरिक शास्त्र का, राजनीति-शास्त्र से बहुत सम्बन्ध है। राजनीति-शास्त्र राज्य के मूल, उसकी उत्पत्ति, उसके स्वरूप तथा विकास और शासन सम्बन्धी सिद्धांतों का विवेचन करता है। नागरिक शास्त्र यह मान-कर चलता है कि राज्य की उत्मित्त और विकास हो चुका है, उसका राजनीति से उस सीमा तक सम्बन्ध है, जहाँ तक उसमें नागरिकों के जीवन, उनके व्यवहार, श्रधिकार श्रीर कर्तव्यों का विचार होता है। स्मरण रहे कि नागरिक शास्त्र में केवल सिद्धांतों का ही समावेश नहीं रहता, उसमें व्यावहारिक विषयों का भी विचार होता है।

अर्थशास्त्र से सम्बन्ध-अर्थशास्त्र वह विद्या है, जो मनुष्यों के घन उत्पन्न करने तथा उसका उपमोग करने आदि के प्रयत्नों पर विचार करता है। यह बालाता है कि मनुष्य आनी विविध भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार करता है, पदार्थी की उत्पत्ति, क्रय-विकय, उपमाग आदि के क्या नियम है। इस प्रकार यह शास्त्र एक प्रकर से मन्त्यों के जीवन-निर्वाह और भौतिक सल-समृद्धि की विद्या है। जब तक मन्द्यों की आर्थिक उन्नति न हो, नागरिक जीवन असम्मव है। फिर, नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्ध तथाव्यवहार को तो बात हो क्या । अतः अर्थशास्त्र का नागरिक शास्त्र से घनिष्ट सम्बन्ध होना स्वष्ट है। वास्तव में नागरिक शास्त्र का अध्ययन सम्ब जीवन के लिए वैवा ही आवश्यक है, जैवा अर्थगास्त्र का। पुनः यद्यपि नागरेकों के लिए धनात्मित अदि आर्थिक कियाएँ अत्यावश्यक हैं, किसी भी आर्थिक कार्य में नागरिक अधिकारों तथा कर्तव्यों की उपेद्धा नहीं की जा सकती। अर्थशास्त्र में स्थान स्थान पर यह विचार रखा जाना आवश्यक होता है कि कोई आर्थिक कार्य ऐसा तो नहीं है. जिससे नागरिक जीवन भली भाँति व्यतीत करने में बाधा उपस्थित हो। उदाइरणवत् , मिलों और कारखानों में पहले प्रतिदिन बारह-तेरह श्रीर इससे भी श्रधिक घएटे काम होता था, पर इससे श्रनेक नागरिकों श्चर्यात मज़दरों का स्वास्थ्य बिगड़ता था, श्चतः मज़दरों के काम करने के घएटों पर नियंत्रण किया गया, और यह नियम किया गया कि उनसे सप्ताइ में ६ घएटे और एक दिन में ११ घएटे से अधिक काम न लिया जाय, चाहे इससे घनोत्पत्ति कम ही हो।

पुनः आर्थिक परिस्थितियों का नागरिक आधिकारों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, नागरिक शास्त्र का आदेश है कि न्याय सब के लिए निस्पक्ष होना चाहिए, और न्यायालय सब के लिए समान रूप से खुले रहने चाहिएँ। परन्तु कल्पना करो कि एक अमीर और एक ग्रिशंव आदमी का भगड़ा है; अमीर आदमी अपने पैसे के बल से अच्छे, बिह्या बकील कर सकता है, और खूब खुव करके अपने पक्ष का, काचून की हिन्द से, समर्थन कर सकता है, जब कि गरीब आदमी ऐसा करने में असमर्थ रहता है। परिणाम-स्वरूप जब किसी गरीब नागरिक का अमीर से भगड़ा होता है तो गरीब को न्यायालय जाने का साहस ही नहीं होता; और, यदि वह साहस भी करता है तो उसे यथेष्ट सफलता नहीं मिलती। इस प्रकार अर्थशास्त्र के द्वारा जनता की आर्थिक परिस्थित के डीक होने की दशा में ही नागरिक अधिकारों का डीक उपयोग हो सकता है। इससे नागरिक श्रास्त्र और अर्थशास्त्र का पारस्परिक सम्बन्ध स्वतः सिद्ध है।

नीति-शास्त्र से सम्बन्ध — नीति-शास्त्र मनुष्य के धामाजिक सम्बन्धों को इस दृष्टि से अध्ययन करता है कि उसका कौनधा कार्यं उचित है, और कौनधा अर्जुचित । यह मनुष्य के सद्व्यवहार या सदाचार का विचार करता है, और आदर्श या सिद्धान्त स्थिर करता है। इस प्रकार इस शास्त्र का कार्य नागरिक शास्त्र के कार्य की ही तरह का है। हाँ, नागरिक शास्त्र मनुष्य के उन्हीं कर्तव्यों का विवेचन करता है जो नागरिक की हैसियत से, उसके लिए आवश्यक हैं। हमारे बहुत से कर्जूब्य ऐसे हैं जो हमें सामाजिक प्राची होने के नाते

भी पालन करने चाहिए और नाग्रिक होने के कारण भी। उदा-हरण्वत् हमें अपने पड़ोधियों तथा नगर या ग्रामवाधियों के प्रांत प्रोम, सहानुभूति और उदारता का व्यवहार करना चाहिए, उन्हें कोई कष्ट हो तो उसे दूर करने में सहायक होना चाहिए तथा उनकी उन्नति श्रीर सुख की वृद्धि में सहयोग प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार के कर्तव्यों का विचार नीति-शास्त्र में भी होगा और नागरिक शास्त्र में भी। दोनों ही शास्त्र हमें इन कर्तव्यों के पालन करने का श्रादेश करेंगे।

नीति शास्त्र का चेत्र अधिक व्यापक है, उससे नागरिक शास्त्र को अपना चेत्र अधिक विस्तृत करने की प्रेरणा मिलती है। उदाहरणवत् पहले पाश्चात्य देशों में प्रायः नागरिक के कर्तव्य-कार्य उसके राज्य तक ही परिमित माने जाते थे; बहुत से लेखक नागरिक शास्त्र में इतना ही विचार करते थे कि नागरिक के अपने राज्य में कर्तव्य तथा अधिकार क्या हैं। परन्तु अप नीति शास्त्र की भौति, नागरिक शास्त्र में नागरिक के कर्तव्यों का चेत्र उसके राज्य के बाहर भी दर्शाया जाता है। जिस प्रकार नीति शास्त्र मनुष्य के कर्तव्याकर्तव्यों का विचार राज्य की धीमा के अन्तर्गत ही नहीं करता, वरत् वतलाता है कि मनुष्य को, वह चाहे जहाँ भी हो, अधुक कार्य करने चाहिए और अधुक नहीं करने चाहिए, उसी प्रकार नागरिक शास्त्र में अपन नागरिक के सामने अन्तर्गश्चिय कर्तव्य और अधिकारों की बात रखता है। वह बतलाता है कि उन व्यक्तियों के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं, जो इमारे राज्य के नागरिक न होकर किसी अन्य राज्य के नागरिक हैं, अथवा

जो किसी भी राज्य के नागरिक नहीं है। एक राज्य के नागरिक की, दूसरे राज्य के नागरिक के प्रति कोई दुर्भावना न होनी चाहिए, वरन् यथा सम्मव उसके साथ भी सहानुमृति और प्रेम का व्यवहार किया जानी चाहिए। इस प्रकार नागरिक शास्त्र भी विश्व बंधुत्व का आदर्श सामने रखते हुए, नागरिकों को विश्व नागरिक बनने का आदेश करता है। निदान, नागरिक शास्त्र और नीति शास्त्र का घनिष्ट सम्बन्ध स्पष्ट है।

इतिहास से सम्बन्ध-प्रचीन काल से लेकर अब तक मनुष्य अनेक परिस्थितियों में रहा है । देश काल के अनुसार उसकी सामाजिक अवस्थाएँ भिन्न-भिन्न रही हैं। किसी सामाजिक संगठन में उसे अधिक सफलता मिली, और किसी संगठन की दशा में उसे विफलता ही अधिक प्राप्त हुई है। इतिहास से हमें मनुष्य समाज के भृतकालीन विविध संगठन, कार्यों तथा अनुभवों का ज्ञान होता है। इस समग्री के आधार पर नागरिक शास्त्र के नियमों का विचार किया जाता है, और इससे नागरिकता सम्बन्धी बातों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इतिहास हमें बताता है कि जब असुक प्रकार का नागरिक नियम प्रचलित किया गया था तो उसमें क्या कढिनाइयाँ या बाधाएँ उपस्थित हुई थीं, श्रीर उनमें किस प्रकार के परिवर्तन करने की आवश्यकता प्रतीत हुई थी। उदाहरखवत्, हमें इतिहास से पता लगता है कि प्राचीन युनान और रोम आदि में बहुत समय तक राज्य की एक बड़ी जन-संख्या नागरिक श्रिधकारों से वंचित रही। इन राज्यों में जनता का एक बड़ा भाग दासों या गुलामों का होता था,

3

गी

र्ड

15

ैत ही ही गते बह में

इरिजनों को नागरिक अधिकार दिये, जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर आवश्यक क़ातून बने तथा बदले हैं। इस प्रकार नागरिक शास्त्र और क़ानून का सम्बन्ध स्पष्ट है। यहाँ उदाहरख-स्वरूप थोड़ो-सी वातों का उल्लेख किया गया है, अन्य वार्ते पाठक स्वयं विचार सकते हैं।



न्ना-है। इको इता सह-

उसे

नुष्य था। गर्मी थी।

# तीसरा परिच्छेद सामाजिक जीवन

क्षिहरते इस बात का उल्लेख हो चुका है कि नागरिक शास्त्र एक सामाजिक विद्या है। इस शास्त्र की रचना इसीलिए हो सकी कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह सामाजिक जीवन व्यतीत करता है। इस परिच्छेद में मनुष्यों के सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में कुछ, विशेष विचार किया जाता है।

सामाजिक जीवन की आवश्यकता— मनुष्य स्वभाव से ही मिलनसार है, विशेष अवस्थाओं को छोड़ कर, उसे अकेला रहना पसंद नहीं है। उसे आत्म-रक्षा तथा जीवन-निर्वाह के लिए भी समाज में रहना ज़रूरी है। फिर मनुष्य विकास शील है। उसमें अनेक कार्य करने तथा सीखने की चमता है। उसका दिमाग़ सदैव कुछ-न-कुछ करने की बात सोचता रहता है, यथा खेलना कूदना, किसी से प्यार या सहानुभूति करना, कुछ खोज या आविष्कार करना आदि। ये बातें सामाजिक जीवून में ही सम्भव हैं।

यदि कोई मनुष्य किसी स्थान पर अकेला रहे, जहाँ तूथरे आदमी न हों, तो उसे अपना यह स्थान बड़ा सुनसान प्रतीत होगा। कोई उससे बात-चीत करने वाला न होगा, उसे अपना जी बहलाने का कोई साधन न मिलेगा। इस दशा में उसे अपना समय व्यतीत करना बहुत किन हो जायगा। जब वह देखेगा कि अनेक पद्यी इन हे रहते और एक-दूसरे के साथ हर्ष और प्रसन्ता-पूर्वक चहचहाते हैं तथा कितने ही पशु भुएड बना कर रहते हैं, इकट्ठे धूमते-फिरते और दौड़ते-भागते हैं तो उसका मन अपने एकान्तवास से ज्याकुल होने लगेगा। वह चाहता है कि मेरे भी कुछ संगी-साथी हो, में भी अपनी मंडली में रहकर खुशी-खुशी खेलूँ-कूदूँ। इस प्रकार वह स्वमाव से सामाजिक जीवन का अभिलाधी है।

श्रन्छा, यदि जी लगने की बात छोड़ भी दी जाय, तो श्रपनी श्रा-वश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी मनुष्य को समाज में रहना पड़ता है। छोटी उम्रवाले (बच्चे) तो श्रसहाय होते ही हैं, बड़ी उम्र के व्यक्ति की भी श्रकेले-दुवेले रहने की दशा में जङ्गली जानवरों का बड़ा भय रहता हैं, उनसे श्रपनी रक्षा करने के लिए उसे दूखरों की सहायता और सह-योग् की श्रावश्यकता होती है। इस प्रकार श्रात्म-रक्षा का भाव उसे सामाजिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरखा देता है।

इसी प्रकार भरख-योषण का विषय है। प्राचीन काल में मनुष्य जंगलों में रहता था, उसका रहन-सहन बहुत सादा ख्रीर सरल था। उसकी खावश्यकताएँ कम थीं;तथांप उसे भूख-प्यास सदीं, गर्मी तो लगती ही थी। उसे भोजन बस्नादि की खावश्यकता होती थी। पानी बहुत से स्थानों में, निद्यों था, भरनों में अनायास मिल भी जाता था; तो भी भोजन का हर जगह मिलना तो किन्न ही था। प्रारम्भिक अवस्था में आदामी कन्द-मूल फलादि खाता था, या पशु-पित्वों को मार कर उनके मांस से अपना निर्वाह करता था। बच्चों की छाल, पत्ते या पशुआं का चर्म ओड़कर मनुष्य सदीं से बचने का प्रयत्न करता था। जब एक जगह ये पदार्थ समास हो जाते तो दूसरे ऐसे स्थान की लोज की जाती, जहाँ ये चीज़ें सुगमता से मिल सकतीं। सुनसान भयानक जंगलों में ऐसे स्थान की लोज करना और वहाँ उहरना तथा शिकार करना अकेले-दुकेले आदमी के बश की बात नहीं थी। इसलए भी उसे एक-दुतरे के साथ मिल कर रहना पड़ता था।

क्रमशः आदिमियों को यह जात हुआ कि कुछ पशु ऐसे हैं, जिन्हें मारकर खाने की अपेक्षा, पाल कर रखना अधिक लाभदायक है। उदाहरण के लिए गाय, भैंस, वकरी आदि को पाल लेने से उनसे बहुत समय तक दूच मिल सकता है, चोड़ा, गधा, बैल, भैंसा आदि से सवारी का तथा माल ढोने का काम लिया जा सकता है। इस विचार से मनुख्यों ने इन जानवरों को पालना आरम्म किया। परन्तु अब आदिमियों को, अपने भोजन के अतिरिक्त, इन पशुओं के चारे के लिए भी, उपयुक्त भूमि की खोज करने की आवश्यकता होने लगी। कुछ मनुख्यों की एक-एक टोली रहती, जो अपने पशुओं सहित चूमती रहती। जहाँ-कहाँ उसकी आवश्यकता के पदार्थ मिल जाते, वहाँ वह टोली कुछ दिन उहर जाती, पीछे किर नये स्थान के लिए प्रस्थान कर देती।

कृषि अवस्था-धारे-धारे: मनुष्यों ने बीज बोने श्रीर खेती करने की विधि जान ली। इससे उन्हें अपने लिए, तथा अपने पश्रश्रों के लिए भोजन-सामग्री श्रच्छे बड़े परिमाण में मिलने की श्राशा हुई। अब वे अधिकाधिक कृषि करने लगे। कृषि-कार्य ने कनुष्यों की आवारागर्दी कम कर दी। अब उन्हें खेती के लिए जमीन तैयार करने, जोतने, बोने, निराई, सिंचाई आदि का कार्यथा। इसके बाद फसल पकने तक. उसकी जंगली जानवरों से रहा करना, और श्चन्त में फसल काट कर घर लाना था। इन कामों को छोड़कर श्रादमी बहुत समय के लिए दूसरे स्थानों में नहीं जा सकते थे। कृषि ने उन्हें एक स्थान पर रहने को वाध्य किया। जब कुछ आदमी खेती करनेवाले हो गये तो उनके समृह का एक स्थायी निवास-स्थान होता गया: ( इस समय भी कहीं-कहीं कुछ आदमी खेतों ही में रहते हैं)। खेती करनेवालों को द्सरे मनुष्यों की सहायता की आवश्यक-ता बहुत होती ही है। खेती में काम आनेवाले पशुओं को चराने तथा उनकी देख-भाल के लिए किसान को अपना कोई सहायक चाहिए; फसल की चौकसी करने तथा फसल पकने पर उसे काटने आदि के लिए भी दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। फिर, खेती के विविध श्रीज़ारों को बनाने तथा उनकी मरम्मत करने के लिए कुछ कारीगरों का भी पास रहना उपयोगी होता है। इस प्रकार अधिका-धिक आदमी इकट्टे तथा स्थायी रूप से एक ही जगह रहने लगे।

क्रमशः ऐसा हुआ कि जिस व्यक्ति ने जिस मूमि को जोता-बोया, उसी व्यक्ति ने उस एर अपना विशेष अधिकार जमाना शुरू किया। मूमि लोगों की व्यक्तिगत सम्मत्ति होने लुगी। पर पहले, उसके काफ़ी परिमाया में होने तथा जन-संख्या कम होने से उसके सम्बन्ध में विशेष भगड़ा होने की नौयत न आती थी। यही बात अलादि अन्य पदार्थों के विषय में थी।

ग्राम-श्रवस्था — बहुत से आदिमियों का इकट्ठे एक ही स्थान में रहने से गाँव या खे में का निर्माण हुआ। आरम्म में प्रत्येक गाँव प्रायः स्वावजन्त्री होता है, उसके निवासी अपनी आवश्यकताओं के पदार्थं मिल-जुत कर स्वयं बनाते हैं, वे बाहर के आदिमियों के आश्रित नहीं रहते । अधिकतर आदमी खेती करनेवाले होते हैं, कुझ मज़दूर उन्हें सहायता करते हैं। (ये मज़दूर सामाजिक या आर्थिक हिंड से कुपकों की बरावरों के होते हैं; ऐसी हीन दशा के नहीं होते, जैते आधुनिक पूँजीवाद के युग के समक्ते जाते हैं)। कारीगर खेती आदि के लिए उपयोगी बस्तुएँ बनाते तथा सुआरते हैं। इस अवस्था में प्रायः पदार्थों का अदल-बदल होता है, सुद्रा हारा क्रय-विक्रय नहीं। मज़-दूरी भी जिन्स या पदार्थों में दी जाती है, नक़द बेतन नहीं दिया जाता।

इसका सबसे श्रव्जा उदाइरण भारतवर्ष की प्राचीन प्राम-संस्थाएँ हैं, जो समय के श्रनेक उलट-फेर होते हुए भो, त्याने यहाँ श्रंगरेज़ों के श्राने के समय तक, श्रयनी स्वतंत्रता तथा स्वावलम्बन बहुत कुछ बनाये हुए श्री, और, श्रव भी किसो-न-किसो रूप में श्रानी पूर्व महत्ता की सुबना दे रही हैं। पहतो, जो वस्तुएँ गाँव में नहीं बनती थीं, उन्हें गाँववाले स्तीर्थ-यात्रा के स्थानों या राजधानी श्रादि के नगरों में जाने के समय ले

आते थे, और नगर-निवाधी अपनी कारीगरी के लिए कचा माल देहातों से ले लेते थे। आज कल तो गाँव-गाँव में, दूर-दूर के नगरों के ही नहीं, अन्य देशों के बने हुए पदायों ने प्रवेश कर लिया है।

कारीगरी अवस्थाः; नगर-निर्माण-कृष-अवस्था में मनुष्य की मरूप आवश्यकताएँ भोजन-वस्त्र की होती है। ये आवश्यक-ताएँ सदैव बनो ही रहती है। पर ज्यों-ज्यों समय बीतता है, समाज का विकास होता जाता है, भोजन-वस्त्र के लिए नये-नये पदायाँ की ज़बरत होतो जाती है: आज दिन हमारे खाद्य पदार्थीं तथा धइनने के कपड़ों के कितने भेद हो गये हैं! पन: अन्य आवश्यकताएँ भी बढती ही रहती हैं। क्रमश: मन्ष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली समस्त वस्त्रओं को तलना में भोजन-वस्त्र का परिमाण नगएय-सा हो जाता है। ये बस्तुएँ जिन कच्चे पदार्थों से बनती हैं, वे तो कृषि दारा ही उत्पन्न होते हैं, परन्तु उनकी तैयारी में पीछे श्रीर भी विशेष श्रम करना होता है। इन वस्तुओं को शिल्गी या कारीगर बनाते हैं। फिर, इन वस्तुओं के अदल-बदल तथा क्रय-विक्रय का काम भी बढ़ जाता है। इस प्रकार शिलिनयों, कारीगरों और दुकानदारों आदि की संख्या बढ़तो जाती है, यहां तक कि कुछ बस्तियाँ ऐसी भी हो जाती हैं, जिनकी अधिकतर जन-संख्या इन लोगों तथा इनके आश्रितों आदि की होती है। ये बस्तियाँ करवा, नगर या शहर कहलाती हैं। इनके निवा-िखों की श्रम, करास, गन्ना श्रादि कच्चे पदार्थों की श्रावश्यकताएँ गाँव वाले पूरी करते हैं, और ये अपने तथा गांव वालों के लिए कपड़ा, खांड़, नमक तथा श्रीज़ार श्रादि बनाते हैं। श्रस्तु, नगरों या शहरों में सामाजिक जीवन की आवश्यकता पहले से अधिक हो जाती हैं।

श्रव तो कल-कारख़ानों का जमाना है। हमारी श्रावश्यकता की श्रमेक वस्ट्एँ कारख़ानों में तैयार होती हैं। एक-एक कारख़ानों में हुआरों श्रादमी काम करते हैं। बढ़े-बढ़े श्रीचोगिक नगरों की जनसंख्या लाखों की होती है। ऐसी स्थिति में मनुष्यों के श्रकेले दुकेले रहने की बात ही क्या, श्रव तो उनका श्रीर भी श्रष्टिक संख्या में, इकट्टा मिलकर एक जगह रहना श्रनिवार्य हो गया है।

सामाजिक जीवन पर भौगोलिक स्थिति का मभाव—
सामाजिक जीवन के प्रारम्भ श्रीर विकास के सम्बन्ध में उपर्युक्त वातें
जान लेने के साथ, यह भी विचार कर लेना चाहिए कि भौगोलिक
रियति का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले कहा जा चुका है कि
मनुष्य की प्रारम्भक श्रावश्यकताएँ जीवन-निर्वाह सम्बन्ध होती हैं।
जहाँ इन श्रावश्यकताश्रों की पूर्व सुगमता से हो जाती है, वहाँ ही
वह स्वभावतः रहना चाहता है। शिकारी जीवन व्यतीत करते हुए
श्रादमी उन स्थानों में श्राधक रहता है, जहाँ उसे शिकार के लिए
पश्रु-पक्षी श्रावक मिलें। कृषक जीवन में उसे ऐसी मूमि चाहिए, जो
खूव उपजाक हो, जो कँकरीली-पथरीली, या वंजर न हो। कलकारखानों के युग में ऐसी मूमि की माँग होती है, जो उनके कारोबार
के लिए श्रन्थ्छे मौके की हो, जहाँ लोहा, कोयला श्रीर पेट्रोल श्रावि
मिलता हो श्रीर जहाँ बढ़े-बढ़े श्रीद्योगिक नगरों के निर्माण की
सम्भावना श्रीक्षाकृत श्रिषक हो।

प्राचीन काल में अनेक नगर निद्यों के किनारे वसाये गये। इसका कारण यह है कि पहले निद्यों से सिंचाई तो होती ही थी, इसके अतिरिक्त ब्यापार के लिए माल लाने-लेजाने का बहुत काम लिया जाता था। अब यह काम बहुत-कुछ रेल-मोटर आदि द्वारा होता है; क्यपि कृषि-कार्य के लिए अब भी निद्यों की उपयोगिता बनी हुई है। फिर निद्यों से नगरों को एक विशेष प्रकार का सौन्दर्य या शोभा मिल जाती है। प्रकृतिक हर्यों के प्रेमी तथा मिल-माव बाले अनेक आदमी नदी के किनारे बतना परुन्द करते हैं। प्राचीन काल में, जब आकाश-मार्ग से युद्ध नहीं होते थे, शत्रु को बड़ी-बड़ी निद्यों के किनारे वसे हुए नगरों पर आक्रमण करना कठिन होता था। इसलिए राजा महाराजा अपनी राजधानी यथा-सम्मव निद्यों के पास बनाते रहे हैं। इस प्रकार आर्थक, धार्मिक एवं राजनैतिक कारणों से निद्यों के किनारे के नगरों का महत्व बहुत रहा है।

वर्षा का भी मनुष्यों की आवाद्धी पर वड़ा असर पड़ता है। नहीं वर्षा उचित मात्रा में तथा आवश्यकता के समय होती है, वहाँ पैदा- बार खूब होती है, और फल-स्वरूप आवादी घनी रहती है। इसी प्रकार जिन स्थानों का जल-वायु अच्छा होता है, वहाँ भी आवादी घनी होने की प्रवृत्ति होती है। गर्भी-सर्दी का भी लोगों के निवास पर वड़ा प्रभाव पढ़ता है; कारण, प्राय: गर्भ देशों में पैदावार अच्छी होती है, और लोगों को मोजन-वस्त्र आदि की आवश्यकता कम होती है। ये स्थान प्राय: कृषि-प्रधान होते हैं, इनमें प्राम या देहात अधिक होते हैं। इसके विपरीत, ठंडे देशों में पैदावार कम होती है, अधिकतर

ज्यादमी शिल्प या कारीगरी आयादि से अपना निर्वाह करते हैं। इन भु-भागों में प्रायः नगरों या शहरों को अधिकता होती है।

इस प्रकार भूमि के भेद, निदयों, वर्षा, जल-वायु तथा सदीं-गर्मी आदि के रूप में भौगोलिक स्थिति का लोगों के सामाजिक जीवन पर विविध प्रकार से प्रभाव पड़ता है।

सामाजिक जीवन का आधार; सहकारिता— उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि मनुष्यों के निर्वाह करने अथवा अपनी आवश्यकताओं की पूर्वि करने की पद्धित समय-समय पर बदलती रही है। परन्यु अत्येक अवस्था में मनुष्य को दूसरों के साथ मिलकर रहने की आवश्यकता का अनुभव होता रहा है। अकेले-दुकेले रहना उसकी प्रकृति के विकद तो था ही, उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति की हिष्ट से भी उसके लिए सामाजिक जीवन व्यतीत करना अनिवार्य है।

सामाजिक जीवन का आशय ही यह है कि मनुष्य एक दूसरे से मिसकर रहें, एक दूसरे की सहायता करें और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहयोग करें। कोई मनुष्य केवल अपनी बनायो बस्तुओं से ही अपना निर्वाह नहीं कर सकता, उसे दूसरों को बनायो हुई बस्तुओं की आवश्यकता होती है। और वे उसे तभी मिलती हैं, जब वह दूसरों को अपनी बनायो वस्तुएँ भी बदले में दे। मनुष्यों ने बहुत अनुभव के बाद अम-विभाग के सिद्धान्त का आविष्कार तथा विकास किया, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कुछ ख़ास-लास वस्तुएँ या उनके अंग बनाते हैं। बहुत से व्यक्तियों के ऐसे सहयोग से अनेक बस्तुएँ सुगमता-

पूर्वक बनतो हैं, और इव पकार समाज की आवश्यकताएँ पूरी करतो है ।

यह तो ऋार्थिक जीवन की बात हुई। इसी प्रकार अन्य चेत्रों का विचार किया जा सकता है। बहुवा इम मूल जाते हैं कि इमारे सामा-जिक जीवन का आधार ही सहयोग अथवा सहकारिता है। जो हमारे सहयोगी हैं, उनसे समानता और महानुभृति का व्यवहार होना चाहिए । यदि हम ऐसा नहीं करते तो यह अन्याय है, और इसका परिणाम स्वयं इमारे जिए भी बहुत ऋहितकर हो सकता है। कलाना कीजिए कि जिन व्यक्तियों को समाज में नीच या निम्न जाति का समक्ता जाता है, उनका सहयोग न रहे तो बड़े या प्रतिष्ठित कहे जानेवाले श्रादिमयों का जीवन कितना कष्टमय हो जाय। भारतवर्ष में घोबी, नाई, मेहतर, चमार आदि की गणना निम्न जातियों में की जाती है, पर इनके बिना कितने आदिमियों का काम चलता है! अस्तु, यह स्पष्ट है कि हमें एक दूसरे के सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता है। पारस्परिक सहयोग के बिना मन्द्यों का जीवन घारण करना कठिन क्या, असम्भव है। जितना सहकारिता के विद्यान्तों का अधिक उपयोग होगा, उतना ही सामाजिक जीवन अधिक उन्नत तथा विकसित होने में सहायता मिलेगी।

समाज श्रीर व्यक्ति—समाज व्यक्तियों का हो बनता है; बिना व्यक्तियों के समाज श्रस्तित्व में नहीं श्राता। श्रीर, व्यक्ति की श्रावश्यकताएँ समाज में ही पूरी होती हैं। समाज के बिना व्यक्ति का जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता, उसके विकास को तो बात ही श्रजन रही। इस प्रकार समाज और व्यक्ति एक दूसरे के श्राश्रित हैं। 🌭

एक की उन्नित में दूसरे की उन्नित या उत्थान है। समाज जितना उन्नत होगा, उतना ही वह व्यक्ति की उन्नति श्रौर विकास के लिए र्श्वाधक सुविधाएँ प्रदान कर सकेगा; श्रीर व्यक्ति जितना श्रधिक योग्य श्रोर समर्थ होगा, उतना ही वह श्रन्य व्यक्तियों की, श्रोर इसलिए समाज की, उन्नति में अधिक सहायक हो सकेगा। यों तो जब व्यक्ति समाज का ग्रंग है, किसी व्यक्ति के उन्नति करने से समाज के उस एक अंग की उन्नति हो ही जाती है, परन्तु किसी व्यक्ति को इसी से संतुष्ट न हो जाना चाहिए। उसे अपने सामर्थ्यानुसार समाज की सेवा और उन्नति में भरतक योग देना चाहिए। अपने माता-पिता से, अपने ग्राम और नगर-निवासियों से, अपने देश-बन्धुओं से और अनेक दशाश्रों में श्रन्य देशवालों से भी, इस प्रकार, समाज से हमें विविध सुविधाएँ मिलती हैं । उनका इम पर बहुत ऋगा है। अतः इमें उस ऋग को चुकाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए ! समाज के भिन्न-भिन्न समूहों के प्रति हमारे क्या-क्या कर्तव्य है, यह व्यौरेवार आगे प्रसंगा-नसार बताया जायगा । यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए ही न होना चाहिए, हमारा दूसरों के प्रति बहुत उत्तरदायित्व है, उसे पूरा करना चाहिए। हम श्रपनी उन्नति श्रवश्य करें, पर उसमें समाज के दित का उद्देश्य भी रखें। हम ऐसा कार्य कदापि न करें, जिससे दूसरों की हानि हो, चाहे उससे हमारा कुछ लाभ ही क्यों न होता हो।

इसी प्रकार समाज का भी कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के विकास के



खिए अधिक से अधिक साधन जुटावें। व्यक्ति जितना उत्रत होगा उताना ही वह समाज की उत्रति में सहीयक होगा, वह समाज की प्रतिष्ठा और उसका गौरव बढ़ायेगा। स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, लोक-मान्य तिलक आदि महानुभावों ने भारतीय समाज को अन्य देशों की हिन्छ में कितना ऊँचा उठाया है, और महात्मा गांधी, पं० मदनगोहन मालवीय त्या पं० जवाहरलाल नेहरू जैसी विभूतियों ते समाज का दूर-दूर कितना आदर हो रहा है, यह सर्व-विदित है। इसी प्रकार रूस के टालस्टाय, इटली के मेज़िनी, जमेंनी के कार्लमाक्स, अमरीका के वाशिंगटन, इंगलैंड के सर जान ब्राइट, ग्लेडस्टन, डिसरेली और विलियम डिग्वी, मिश्र के जगलुल पाशा, अफ़ग्रानिस्तान के अमानुल्ला, तथा टकीं के मुस्तका कमालपाशा आदि महानुभावों ने अगने-अपने समाज का संसार में सिर ऊँचा किया है। यही नहीं; उन्होंने अनेक कठिनाइचीं सहन करके जो अपना महान् कर्तव्य पालन किया है, उससे मानव समाज के लिए उच्च आदर्श उपस्थित हुआ है।

हाँ, यह अवश्य चिंतनीय है कि प्रायः तत्कालीन समाज अपने महान् व्यक्तियों का उचित सम्मान नहीं करता, चाहे पीछे उनको कितनी ही अद्धाञ्जलियाँ अपित की जायँ। महात्मा ईसा का सूली पर चढ़ाया जाना, मुकरात को ज़हर पिलाया जाना, अमानुल्ला का देश-बहिष्कृत होना समाज की कैसी टीका है! इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। आवश्यकता है कि समाज अपने पय-प्रदर्शक व्यक्तियों का उचित सम्मान करे; धर्मसाधारण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका सदाचार श्रादि की परिस्थितियों तथा सुविधाओं की व्यवस्था हो. व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास में कोई बाधा न हो, और प्रत्येक देशा में गांधी, टालस्टाय और बाशिगटन जैसी आत्माएँ श्रधिक से-श्रधिक संख्या में श्राकर मानव-हित-खाधन में योग दें।



# चोथा परिच्छेद व्यक्ति श्रोर समृह

- 20 miles

क्ष्मूहों की आवश्यकता और निर्माण मनुष्य अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में रहता है। समाज के बहुत से अंग हैं, प्रत्येक अंग को समृह कह सकते हैं। स्थों ज्यों सामाजिक जीवन का विकास होता है, मनुष्य सामाजिक जीवन में प्रगति करता है, त्यों-त्यों उसकी आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं, यह पहले अताया जा जुका है। और, जैसे जैसे आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भिन्न-भिन्न समृहों की संख्या भी बढ़ती जाती है। आरम्भ में आवश्यकताएँ बहुत परिमित्र होती थीं, तो ये समृह भी इने-गिने ही होते थे। अब मनुष्य की भौतिक तथा अभौतिक, शारीरिक और मानसिक आदि आवश्यकताएँ असंख्य हैं, तो इन सनृहों की संख्या भी अनन्त है।

पहले बच्चे का पालन-पोषणा किये जाने की आवश्यकता होती हैं। इस कार्य को करने के लिए एक समूह का निर्माण होता है, जो परिवार या कुडम्ब कहलाता है। परिवार का स्वरून देश काल के अनुसार चाहे जितना भिन-भिन्न प्रकार का रहा हो, पर यह समूह सदैव रहा है। बालकों को शिक्षा दिये जाने की आवश्यकता होती है, इसके लिए दूसरा उमूह बनता है, जिसे पाठशाला, स्कूल, या विद्यालय आदि नाम दिया जाता है। मनुष्यों को अन्न की आवश्यकता होती है, अज पैदा करने का कार्य जो समूह करता है उसे किसान कहा जाता है। जब समाज में पदायों का क्रय-विक्रय होने लगता है और मनुष्यों को पदार्थ मोल लेने की झक्तर पड़ती है, तो उस समूह की स्विट हो जाती है, जिसे तुकानदार या जौनागर वर्ग कहते हैं। मनुष्यों को मनोरंजन करने या खेल-कूद की आवश्यकता होती है तो क्षत्र या 'टीम' आदि का निर्माण हो जाता है। धार्मिक चर्चा तथा विचार-विनिमय के लिए साम्प्रदायिक या धार्मिक समूह बनाया जाता है।

कमशः एक-एक समूह के अन्तर्गत कई-कई समूह बनने लगते हैं। बात यह है कि "मुंडे-मुंडे मितिर्भन्ना"; प्रत्येक विषय में लोगों के विचार या मत कुळु भिन-भिन्न होते हैं। धर्म की ही बात लीजिए। कुळु आदमी हिन्दू-धर्म को अच्छा मानते हैं, कुळु इसलाम धर्म को, तथा कुछु ईसाई या पासीं धर्म को। फिर. इन मुख्य धर्मों में से प्रत्येक की भी कई-कई शाखाएँ होती हैं, कुछ आदमी एक शाखा के अनुयायी होते हैं, कुछ दूसरी के। इसी प्रकार आर्थिक जगत का विचार किया जा सकता है। कुछ आदमी एक प्रकार को आर्थिक नीति या कार्य-कम देश के लिए, (या अपने लिए) अच्छा सममते हैं, कुछ आदमी दूसरी व्हरी

श्रीर कुछ, तीसरी ही नीति या कार्य-कृम, को। यही बात राजनैतिक चित्र के सम्बन्ध में कही जा सकती है। किसी एक सन्ह के श्रन्तर्गत श्रिषक से श्रिषक कितने सन्ह हो सकते हैं, यह नहीं कहा जा सकता। कमी-कभी श्रादमी एक समृह की श्रिषकौंश यार्ते मानते हुए, केवल दो-एक बातों में साधारण-सा मतभेद होने पर, उस समृह से पृथक हो जाते हैं, श्रीर श्रपना नया समृह बना लेते हैं। एक-एक धर्म के श्रन्तर्गत दर्जनों समृहों का होना सर्व-विदित है। कभी-कभी एक राजनैतिक दल के श्रन्तर्गत दर्जों को संख्या श्राद-दस तक पहुँचने के उदाहरण मिलते हैं। भारतवर्ष में हो कांग्रेस-सल के श्रन्तर्गत कांग्रेस-किसान-दल, कांग्रेस-मज़दूर-दल, कांग्रेस-समाजवादी-दल श्रादि कई दल हैं।

अस्तु, किसी समूह का स्वरूप या विद्वान्त सदैव एक सा नहीं रहता। समय-समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैते-जैते परिस्थितियों में अन्तर आता है, लोगों के विचार बदलते हैं; कोई समूह बहुत लोक-प्रिय बन जाता है, और किसी से लोगों को अदा इट जाती है। जिस समूह के सदस्य पहले थोड़े से होते हैं, पीछे उसके बहुत अधिक हो जाते हैं, और जिल समूह के सदस्य पहले बहुत अधिक होते हैं उसके कम रह जाते हैं। कभी-कभी कोई विशेष प्रतिभावान महानुभाव कार्य-चेत्र में आता है, उसका लोगों पर विलक्षया प्रभाव पढ़ता है, उसके अनुपायियों का नया समृह बन जाता है और दिन-दिन उन्नति करता जाता है। इस प्रकार नये दल बनते, और पुराने चीया होते रहते हैं।

B)//K

समूहों को पारस्परिकः सम्पर्क — निदान, समूह कई प्रकार के होते हैं। ये भिन्न-भिन्न आधार पर, विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथक् पृथक् उद्देश्य से बनते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि एक समृह के व्यक्ति दूसरे समृह के व्यक्तियों से सर्वथा जुदा हों। प्रायः एक-एक मनुष्य की कई-कई प्रकार की ज्ञावश्यकताएँ होती हैं, इस-लिए उसका कई-कई समूहों से सम्बन्ध होता है । उदाहरणार्थ एक नव-युवक किसान है, उसका अपने परिवार-रूपी समूह से तो सम्बन्ध है ही. वह भगवदर्शन के वास्ते मन्दिर में जाता या कथा सुनता है, तीर्थ-यात्रा करता है, इस इन्टि से उसका ऋपने सम्प्रदायवालों से सम्बन्ध रहता है। वह खेती करता है, श्रीर खेती में दूसरे किसानों से सहायता लेता तथा उन्हें सहायता देता है। इस प्रकार इस किसान-समृह से भी उसका सम्बन्ध रहता है। वह मनोरंजनार्थ, सार्यकाल के समय थोड़ी देर कबद्दी खेलता है, तो कम्ड्डी खेलने वालों की टोली से सम्बन्धित हो जाता है। वह पढ़ने के लिए रात्रि-पाठशाला में जाता है, इसलिए उसका उससे भी सम्बन्ध रहता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण लिये जा सकते हैं। इससे विदित होता है कि बहुधा एक-एक व्यक्ति कई-कई समहों का सदस्य होता है।

पुन: एक समृह् में कई-कई समृहों से सम्बन्धित व्यक्ति भाग तोते हैं। हम प्राय: देखते हैं कि आर्थिक या व्यावसायिक समृह में भिन्न भिन्न जातियों या घमों के व्यक्ति होते हैं। और, राजनैतिक समृहों में कई-कई घामिक तथा आर्थिक समृहों के स्वस्थों का मिश्रया होता है। जब एक समृह्स में विभिन्न समृहों के व्यक्ति मिलते हैं तो

यह सर्वधा सम्भव है कि ये भिन्न-भिन्नं समृह परस्पर अपना हित एक-दूसरे के कुछ विरुद्ध मानते हों। उदाहरणवत् हिन्दुओं के सनातन-धर्मी समृह की बात लीजिए। इसमें अनेक किसान हैं, तो कुछ ज़मीदार भी हैं, कुछ पूँजीपित हैं तो अनेक मज़दूर भी हैं। इसके अतिरिक्त इसमें अनेक काँग्रेसवादी हैं तो कुछ लिवरल दल वाले भी हैं। बहुत से दुवानदार, ग्रध्यापक, लेखक आदि भी इस समृह में सम्मिलित हैं। जब एक समूह में कई-कई समूहों के व्यक्तियों का समा-वेश होता है, तो भिन्न-भिन्न समूहों को एक श्रंश तक एक-दूसरे के सम्पर्क में आना पड़ता है । फल-स्वरूप एक समूह का दूसरे समूह पर कछ-न-कछ प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार कोई समृह दूसरे से नितान्त पृथक् नहीं रहता। वह अपनी कुछ वातें दूसरों को देता है, श्रीर कुछ बातें स्वयं दूसरों से लेता है। फल-स्वरूप भिन्न-भिन्न समूहों में विचारों का समन्वय होता रहता है और उनकी उप्रता कमशः घटती जाती है। किसी व्यक्ति के, भिन्न-भिन्न समूहों में भाग लेने से उसे उन समृहों के उन सदस्यों के दृष्टिकोण को समऋने और विचारने का अवसर मिलता है, जो कुछ बातों में उसके प्रतिकूल मत रखते हैं। यह बहुत उपयोगी है। ऋतः मनुष्यों को यथा-सम्भव विविध समूहों में भाग लेना चाहिए। हाँ, उन समूहों का उद्देश्य श्रन्छा श्रीर ऊँचा होना आवश्यक है। इस विषय पर आगे प्रकाश डाला जायगा।

समृहीं के भेद — जब कुछ ब्रादमी ब्रपनी किसी ब्रावश्यकता की पूर्ति के लिए एक समृह का निर्माण करते हैं, और कुछ समय बाद उनकी वह ब्रावश्यकता नहीं रहती, तो उनके उस समृह का अन्त हो जाता है। इसी प्रकार जब कुछ मनुष्यों की कोई नयी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है तो वे उसकी पूर्ति के लिए एक नया समूह बना लेते हैं। कभी-कभी एक समूह की कई-कई शाखाएँ भी हो जाती हैं, अथवा एक समूह के अन्तर्गत नये-नये समूह वन जाते हैं। कुछ समूह बहुत महत्व के होते हैं, कुछ साधारण महत्व के ही। समूह मुख्यन्तया दो प्रकार के होते हैं:—

- (१) वंशानुसार, या नातेदारी श्रयवा रिश्तेदारी के श्राधार पर बने हुए समृह—कुटुम्ब या परिवार, कवीला, जाति श्रादि । इस समृह को स्वाभाविक या जन्म-सिद्ध कहते हैं । इस समृह का सदस्य, मनुष्य अपने जन्म से ही हो जाता है ।
- (२) मनुष्य के बनाये हुए समृह । इन समृहों को मनुष्य अपनी
   आवश्यकतानुसर बनाता है। इनके अनेक भेद हैं, यथा
  - (क) धर्मानुसार, अर्थात् सम्प्रदाय, मत या मज़हव के आधार पर बने हुए समृह; यथा—हिन्तू मुसलमान, ईसाई आदि । फिर हिन्तुओं में सनातनधर्मी, आर्थ समाजी; मुसलमानों में शिया सुत्री, और ईसाइयों में प्रोटेस्टैंट और रोमन कैयलिक आदि ।
    - (ख) व्यवसायानुवार अर्थात् पेशे या घन्वे के आधार पर बने हुए समूह; यथा—िकसान, मज़दूर, व्यापारी, अध्यापक, तेखक, डाक्टर आदि।
  - (ग) राजनैतिक मतानुसार, अर्थात् शासन-व्यवस्था सम्बन्धी विचार या आदर्शं के आधार बने हुए समृह; यथा—भारत-वर्ष में कांग्रेस, कांग्रेस-समाजवादी-दल, लिवरल या उदार

दल श्रादि; इंगलैंड में उदार दल, श्रनुदार दल, मज़दूर दल श्रादि।

कुलु समृहों का उद्देश्य शिक्षा, मनोरंजन, व्यायाम या शरीर-सुधार होता है। यथा – स्कूल, क्रव, आश्रम, किवेट-टोम तथा फुटवाल-टीम आदि। ऐसे ही कुळु समृह लोक-सेवा या परोपकार के माव से बनाये जाते हैं, जैसे स्वयं सेवक-दल, सेवा समितियाँ आदि। कुळु समृहों में स्थान या प्रदेश की भावना प्रधान रहती है। यथा—ग्राम-सुधार-समा, नगरोन्नितकारियाँ सभा आदि।

पहले कहा गया है कि कुछ समूहों में, एक एक समूह के अन्तर्गत, कई कई समूह बन जाते हैं। प्रगति या सुधार की भावना न्यूनाधिक होने से भी एक एक समूह के कई कई भेद हो जाते हैं। इस हिष्ट से साधारणतया एक समूह के तीन भेद होना स्वाभाविक है:—

- (१) उप्र या विशेष प्रगतिशील। इस समूह के व्यक्ति बहुत साइसी या स्वतन्त्र प्रकृति के होते हैं। चरम सीमा के सुधार या परिवर्तन-सम्बन्धी नये-नये प्रयोग करने का इन्हें बड़ा उत्साह होता है। छोटे-मोटे सुधारों से इन्हें सन्तोष नहीं होता।
- (२) पुरातन-प्रेमी, स्थिति-रक्षक, रूढ़िवादी या कहर । ऐसे समूह के व्यक्ति परिवर्तनों या सुधारों को आर्थका की हिण्ट से देखते हैं। ये सोखते हैं कि यदि कुछ परिवर्तन हो गया तो न-जाने क्या संकट उपस्थित हो जाय । ये यथा-सम्भव किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने देना चाहते। ये प्रत्येक सुधार का खूव विरोध करते हैं। ये चाहते हैं कि स्थिति जैसी है, वैसी ही बनी रहे।

(३) उपर्युक्त दोनों समूदों के बीच में रहनेवाला। इस समूद के व्यक्ति न तो पुरानी बांतों को ज्यों कान्यों रखने के पक्ष में होते हैं, और न ये एक-दम कान्तिकारी परिवर्तन करना ही उचित समभते हैं। ये सुधार तो पसन्द करते हैं, पर उसके मार्ग में क़दम फूँक क्रू क कर ही रखते हैं। समय-समय पर इनके विचार उक्त दलों में से जिसके साथ अधिक मिलते हैं, उसका ही ये साथ देते हैं। कुऴ दशाओं में ये उक्त दोनों दलों से ही पृथक रहते हैं।

समूहों का क्षेत्र—विविध समूहों में से कोई बहुत छोटा होता है, और कोई बहुत बड़ा। उदाहरखावत् परिवार में बहुधा तीन से पांच छः व्यक्ति होते हैं। इसके विपरीत कोई समृह इतना बड़ा होता है कि देश-भर के व्यक्तियों का उसमें समावेश हो जाय; उदाहरखावत् राज्य ऐसा ही समृह है। यही नहीं, किसी समृह का चेत्र इससे भी बड़ा हो सकता है, यहीं तक कि उसका सम्बन्ध मानव समाज भर से होना सम्भव है। राष्ट्र-संघ ('लीग-श्राफ-नेशन्स') का उदेश्य विश्व-व्यापी था। मज़दूरों तथा धर्म-प्रचारकों एवं व्यवसावियों के भी कुछ संघ विश्व-व्यापी उद्देश्यवाले होते हैं। वैशानिक उन्नति के कारण अब वातायात के साधनों में उन्नति होती जा रही है, संसार के भिन्न-भिन्न मार्गों के निवासी परस्पर एक दूसरे के सम्पर्क में श्रीष्ठक श्राते हैं, संसार एक सूत्र में वेंचता जा रहा है, इसलिए बड़े-बड़े चेत्र वाले समृहों के निर्माण की सुविधा श्रीष्ठक होती जा रही है।

समूहों के मेद और उपभेद अनन्त है। सब के विषय में प्रथक-प्रथक् विचार करने के लिए यहाँ स्थान नहीं है। इस पुस्तक में कुछ्य ही समूहों के विषय में विस्तार-पूर्वक विचार किया जायगा। किन्तु पहले एक और बात को ब्रोर ध्यान दिलाया जाना ब्रा-वश्यक है।

समृह का उद्देश्य; व्यक्ति का विकास—यह स्तष्ट ही है कि उपयुक्त समूदों में से प्रत्येक का उद्देश्य मनुष्य की किसी विशेष श्चावश्यकता की पूर्ति करना है। प्रत्येक समूह मनुष्य को श्रपने निर्धारित च्रेत्र में विकास करने की सुविधाएँ प्रदान करता है। कोई एक ही समूह उसकी सब शक्तियों का विकास नहीं कर सकता। जो समृह मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में किसी प्रकार सहायक नहीं होता, अथवा उसमें वायक होता है, वह समृह अनावश्यक ख्रौर अनिष्ट-कर है; जैसे — जुआ खेलनेवालों या नशेवाजों का समृह। अतः किसी समूह से सम्बन्धित व्यक्तियों को इस विषय में सतर्क रहना चाहिए कि उनका समृह उनके विकास में सहायक रहे। जिस समय जो समूह अपने इस आदर्श से विहीन हो जाय, उस समय उस समृह के संगठन में आवश्यक परिवर्तन और संशोधन करके उसे उपयोगी बनाया जाना चाहिए; और यदि ऐसा न हो सके, तो उस समृह से श्रपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिए। नागरिक शास्त्र का लक्ष्य यह है कि इन भिन्न-भिन्न समूहों में ऐक्य स्थावित हो, सब का हित समान हो, एक दूसरे का विरोधी न हो, और सब मिल कर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने वाले हैं। व्यक्ति का, भिन्न-भिन्न समृहीं के प्रति जो कर्तव्य है, उसमें इस बात का बरावर ध्यान रहना चाहिए कि उसकी सेवा का च्रेत्र अधिकाधिक विस्तृत हो, उसकी आत्मा को विकास का अधिक से-अधिक अवसर मिले, मनुष्य स्वार्थ-बुद्धि से केवल अपने परिवार या मित्र-मंडली के ही हित चिन्तन में न रहे, वह कमशाः आम, नगर और देश तक का विचार करे और यहाँ भी अपने विचार-चेत्र को सीमित न करे; अपने द्वारा मानव समाज का हित-साधन होने दे, अपनी आत्मा को विश्वास्मा के साथ एक रस

समृह की सफलता-इमने पहले कहा है कि समृह के सदस्यों की संख्या समय-समय पर घटती-बढती रहती है। प्रायः आदमी किसी समृह के सम्बन्ध में विचार करते हुए, उसके सदस्यों की संख्या पर ही विशेष ध्यान दिया करते हैं। और, जब सदस्यों की संख्या बढ़ती है, तो वे इसे उसकी सफलता का चिन्ह या प्रमाण समकते हैं। परन्तु, यद्यपि संख्या का कुछ महत्व श्रवश्य है, समृह की वास्तविक सफलता इस बात में है कि उसका उद्देश्य महान् हो. उसका आदर्श ऊँचा हो, और उसके सदस्य शुद्ध, और निष्काम भाव से उस उद्देश्य की पूर्ति में तन मन से जुटे हों। उचा गुणों श्रीर योग्यतावाले श्रपेक्षाकृत कम संख्यावाले सदस्यों का समृह, अयोग्य या गुण-हीन वह-संख्यक समृह से. कहीं अच्छा है। प्राय: देखा जाता है कि आरम्भ में एक व्यक्ति विशेष प्रतिभा या विभृति वाला होता है, उसके सामने एक निश्चित और महान् उद्देश्य होता है, उसकी पूर्ति के लिए वह जी-जान से जुट जाता है, और अपने जैसे कुछ इने-गिने व्यक्तियों का सहयोग और सहानुभृति प्राप्त कर उनका एक संगठित समृह बनाता है। इन व्यक्तियों के हृदय में उत्साह ऐसा प्रवल होता है कि ये सब प्रकार किउनाइयों, वाधाओं श्रीर संकटों का हर्ष-पूर्वक सामना करते हैं, श्रीर उत्तरोत्तर श्रपनी सुनिश्चित दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। कालान्तर में जब इस समूह को कुछ सफलता तथा यश मिलने लगता है तो अन्य व्यक्ति भी उससे अपना सम्बन्ध स्थापित करने के इच्छुक होते जाते हैं। इस प्रकार सदस्यों की संख्या उत्तरोत्तर बढती जाती है। इन सदस्यों में जंच-नीच और मध्यम सभी प्रकार की प्रकृति और गुणवाले व्यक्ति होते हैं। सदस्यों की दिन-दूनी रात-चौगुनी वृद्धि को देखकर समृह के साधारण कार्यकर्ता फूले नहीं समाते। दूसरे सम्हों की तुलना में, अपने समह को बड़ा या विशाल देखकर वे, अपनी सफलता का अनुमान किया करते हैं। परन्तु वास्तव में समृह के इतिहास में यह समय बड़ा नाजुक होता है। संख्या-बल के प्रलोभन में अनेक समृह सदस्यता के नियमों में कुछ शिथिलता कर देते हैं, वे प्रत्येक सदस्य की वास्तविक योग्यता की परीक्षा नहीं करते।

यदि समूद के सूत्र-संचालक अनुभवी होते हैं तो वे समूद को हस रोग से यथा-सम्भव मुक्त रखते हैं। वे समय-समय पर नियमों में आवश्यक संशोधन करते रहते हैं, और यथेष्ट अनुशासन-नीति का उपयोग करते हैं। वे समूद-स्पी शरीर में बादी नहीं बढ़ने देते, उसे निर्विकार रखने के लिए कोई उपाय उठा नहीं रखते। अस्तु, समूद की सफलता के लिए संख्या-बल का एक परिमित सीमा तक ही महत्व है। यही बात धन-बल के सम्बन्ध में है। बहुत से समूह धन

के लोभ में पड़कर अपने उद्देश्य और आदर्श को अला देते हैं, वे धनी व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के हेतु अपने सिद्धांतों की अवहेलना कर वैठते हैं, और इस प्रकार अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। प्रत्येक समूह के नेता को चाहिए कि इन विकारों से समृह की रक्षा करते हुए, उसका धेर्य, गम्भीरता और कष्ट-सहन्पूर्वक संचालन करता रहे। तभी समृह को वास्तविक सफलता प्राप्त होगी।



## पाँचवाँ पश्चित्रेद परिवार और जाति

िक्किन-भिन्न समृहों के सम्बन्ध में आवश्यक वातों का विचार, पिछले परिच्छेद में किया जा चुका। अब यहाँ मुख्य-मुख्य समृहों में से एक एक के सम्बन्ध में कुछ न्यौरेवार विचार किया जाता है। पहले ऐसे समृहों को लें, जो वंशानुसार वनते हैं, जिन्हें स्वाभाविक या जन्म-सिद्ध कहते हैं।

परिवार ख्रोर उसका स्वरूप—प्रारम्भक समाज का छोटा सा चित्र हमें मां और उसके वचों के समूह में दिखायों देता है। मनुष्यों का सर्व-प्रथम स्वाभाविक समूह उसका परिवार ही है। हां, परिवार का स्वरूप जैसा हस समय है, ऐसा आरम्भ में नहीं था। आज-कल परिवार से हम प्राय: विवाहित ख्री और पुरुष तथा उनकी संतान की कल्पना करते हैं। परन्तु ख्रांत प्राचीन काल में ख्री-पुरुषों में विवाह-धादी करके स्थायी सम्बन्ध रखने की रीति नहीं थी; विवाह-प्रणाली तथा ख्री-पुरुष का स्थायी सम्बन्ध बहुत समय बाद आरम्भ हुखा है। प्राचीन काल में बच्चे माता के ही पास रहते थे; मां-बच्चों का ही

साथ था। स्त्री ही घर वाली, या घर की मालकिन होती थी। अस्तु, प्राचीन काल में परिवार का अर्थ मां और उसके वचों से होता था; यह परिवार ही उस समय का स्वामाविक समूह था। पीछे जाकर पिता भी परिवार का स्थायी सदस्य होने लगा।

जन्म लेने के समय से ही प्रत्येक व्यक्ति का अपनी माता से, और पीछे धीरे-धीरे पिता से सम्बन्ध हो जाता है। अब्ह्यी तरह चलाने-फिरने योग्य होने में उसे कई वर्ष लग जाते हैं। अपने जीवनानवीह की योग्यता तो मनुष्य में, अपनी आयु के कितने ही वर्ष व्यतीत कर चुकने पर आती हैं। इतने समय तक वह माता-पिता के आश्रित रहता है। वच्चे वड़े होने पर की और पुरुष बनते हैं, उनका बिवाह-सम्बन्ध होता है, फिर उनकी संतान होती है। इस प्रकार नये-नये परिवार बनते रहते हैं। कभी-कभी पुरुष अपनी स्त्री और वच्चों को लेकर अपने माता-पिता तथा भाइयों से अलग रहने लग जाता है, और कुछ दशाओं में उनके साथ ही रहता है। दूसरी अवस्थावाले परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं।

बच्चे अपने माता-पिता (अथवा ताऊ-ताई या चाचा-चाची आदि) की आजा में रहते हैं; और, परिवार में जो बड़ा-बूड़ा रहता है, सब उसकी सलाह मशिवर से काम करते हैं। लड़के-लड़िक्यों तथा पुरुष-स्त्रियों सब उसका आदर करते हैं। कोई कार्य उसकी आजा के विरुद्ध नहीं किया जाता। यह भाव प्राचीन काल में बहुत या। आज-कल भी न्यूनाधिक पाया जाता है।

परिवार दो प्रकार के होते हैं। अधिकतर स्थानों में वे पितृ-प्रधान

होते हैं। बालक अपने पिता, पितामह, (बाबा), पितामह (परवाबा) आदि के बंश के होते हैं, और पुरुष की जायदाद जागीर का अधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र माना जाता है। किन्तु कुछ देशों में परिवार मानु-प्रधान भी होते हैं, अर्थात् वंश माता, नानी, परनानी आदि के नाम से चलता है जागीर की अधिकारियों स्त्री होती है, उसकी उत्तराधिकारियों उसकी ज्येष्ठ पुत्री।

परिवार में स्त्री द्योर पुरुष का कतिच्य — परिवार किसी भी प्रकार का हो, वह समाज का एक छोटा-सा स्वरूप है। उसी से समाज का व्यापक रूप बनता और विकसित होता है। परिवार में स्त्री-पुरुष दोनों मिलकर अपनी तथा अपने बचों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्रायः अधिकतर दशाओं में स्त्रियां घर की सार-संभार करती है, और बाल-बच्चों का भरण-पोषण करती है; और पुरुष बाहर अजीविका-प्राप्ति का कार्य करते हैं। यह एक प्रकार से स्थूल अम-विभाग है, जो चिरकाल से चला आ रहा है। परन्तु अब परिस्थितियाँ वदल रही हैं। स्त्रियों को चाहिए कि घर के काम से अवकाश पाकर यथा-सम्भव धनोत्पादन के कार्य मं भी योग दें। लड़िक्यों को ऐसे काम सीखने चाहिए कि यदि किसी कारणवश पीछे बड़े होने पर उन्हें ही घर का खर्च चलाना पड़े तो वे उसमें नितांत असमर्थ न हों और स्वावलम्बी जीवन व्यतीत कर सकें। उनके परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े हो

परिवार जितना उन्नत होगा, वालक को ऋपनी उन्नति ऋौर विकास का उतना ही ऋषिक अवसर मिलेगा। माता-पिता के संस्कार बालकों में स्राते हैं; ते जितने शिक्षित, योग्य, सहनशील, स्रीर समम्भदार होंगे, उतना ही वालक अधिक योग्य बनेंगे। अतः स्त्री-पुरुषों को चाहिए कि वे माता-पिता बनने से पूर्व स्रपने उत्तर-दाशित को मली-मांति समम्भ लें। ऐसा न हो कि वे स्रयोग्य नाग-रिकां को जन्म देकर राज्य का भार बढ़ावें। उन्हें स्रपनी शारीरिक क्षीर मानिसक उन्नित की यथेष्ट व्यवस्था कर तेनी चाहिए। इसके स्रातिरिक्त उन्हें इतना घन उपार्जन करने योग्य होना चाहिए, जिससे वे बालकों के भरसा-पीपय तथा शिक्षा के स्रावश्यक साधन जुटा सकें। उन्हें स्रपने रोज़मर्श के व्यवहार से बालकों के सामने स्रव्छा स्त्रादर्श उपस्थित करते रहना चाहिए, साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बालक घर से बाहर जिस वातावरस्य में रहता है, वह स्रव्छें संस्कारों के उपयुक्त है। तभी उन्हें संतान के अच्छे गुरावान होने की स्राधा करनी चाहिए।

परिवार और व्यक्ति—परिवार-रूपी समुद्द का उद्देश्य व्यक्ति की उन्नति करना है। व्यक्ति ही परिवार को बनाते हैं। दोनों का दित एक ही है। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी अवस्था सोचने-समभने की है, यह विचार रखना चाहिए कि वह एक-दूबरे के दित का विचार रखे। प्राय: ऐसे प्रसंग झाते हैं जब कि दो व्यक्तियों के विचारों में सत-भेद या भिन्नता होती है। ऐसे अवसर पर प्रत्येक को दूबरे का हिए-कोण समभने, और यथा-सम्भव समभनेता करने का विचार करना चाहिए। कोई व्यक्ति दूबरों पर अपने विचार खादने की चेष्टा न करे, परन्तु साथ ही प्रत्येक ब्यक्ति को स्मरण रखना

चाहिए कि हमें प्राम, नगर और राज्य के हित में योग देना है, हमारा कोई कार्य उसके प्रतिकृल न हो।

श्राज-कल प्राय: लोगों में सहनशीलता या गम्भीरता कम पायी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही बात पर ज़ोर देता है, वह दूसरे पक्ष की बात शान्ति-पूर्वक न सनता और न विचारता है। लड़के बड़ों की परवा नहीं करते, कुछ तो उन्हें मूर्ख समभते हैं। उधर बड़े-बढ़े. बालकों के द्राष्ट्रकोगा का विचार नहीं करते: उन्हें उस अवस्था का ध्यान नहीं रहता. जब वे बालक थे। वे बालकों को बात-बात में डाँटते डपटते हैं. और उनकी खुले-आम निन्दा करते हैं। इससे बालक बिगड जाते हैं। आवश्यकता है कि बालक अपने बड़े-बढ़ों की बात को श्रादर पूर्वक सोचें श्रीर समभों, श्रीर जब तक कि उन्हें उस बात के सदीव होने का पूर्ण निश्चय न हो जाय, वे उसका पालन करें। श्रीर. जब कभी अपनी आत्मा के आदेशानुसार उन्हें उनकी बात न मानने का प्रसंग आए तो उस बात को छोड़कर अन्य बातों में उनके प्रति श्रादर-बुद्धि बनाये रखें, यह नहीं कि विचार-भिन्नता के कारण वे उनकी सेवा-सुअपा में ही कमी करने लगें। साथ ही बड़े-बढ़ों को भी चाहिए कि वे बालकों के व्यक्ति-स्वातंत्र्य का ध्यान रखे। जब तक कि कक श्रनिवार्य कारण उपस्थित न हो, वे बालकों की बात-व्यवहार में वृथा इस्तचोप न करें। बालकों पर अनुचित नियंत्रण रहने से उनके स्वाभाविक विकास में वाधा उपस्थित होती है। इस प्रकार बालक और बृढे एक दूसरे के यथा-सम्भव निकट रहें। उन के बीच में मत-मेद की चौड़ी दीवार खड़ी न होनी चाहिए। इसी प्रकार का विचार स्त्री-

पुरुषों को अपने व्यवहार से रखना चाहिए।

संयक्त परिवार-जन परिवार संयुक्त हो, त्रर्थात दो भाई अपने-श्रापने स्त्री-बच्चों सहित साथ-साथ रहते हों. वहाँ सहनशीलता. विवेक श्रीर गम्भीरता आदि गर्गा की और भी अधिक आवश्यकताहाती है। यह तो आवज्यक ही है कि प्रत्येक व्यक्ति यथा-शक्ति धनोपार्जन करे. कोई खाली बैठे दसरे की कमाई न खाए। ऐसा करने से उसके स्वाभिमान की हानि होगी और घरमें नित्य कलह रहेगा। हाँ, इस वात का भी विचार रहना चाहिए कि यदि घर में एक आदमी दसरे से अधिक कमाता है तो उसे उसका श्रभिमान करके दसरे श्रादमी का निरादर न करना चाहिए । उसे दसरे के लिए वैसे ही भोजन-वस्त्र ख्रादि की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कि वह स्वयं अपने लिए करता है। अर्थात घर के बादिमयों के रहन-सहन और खान-पान आदि में भिन्नता न होनी चाहिए। यह लिखते हए हम यह भुलते नहीं है कि यह एक आदर्श मात्र है, और आज कल की आर्थिक कठिनाइयों के समय में यह अनेक दशाओं में चिर-काल तक निभवा नहीं। संयक्त परिवारों में बात-बात पर आये-दिन भगड़ा होता है। परवों में कछ सहनशीलता का परिचय भी मिलता है तो हित्रयाँ शान्ति नहीं रखतीं। अन्ततः एह कलह चरम सीमा पर पहुँचजाता है श्रीर परिवार श्रलग-श्रलग हो जाते हैं। प्राय: संयुक्त परिवार में व्यक्तियों का विकास रुका रहता है. और जैसी स्वतंत्रता की लहर चल रही है उसमें संयुक्त-परिवार-रूपी संस्था पर प्रहार हों तो त्राश्चर्य ही क्या ! जहाँ संयुक्त परिवार में व्यक्ति आनन्द-पूर्वक रहते हो, समभाना चाहिए कि उनमें अपने कर्तव्य-पालन की भावना बहुत ऊंचे

दर्जे की है। ऋरतु, यथा-सम्मव प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि परिवार में दूसरों की सुख-शान्ति ख्रौर उन्नति का यथेष्ट भ्यान रखे। हम परि-शार की उन्नति करें, ख्रौर परिवार हमारे विकास में सहायक हो।

कुल या गोत्र -परिवार के विषय में ऊपर कहा जा चुका है। परिवार में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनका विवाह हो जाता है. तो कभी-कभी विवादित पुरुष (श्रपनी स्त्री सहित) अपने माता-पिता से प्रलग रहने लगता है। अथवा, जब किसी परिवार में दो या अधिक भाई होते हैं तो वे विवाहित होने पर अलग-अलग रहने लग जाते है। इस प्रकार नये नये परिवार बनते जाते हैं। ये परिवार एक ही पूर्वज की सन्तान के होते हैं। प्राचीन काल में ये प्राय: पास ही रहा करते थे, अब भी बहुधा एक गाँव में कई कई निकट-सम्बन्धी परिवार रहते है। एक ही पूर्वज की सन्तानवाले परिवारों को कुल, कवीला, या गोत्र कहते हैं। एक कुल के व्यक्तियों में रहन-सहन, खान-पान तथा रीति-रिवाज की बहुत समानता होती है। ये एक दूसरे के सुल-दुल और हर्ष-शोक में भाग तोते हैं। एक कुल के समस्त व्यक्ति आपस में अपनत्व का अनु-मत करते और खान-पान तथा विवाह-शादी या रोटी-बेटी का घनिष्ट सम्बन्ध रखते हैं। उनमें जो बड़ा-बूढ़ा होता है, वह सब का मुलिया या चौधरी माना जाता है। कुल के सब व्यक्ति उसके अधीन होते हैं। जब कोई महत्व-पूर्ण कार्य, या रीति-रस्म का संशोधन करना होता है तो उसकी सम्मति या परामर्श से किया जाता है। इस प्रकार एक एक मुखिया की अधीनता में एक एक कुल के आदमियों का संगठन होता है। अगर किसी कुल के व्यक्तियों का आपस में मत-भेद या

सत्ता इ होता है तो इसका निष्टारा गुलिया ही करता है। अन्य कुलों के आदिमियों से लड़ाई या मेल-जोल करने में उसी की सम्मति मुख्य मानी जाती है। कमशः प्रत्येक कुल के मनुष्यों की संख्या बढ़ती जाती है। जब दो या अधिक कुलों के आदमी मिलकर किसी प्राम या नगर में रहने लगते हैं तो उनके शासन-प्रवन्ध का कार्य उनके मुखि-याओं की कमेटी या पंचायत करती हैं। जिन कुलों में व्यवसाय, व्यवसाय, क्रिंत रिवाज आदि समान होते हैं, या पास रहने के कारण समान हो जाते हैं, उनमें खान-पान और विवाह-शादी का सम्बन्ध होने लगता है। इस प्रकार बहुत से कुलों के व्यक्ति आपस में इतने हिल-मिल जाते हैं, उनकी मापा, रहन-सहन, सम्यता, संस्कृति, धर्म, परम्परा, आदि में इतनी समानता हो जाती है कि उन सब को एक ही समृह का समक्ता जाता है। ऐसे समृह को जाति कहते हैं, जिसके सम्बन्ध में आगे कहा जायगा।

निदान, कुल का आधार वंद्रा, नातेदारी या रिश्तेदारी है, एक कुल के व्यक्ति किसी विशेष पूर्वज का अभिमान करते हैं और बहुषा उस पूर्वज के ही नाम से उस कुल का नामकरण होता है। यथि कालान्तर में एक कुल के व्यक्तियों का विवाह-शादी दूसरे कुल में होता रहता है; और इस प्रकार कोई भी कुल पूर्णतथा विशुद्ध नहीं रहता, अनेक कुलों के व्यक्ति अपनी रक्त-शुद्ध का अभिमान किया करते हैं। अस्तु, प्रत्येक कुल अपने चेत्र के व्यक्ति की उन्नति में योग देता है, और व्यक्ति अपने कुल की उन्नति का प्रयत्न करता रहता है। दोनों एक-दूसरे के सहायक और उन्नायक होते हैं।

जाति--मनुष्यों के कुल या गोत्र से बड़ा संगठन जाति हैं। अपने व्यापक अर्थ में, जाति वह समूह है जिसका मूल निवास कोई विशेष भू-भाग हो तथा जिसकी एक विशेष, संस्कृति हो। प्रत्येक जाति का रहन-सहन, खान-पान, उत्सव, त्यौहार, रीति-रिवाज़, श्रादि दसरी जाति के रहन-सहन आदि से भिन्न होता है। बात यह है कि जब किसी समृह के व्यक्ति पीढ़ियों तथा सदियों तक इकट्टे एक ही स्थान में रह चुकते हैं श्रीर उनका खान-पान विवाह-सम्बन्ध उसी समृह के व्यक्तियों से होता रहता है तो उनका रहन-सहन आदि एक विशेष प्रकार का हो जाता है। उनके साहित्य, सम्यता, धर्म विचार-परम्परा, रस्म, रिवाज श्रादि में ऐसी विशेषताएँ श्रा जाती हैं. जो दूसरे समृहों में नहीं पायी जातीं । ऐसे समृह को जाति कहा जाता है। एक जाति के आदमी समान हित और एक आदर्श की श्कुला में वॅथे होते हैं। वे कुछ ख़ास-ख़ास महापुरुषों का अभि-मान करते हैं. और उनके जीवनचरित्र श्रादि के श्राधार पर विविध कथाएँ तथा साहित्य और इतिहास का निर्माण करते हैं। उनकी एक भाषा होती है तथा उनके धर्म में भी समानता होती है।

उपर्युक्त व्यापक अर्थ के अनुसार जातियों की संख्या संसार भर में इनी-गिनी हैं। इनमें से मुख्य हैं —आर्थ जाति, सेमेटिक जाति तथा मंगोल जाति। भारतवर्ष में हिन्दू आर्थ जाति के हैं और पुसलमान अपना सम्बन्ध सेमेटिक जातियों से जोड़ते हैं, यद्यपि वर्तमान अवस्था में अधिकांश मुसलमान हिन्दुओं के ही बंशज हैं। यहाँ आर्थ जाति के पहले, कर्मानुसार सार मेद थे — आह्मण, स्त्री, बैर्य

श्रीर शहर । कालान्तर में इन् भेदों में से प्रत्येक के अन्तर्गत अनेक लोटी-छोटी शाखाएँ बन गर्यों । इन उपजातियों के लिए अब 'जाति' शन्द का प्रयोग किया जाता है । उदाहरणवत् गौड़ ब्राह्मण, सार-स्वत ब्राह्मण, माहेश्वरी वैश्य, अध्रवाल वैश्य, वढ़ई, लुद्दार आदि अब प्रयक्ष-पृथक् जातियों वनी हुई हैं । इन जातियों के आदिमियों का विवाह-सम्बन्ध उसी जाति के लेत्र में होता है । प्रत्येक जाति की अपनी-अपनी पंचायत है, जो अपनी जाति के आदिमियों के जन्म-मरण, विवाह-शादी धादि से सम्बन्धित सामित्रक कार्यों के विवय में नियम बनाती है। जो आदिमी इन नियमों का पालन नहीं करता, उन्हें पंचायत की ओर से दंड दिया जाता है । ये जातीय पंचायतें विशेष ध्यान इस बात पर देती हैं कि एक जाति का आदमी दूधरी जाति में विवाह-सम्बन्ध न करे, तािक जाति की शुद्धता तथा मर्यादा वनी रहे।

इस समय इन जातियों की संख्या अनन्त है, और किसी-किसी जाति के अन्दर तो कई-कई मेद है। प्रान्तीयता के विचार से भी बहुत मेद माना जाता है। उदाहरणवत् अनेक काश्मीरी ब्राह्मण और मारवाड़ी ब्राह्मण अपने को अलग-अलग जाति का मानते हैं। इस प्रकार इनमें भी परस्तर में विवाह-सम्बन्ध विशेष प्रचितित नहीं है। कुछ जातियों के अन्दर आदिमियों की संख्या बहुत कम है। और, अधिकीश जाति उप-जातियों का टिट-कोण बहुत संकुचित है। इसलिए जाति-प्रथा को निन्दनीय समक्षा जाने लगा है, और जाति-पंति-तोडक मंडल जैसी संस्थाओं की स्थापना

हो गई है, जिनके सदस्यों का उद्देश्य ,यह है कि जाति-मेद उठ जाय और भिन्न-भिन्न जातियों का एकीकरण हो जाय।

जाति, व्यक्ति और समाज-जाति का उद्देश्य है कि वह व्यक्तियों की उन्नति धौर जनके व्यक्तित्व के विकास में सदायक हो। वर्तमान जातियाँ ऋछ श्रंश तक यह कार्य करती भी हैं। प्रत्येक जाति की पंचायत या अन्य संस्था उस जाति के अनाथों तथा विधवाओं की सहायता करती है, अपनी जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति देती है, या उनके लिए 'बोर्डिङ हाउस' (छात्रावास) स्थापित करती है, इत्यादि । यह बात श्रव्हा है। परनत जाति-प्रथा में यह दोष है कि इनसे व्यक्तियों का दृष्टिकोण संक्रचित हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जाति को ऊँची समभता है, और दूसरों को नीची। विशेषतया द्विज या सवर्ग ( ब्राह्मण, चुत्री और वैश्य ) जातियों के व्यक्ति शहरों को बहत निम्न-कोटि का समभते हैं, अनेक आदमी शारीरिक श्रम का यथेष्ट सम्मान नहीं करते । जब कोई व्यक्ति समता श्रीर एकता का श्रादर्श रखकर श्रन्य जातिवालों से सम्पर्क बढाता है, शूद्ध या हरिजन कहे जानेवालों के पास बैठता-उठता है, या उनकी पंक्ति में भोजन करता है, तो प्रायः उसकी जातिवाले उसे जाति-वृहिष्कृत कर देते हैं। इससे विचार स्वातंत्र्य का दमन होता है, व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता।

किसी जाति का अपनी उन्नति की श्रोर ध्यान देना उसी सीमा तक ठीक है, जब तक उससे अन्य जातियों का अहित न हो। जिस प्रकार परिवार जाति का अंग है, उसी प्रकार जाति भी समाज या राज्य का श्रंग है। व्यक्ति को श्रंपनी जाति की उन्नति का ध्यान रखना उस दशा में सर्वधा श्रंपनित है, जब उसते श्रंप्य जातियों समाज श्रंपवा राज्य का कल्याण न होता हो। जातियों को श्रंपना कार्य- खेंच जाति-गत विषयों तक ही परिमित रखना चाहिए। राजनैतिक श्रादि विषयों में उनका क्रदम बढ़ाना नितान्त हानिकर है। उदाहर- एगर्थ कोई जाति यह सोचे कि व्यवस्थायक समा में हमारे हतने सदस्य हों, सरकारों पदों में से हतने पद हमारी जातिवालों को मिले, राज्य की श्राय का हतना माग हमारी जाति के कार्यों में व्यय हो, तो यह श्रंपनित श्रोर श्रंपन है। प्रत्येक जाति को दूसरी जातियों के हित में योग देना चाहिए।

श्रव हम यह विचार करें कि वंश के श्राधार पर बने हुए समूह नागरिकता में कहाँ तक सहायक होते हैं। मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी होता है। वह पहले अपने मुख और मुविधा की चिन्ता करता है, और दूसरों के हित का विचार पीछे करता है। पारिवारिक जीवन से स्वार्थ-स्थाग की प्रेर्था मिलती है। माँ अपने आराम को तिलाँजित देकर श्रपनी सन्तान के लिए क्या-क्या कह नहीं उठाती, अनेक बार अपने बच्चे के लिए उसे रात-रात भर जागना पड़ता है। वह बहुधा स्वयं भूजी-प्यासी रहकर पहले अपने बच्चे के भरण-पोषण का प्रयक्त करती है। पिता भी अपनी सन्तान की शिक्षा-दीक्षा आदि के लिए सरसक उद्योग करता है। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं, जब पिता ने अपने पुत्र या पुत्री की चिकित्सा या शिज्ञा के लिए इतना ख़र्च किया कि उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना किन्त हो

गया। इसी प्रकार भाई-बहिनों की एक दुवरे के लिए कष्ट सहने श्रोर स्वार्थ-त्याग करने की श्रानेक वार्ते प्रत्येक व्यक्ति जानता है। श्रास्त्र, परिवार या कुटुम्य सामाजिक या नागरिक भावों की शिक्षा देने वाली प्रारम्भिक संस्था हैं।

अवश्य हो हमें इस पाठशाला की शिक्षा से ही सन्तोष न कर लेना चाहिए। इमें परिवार की भावना को परिवार तक ही परिमित न रखना चाहिए। जैसा कि आगे बताया जायगा, हमें अपने प्राम या नगर के निवासियों से बन्धु-भाव रखना चाहिए तथा अपने जिले, प्रान्त और देशवालों से भी प्रेम और सहातुमृति रखनी चाहिए यही नहीं, मतुष्य-मात्र से अपने माई-वहिन की मौति बतीय करना चाहिए । आयवा, यों भी कह सकते हैं, हमें अपनी परिवार की कल्पना को कमशा व्यापक बनाना चाहिए। आपनेपन का भाव अपनी की बच्चों तक ही सीमित न रख कर, उसका चेत्र अधिकाषिक विस्तृत करना चाहिए; यहाँ तक कि वह जाति या देश की सीमाओं को पारकर विश्व-बन्धुत्व के महान् भारतीय आदर्श को जीवन में चरितार्थ कर सके।



## त्रठा परिच्लेद धार्मिक समृह

स्कृष्टिमिक भावना का स्त्रपात; ईश्वर की करणनामनुष्य इस स्ति में नाना प्रकार के दृश्य और घटनाएँ देखता है।
कहीं ऊँचे गगन-सुम्बी पर्वत हैं, कहीं अथाह समुद्र है। कहीं मयानक जंगल हैं, और कहीं मनोहर तथा सुगन्वित पुर्धोवाले बुझ तथा
पीदे हैं। कहीं डरावनी आकृतिवाले पशु हैं, तो कहीं मीठी बोली से
अपनी ओर आकर्षित करने वाले पक्षी। ये सब किसने बनाये है
मनुष्य देखता है कि सुदूर पृथ्वी-तल से, एक रक्त-वर्ण का पिंड
(सूर्य) उदय होता है, वह क्रमशः आकाश में ऊपर आता है,
शिखर पर पहुँचकर क्रमशः नीचे उतरता हुआ, जिबर से उदय हुआ
था, उसके ठीक विपरीत दिशा में अस्त हो जाता है। जब तक वह हमें
दिखायी देता रहा, स्वत्र प्रकाश था, उन्धाता थी, हमारे लिए
दिन था, उसके अस्त होने पर उन्धाता जाती रही, उंडक हो गयी,
अन्वकार आगया, रात्रि हो गयी। हाँ, आकाश में असंख्य तारे

टिमटिमाने लगे; कभी-कभी चंद्रमा का शीतल प्रकाश भी मिल जाता है। यह जल-यल, यह पर्वत और जंगल, यह पशु-पक्षी, यह सूर्य, चंद्रमा, और तारे किसने बनाये ?

श्रमी तेज़ धूप पड़ रही थी, एक-दम श्राकाश मेधाच्छ्रज हो गया, स्यें छिप गया, बादलों में बिज भी कड़कने लगी। यह लो, जोर से हवा भी चलने लगी; श्रांधी ही नहीं, त्फ़ान श्रा गया। इन्ह उखड़ने लगे, मकानों की छतों पर से छुटार श्रोर टीन उड़-उड़ कर दूर-दूर गिरने लगे। वगी होने लगी, हलकी-हलकी बूँदों से श्रारम्म होकर वर्षा मूस-लाधार हो गयी। तिनक देर पहले जहां स्थल था, श्रव जल ही जल है। श्रोलों ने तो सब फसल ही नष्ट कर डाली, कई महीनों का परिश्रम नष्ट हो गया। यह महान् परिवर्तन किसने कर दिया श मनुष्य हतना ही जानता है कि इसके करनेवाला न तो वह स्वयं ही है, श्रोर न कोई ऐसा व्यक्ति या शक्ति है, जिसे वह देख सकता हो। यह तो श्रद्धन्य ही महिसा है।

अच्छा, एक अन्य प्रकार का अनुभव होता है। एक आदमी है, भला चंगा अपना काम कर रहा है, कोई उसे भाई के रूप में प्यार करता है, कोई मित्र के रूप में, पिता-माता अलग ही उसे देख-देखकर मन में हिष्ति होते हैं, कोई उससे अप्रसन्न नहीं, कोई उसका शत्रु नहीं। फिर भी यह आदमी एकाएक बीमार हो जाता है, और बात-की बात में इसके प्रायु-पखेरू उड़ जाते हैं। सब सम्बन्धित व्यक्ति शोक में अपना-अपना सिर धुनने लगते हैं। क्या था, क्या हो गया १ इस आदमी के प्रायु किसने हर लिए, हसे किसने मार डाला १ मारने

वाला दिखायी नहीं देता,। मनुष्य सोचता है कि कोई श्रहण्य शक्ति ऐसो अवस्य है जो प्राखियों पर शासन करती है, और उनके जीवन-मरख का कारख है।

मन्ष्य इस अहष्ट शक्ति को जान नहीं पाता, पर वह इसके अस्ति-त्व से सर्वथा इनकार भी नहीं कर सकता। वह सोचता है यह कैसी अदमत शक्ति है. जा इस विशाल जगत की रचना करती है. भरण-गोषण करती है, और हाँ, संहार भी करती है। इस शक्ति के सामने मनुष्य का अहंकार नष्ट हो जाता है, उसे अपनी लचुता का ज्ञान होता है। इस महान सर्वोपरि सर्वनियंता. शक्ति के सन्मख वह नत-मस्तक हो जाता है, वह इसकी पूजा या आराधना करता है। अपनी कल्पना और बुद्धि के अनुसार वह उसे निराकार या साकार मानने लगता है। साकार मानने वाले व्यक्ति अपनी-अपनी रुचि और विचार के अनुसार इस सर्वोपरि शक्ति के स्वरूप की भिन्न-भिन्न कल्पना करते हैं। भिन्न-भिन्न मनुष्य इसे प्रथक-पृथक नामों से संबोधित करता है, कोई ईश्वर, परमात्मा आदि कहता है, कोई खदा कहता है, कोई 'गाड' (God)। फिर, संसार में आदमी इस शक्ति को नाना प्रकार के देवी-देवताओं के रूर में भी मानते हैं, तरह-तरह की पूजा-विधि प्रचलित हैं, भांति-भांति के मंदिर या पूजा-स्थान हैं । मनुष्य विश्वास करता है कि ईश्वर या देवी-देवतात्रों की त्राराधना से वह प्रवन्न रहेगा. मेरे जीवन में सुख-शांति बढेगी श्रीर श्रनिष्ट का निवारण होगा। यही नहीं, इस जीवन के बाद, मरने पर परलोक में भी मेरा हित या कल्याण होगा। उपर्यक्त भावनाएँ ही संसार में विविध धर्मी को जन्म देनेवाली है।

स्मरण रहे कि वास्तव में धर्म का अर्थु व्यापक है। उसमें हमारे सब कर्तव्यों का समावेश होता है। यहाँ हम उसका साधारण, बोल-चाल में समभा जानेवाला भाव ग्रहण कर रहे हैं, जैसा सम्प्रदाय या मज़हब आदि से सुचित होता है।

यार्मिक एकता—जित की एकता के विषय में पिछले परिच्छेद में लिखा जा जुका है। जाति की तरह धर्म की एकता भी मनुष्यों के मिल-जुल कर रहने में सहायक होती है। जो आदमी एक धर्म के अनुयायी होते हैं, एक ही समान रूप में परमात्मा को या देवी-देवताओं के। मानते हैं, एक ही तरह से पूजा-गठ तथा दान-पुष्य आदि करते हैं, उनमें स्वभावत: पारदारिक एकता का अनुमव होता है। वे अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा आपत में अधिक सहानुभूति और प्रेम रखते हैं। उनके आचार-विचार में समानता होने से उनकी इच्छा होती है कि वे जहाँ तक हो सके, पास-पास रहें और एक-दूसरे के दुख-सुख में काम आवें।

आजकल विशेषतया नगरों में भिन्न-भिन्न धर्मों के माननेवाले रहते हैं, तथावि अनेक गाँवों में किसी एक धर्मवालों की अधिकता होती है। कहीं हिन्दू आधिक हैं, कहीं अधिकतर मुमलमानों का ही निवास है। मुसिलिम-प्रधान गाँव में एक मम्राजद है, तो हिन्दू-प्रधान गाँव में किसी ख़ास देवी-देवता का मंदिर है। यही नहीं, अनेक मुमलिम बस्तियों में जहीं शिया मुमलमान हैं तो उनकी ही अधिकता है, इसके विपरीत अन्य मुमलिम बस्तियों में मुलियों की ही प्रधानता है। इसी प्रकार हिन्दू बस्तियों में कहीं राम के

मानने वालों की प्रवलता है, तो कहीं कृष्ण आदि के पुजारी ही बहु-संख्यक हैं।

इस समय पहले जैसे विस्तृत जंगल नहीं हैं, जहाँ-तहाँ सड़कें वन गयी हैं। रेल, मोटर तथा अन्य स्वारियों से जाने-आने की सुवि-धाएँ पहले से बहुत बढ़ जाने पर भी यह दशा है तो प्राचीन काल की स्थिति की कल्पना सहज ही की जा सकती है, जब कि आमदरफ़ के इतने साधन न थे। उस समय अनेक गाँव ऐसे रहे होंगे कि उनके समस्त व्यक्ति किसी धर्मविशेष के अनुयायी हों। अस्तु, धर्म की एकता या समानता लोगों के मिल-जुलकर रहने में बहुत सहायकः होती है। स्थान-स्थान पर लोगों के ऐसे समृह बने हुए हैं, जिनका आधार यह है कि उन लोगों का धर्म एक ही है।

आधुनिक परिस्थित में यह तो सम्भव नहीं है कि एक धर्म के माननेवाले सब व्यक्ति किसी एक विशेष नगर या प्रान्त में ही रहे । मुख्य-मुख्य धर्मों के अनुयायी मिन्न-भिन्न स्थानों में फैले हुए हैं, यहाँ तक कि एक धर्म के माननेवाले व्यक्ति मिन्न-भिन्न राज्यों में पाये जाते हैं । समय-समय पर इन धर्मानुयायियों के सम्मेलन होते हैं, उन सम्मेलनों में भिन्न-भिन्न देशों के इस धर्म के माननेवालों के प्रतिनिधि आकर माग लेते हैं । इस प्रकार धर्म का चेत्र राष्ट्र तक ही परिमित न रहकर अन्तर्राष्ट्रीय वन गया है ।

सहिष्णुता और समभाव की आवश्यकता - ... ऊपर इस बात का उल्लेख किया गया है कि आजकल विशेषतया नगरों में भिन-भिन्न धर्मवाले व्यक्तिरहते हैं। बात केवल नगरों की ही नहीं है । नावों में भी बहुधा विभिन्न धमों के ज़्यक्ति इकट्ठे रहते हैं। इससे नागरिक जीवन में एक समस्या उपस्थित हो जाती है। यदि प्रत्येक धर्म के माननेवाले इस तरह अपने अलग-अलग समूह बनाकर रहें कि एक समृह के आदिमियों की केवल आपस में ही सहानुभृति और सहयोग रहे, किन्तु दूसरे धर्मवालों को वे गैर या पराया समभ्में, उनसे सहानुभृति और उदारता का व्यवहार न करें, अथवा उनके प्रति कुछ द्वेष-भाव रखें, तो रोज-मर्रा के कामों में बड़ी वाधा उपस्थित हो जाय, नागरिक जीवन में बहुत कदुता आजाय। अतः इस वात को अत्यन्त आवश्यकता है कि किसी गाँव या नगर में चाहे जितने धर्मों के अनुयायी रहते हों, उन सब को आपस में प्रेम और सहयोग का भाव रखना चाहिए।

इस विचार की पृष्टि धार्मिक हिष्ट से भी होती है। सब धर्मों का मूल एक ही है। सब धर्म एक परम पिता परमास्मा को मानते हैं, और विविध देवी-देवताओं को उसी का स्वरूप बताते हैं। विविध धर्मों के अनुसार की जानेवाली पूजा-पाठ या दान-पुरुष आदि की विधि में चाहे जितना अन्तर हो, सब धर्म प्रेम, दया, परोपकार और जोक-सेवा आदि की शिक्षा देते हैं। प्रत्येक धर्म मनुष्य को उच गुर्यों की वृद्धि के लिए आदेश करता है।

दुख का विषय है कि आदमी रोज़मरों के व्यवहार में इस बात को भूल जाते हैं। हिन्दू मुसलमान को गैर समकता है, और मुसलमान हिन्दू के प्रति दुर्भाव रखता है; इसलिए हमें हिन्दू मुसलमानों के कमड़ों का अनुभव करना पड़ता है। यही नहीं, अनेक बार हिन्दू धर्म के अन्तर्गत ही विविध धर्मों के अनुयायियों का आपस में कमड़ा हो जाता

है, मुसलमान मुसलमानों से लड़ बैठते हैं। इसलाम धर्म ने विशाल भ्रातृत्व (विरादरी) का श्रादर्श रखा श्रीर जीवन में परिगत किया । ऐसी दशा में शिया सुनियों के परस्पर में लड़ने की बात क्यों होती है ! ईसाई धर्म ने शत्रश्रों से भी प्रेमकरने की बात कही, परन्तु इतिहास के कितने ही पृष्ट प्रोटेस्टैंटो और रोमन-कैथलिकों के एक-दूसरे के प्रति किये हुए भयंकर ऋत्याचारों की रोमांचकारी कथाओं से भरे पड़े हैं। श्रीर श्राज हजरत ईसा की बीसवीं शताब्दी में हम क्या देखते हैं ? एक प्रोटेस्टैंट राज्य दुसरे प्रोटेस्टेंट राज्य से ही घातक युद्ध ठान रहा है। एक दूसरे को नष्ट करने पर तुला हुआ है। अपने स्वार्थ-वश आदमी दूसरे धर्मवालों से भी मित्रता करते है, त्रीर फिर स्वार्थ वशा अपने धर्म के अनुयायियों की हत्या तक करने से संकोच नहीं करते । मालुम होता है. स्वार्थ ही सर्वोपरि है, धर्म का स्थान मानव जीवन में गौरा कर दिया गया है। धर्म मंदिर में. पुजा-पाठ आदि के लिए एकत्रित होते समय ही आदमी अपने धर्म की याद करते हैं, फिर दिन के शेष घंटों में स्वार्थ-साधना में लगे रहते हैं, और आवश्यकता होने पर छल, कपट, हिंसा आदि से परहेज़ नहीं करते। अन्यथा जो आदमी अपने को किसी धर्म का अनुयायी कहता और मानता है-वह धर्म हिन्द हो या इसलाम या ईसाई-वह कैसे दूसरों को किसी प्रकार का कब्ट या हानि पहुँचाने का विचार कर सकता है !

धर्म और व्यक्ति—हमें समक्ता चाहिए कि धर्म हमारे उत्थान का साधन है, उतके द्वारा हम में उच मानवी गुणों का विकास होना चाहिए। ईश्वर या धर्म के माननेवालों (आस्तिकों) का

सामाजिक और नागरिक जीवन कट्ता-रहित, और प्रेम-पूर्ण होना चाहिए । यदि किसी धर्मवाले आपर्य में, अथवा अन्य धर्म-वालों से लड़ते-फगड़ते हैं तो कहना होगा कि धर्म ने उनके हृदय पर यथेष्ट प्रभाव नहीं डाला है, श्रीर वे सच्चे श्रर्थ में धर्मात्मा (धर्म वाले) नहीं हैं। जो व्यक्ति वास्तव में किसी धर्म को मानता है, उसका कभी किसी से लड़ाई-भगड़ा नहीं हो सकता, वह सब आदिमियों को एक परमात्मा की सन्तान समझता है, श्रीर इसलिए सब को अपने माई के समान मानता है। यही नहीं, क्योंकि वह एक परमात्मा को समस्त सुध्टि का जनक या उत्पादक मानता है, वह प्राणी-मात्र को अपने प्रेम और दया का अधिकारी समझता है, और सब से व्यवहार करते समय त्याग. श्रीर सेवा-भाव का परिचय देता है। इस प्रकार धर्म व्यक्ति पर कैसा हितकर प्रभाव डालता है, वह व्यक्ति का समाज से कितना सुखकर सम्बन्ध स्थापित करता है, वह व्यक्ति को सामाजिक जीवन के कितना अनुकल बनाता है, यह स्पष्ट है। धार्मिक भगड़ों को देख सुनकर इमें यह बात न भूलनी चाहिए; वास्तव में धार्मिक भगड़े लोगों की भ्रम-मूलक धारणा से, या संकीर्ण और अनुदार दृष्टि-कीण के कारण होते हैं; ब्रान्यथा, धर्म तो व्यक्ति के विचारों को उच्च बनाने, उसमें प्रेम, दया आदि उन गुणों का विकास करने में प्रवल सहायक है, जो समाज की उन्नति स्त्रीर विकास करने वाले होते हैं।

कभी-कभी धर्म के नाम पर व्यक्तियों को अन्ध-विश्वासी बनाया जाता है, उन्हें स्वतन्त्र चिन्तन नहीं करने दिया जाता, और यदि वे अपने विचार-स्वातंत्र्य का परिचय देते हैं तो उनका दमन किया जाता है। यह सर्वया अनुचित है। प्रत्येक धर्म से सम्बन्ध रखनेवाले कुळु खास-खास प्रत्य है। सर्व-साधारण जनता उनका चहुत मान करती है। इन प्रत्यों में अनेक ज्ञान की बातें भरी हुई हैं, परन्तु कोई प्रत्य समस्त ज्ञान का भंडार होने का दावा नहीं कर सकता। अब, यदि कोई व्यक्ति ऐसी बात कहता है जो किसी धर्म के प्रत्य में नहीं है या किसी धर्म प्रत्य में प्रतिपादित सिद्धांत के विच्छ है तो उस व्यक्ति पर धर्मानुयायी कहे जानेवाले सजनों की वक-हिष्ट स्था होनी चाहिए!

प्राचीन काल में कितने ही धर्माधिकारियों ने इस वान का संगठित
प्रयत्न किया कि सर्व-साधारण धर्म-अंथों को न पढ़ सकें, धार्मिक पुस्तकों
का प्रचलित भाषाओं में अनुवाद न होने दिया, और जबिकसी ने साइस
करके अनुवाद करनाचाहा तो उसे भांति-भांति के कष्ट दिये गये। इससे
व्यक्तियों की मानसिक उन्नति बहुत रुकी रही। अब यह बात नहीं रही
है,सब मुख्य-मुख्य अंथों का संसार की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका
है, और होता जाता है। इससे साधारण शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति न केवल
अपने धर्म की पुस्तकों का अवलोकन कर सकता है, वरन् अन्य धर्मों
से सम्बन्धित साहित्य को पढ़कर उसके सिद्धान्तों या विचारों से भी परिचित हो सकता है। इससे तुलनात्मक अध्ययन की सुविधाएँ वढ़ गयी
है; आदमी धार्मिक विषयों में अधिकाधिक प्रगति कर सकते हैं।
परन्तु दुर्मीग्य से अब भी कुक्क धर्मोधिकारी 'मजहब में अवल का दखल
नहीं सिद्धान्त को 'मानते हैं। धर्म बुद्धि को कुंठित करने वाला हो,
उसके विकास में बाधक हो, लोगों में अन्ध विश्वास बढ़ाने वाला और

उन्हें रुढ़ियों का भक्त बनानेवाला हो, यह अत्यन्त चिन्तनीय है। हम तो किसी विद्वान के इस कथन का प्रचार और व्यवहार चाहते हैं कि 'जो तर्क के द्वारा अनुसंघान करता है, वही धर्म को जानता है, दूसरा नहीं।' अस्तु, धर्म का कार्य है कि व्यक्ति को स्वतन्त्र-चिन्तन का यथेट अवसर दे और जनता में विचार-विनिमय तथा तर्क-वितर्क को प्रोतसहन दे।

व्यक्ति का भी कर्तव्य है कि वह अपने धर्म का गौरव बढ़ाने वाला हो। व्यक्ति अपने धर्म का गौरव किस प्रकार बढा सकता है ? वह अपने रोज़मर्रा के कार्य-व्यवहार में उच मानवी गुर्सो का परिचय दे, प्रेम, दया, सहानुभृति, सेवा, सत्य और परोपकार उसका लक्ष्य रहे। यदि मैं हिन्दू हूँ तो मुक्ते चाहिए कि हिन्दू धर्मावलम्बी होने के कारण मैं कोई ऐसा कार्य न करूँ, जिससे औरों की दृष्टि में हिन्दू धर्म का स्थान कुछ नीचा हो। जहाँ-कहीं सेवा और लोक-हित का श्रवसर श्राये, मुक्ते श्रागे बढ़कर भाग लेना चाहिए। प्रत्येक बस्ती में भिन्न भिन्न धर्मावलम्बी रहते हैं, मेरा यह प्रयत्न होना चाहिए कि नागरिक जीवन में हिन्दुत्रों का स्थान त्राप्रगएय रहे। यदि नगर में श्रकाल या दुर्मिक्ष है तो हिन्दू उसमें जी खोलकर सहायता दें, श्रीर सहायता देते समय स्मरण रखें कि सब व्यक्ति एक परमपिता परत्मात्मा की सन्तान हैं, अतः विना मेद-भाव के सभी हमारी सहायता के समान अधिकारी हैं। इसी प्रकार यदि नगर में किसी महापारी का प्रकोप है तो हमें अपनी जान संकट में डालकर भी दूसरों की सेवा-सुअूषा करनी चाहिए। यदि दो व्यक्तियों का भगड़ा है, तो हमें सुय का पक्ष लेना

चाहिए । इन और ऐसी ही बातों से दूसरे आदमी समर्भेगे कि हिन्दू धर्म बहुत उदार है, और परोपकारी है। उनकी दृष्टि में हिन्दू धर्म का आदर-मान बढ़ेगा। कोई व्यक्ति अपने आपको हिन्दू कहते हुए असत्य का आचरण करे, दूसरों से लड़ाई भगड़ा करे, नागरिक जीवन को कलुषित करे तो बद्द हिन्दू धर्म का अपकार करता है, उसे दूसरों की दृष्टि से गिराता है। इसी प्रकार प्रत्येक मुसलमान, ईसाई, पार्सी आदि को चाहिए कि वह अपने कार्य-व्यवहार से अपने धर्म को कलंकित न करे, वरन उसे अधिकाधिक आदरास्पद बनाये।

धर्म का क्षेत्र—प्रत्येक धर्म के अधिकारियों को अपने कार्यचेत्र का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। वे उस धर्म के अनुयायियों को
यह तो वतलावें कि इंश्वर की पूजा-उपासनादि किस प्रकार करें, परन्तु
उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उस धर्म के माननेवालों का कोई
कार्य ऐसा न हो जिससे अन्य धर्मवालों को असुविधा या कष्ट
पहुँचे। धर्म तो दूसरों की सेवा के लिए है, न कि दुख देने के लिए।
कुछ धर्माधिकारी धर्म की आड़ में सामाजिक कुरीतियों और अन्धविश्वासों का समर्थन करते हैं, जनता की गाड़ी-कमाई को अपने व्यक्ति
गत सुख और भोग-विलास में व्यय करते हैं, स्वयं आरामतलवी या
विलासिता का जीवन व्यतीत करते हैं, जनता को अपनी और आकर्षित करने के लिए, अपने धर्मवालों के वास्ते विशेष राजनैतिक या
आर्थिक अधिकार माँगते रहते हैं, नागरिक विषयों में साम्प्रदायिक
मावना बढ़ाते हैं। ये बातें अनिष्टकारी हैं, धर्म के नाम पर इनका
किया जाना करापि उचित नहीं है।

हम चाहते हैं कि हमें अपने विश्वाध के अनुसार पूजा-पाठ आदि कृत्य करने की स्वतन्त्रता रहे तो हमें चाहिए कि हम अन्य मतावलिम्बियों को भी वैशी स्वतन्त्रता देने के लिए तैयार रहें, और यदि
सव को वैशा अधिकार नहीं दिया जा सकता तो हमें भी वैसे अधिकार
की माँग नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार हमें दान-पुग्य आदि करने
का अधिकार है, ऐसा करना हमारा कर्तव्य है, परन्तु उसकी सीमा
या मर्यादा को भुलाना उचित नहीं है। यदि हमारे दान-धर्म से लोगों
में गुफ्तलोरी, विलासिता या भिन्ना-मृत्ति आदि बढ़ती है, तो हमारा
वह इत्य अपना उद्देश्य पूरा नहीं करता, अतः वह स्थाज्य है। इस
प्रकार प्रत्येक कार्य में धर्म के वास्तविक च्रेत्र का ध्यान रखा जाना
चाहिए।



## सातवाँ परिच्छेद व्यवसायिक समूह

क्कियानुसार और घर्मानुसार बने हुए समूहों का विचार किया जा चुका। एक समूह ऐसा होता है जिसका आधार मनुष्यों का व्यवसाय-पेशा या घन्धा होता है। एक-एक पेशे के आदमी मिल कर रहना बहुत पसन्द करते हैं, उन्हें एक दूसरे की सहायता या सलाह-मश्चित्रे की आवश्यकता होती है, और यह उन्हें तब ही अच्छी तरह मिल सकता है, जब वे पास-पास रहते हों।

आवश्यकताओं की पूर्ति—आरिमक अवस्था में मनुष्य की आवश्यकताएँ बहुत परिमित होती हैं। उस समय वे मिलकर रहते हैं तो उनके समूह का आधार वंश या जाति होती है। इस समूह के आदमी मिलकर एक दूसरे की सहायता से अपनी सब आवश्यकताओं की पूर्ति इकट्टे ही कर लेते हैं। धीरे-धीरे, जब आवश्यकताएँ बढ़ी, तो यह अच्छा समभा गया कि मनुष्य अपना समय और शक्ति विश्विष प्रकार की अनेक वस्तुओं के बनाने में न लगा

कर किसी एक ही प्रकार के काम में लगाये, और कोई विशेष पदार्थ तैयार करके उसे उसमें से अपनी ज़रूरत के अनुसार रख कर, शेष दूसरे आदिमियों को दिया करें। हाँ, यह स्थान रखें कि वह अपनी वस्तु ऐसे आदिमियों को दिया करें। हाँ, यह स्थान रखें कि वह अपनी वस्तु ऐसे आदिमियों को दे जिन्हें उस पदार्थ की आवश्यकता हो, और जो उसके बदले में उसे उसकी आवश्यकता की वस्तु दे सकें। इसीका यह परिणाम है कि गाँव में एक आदमी अन्नकपास आदि पैदा करता है, दूसरा कपड़ा बनाता है। अन्न या कपास वाला अपनी वस्तु दूसरे को देकर उससे कपड़ा ले लेता है। इससे उसकी कपड़े की माँग पूरी हो जाती है, और दूसरे को अपने मोजन के लिए अब मिल जाता है, या कपड़ा बनाने के लिए कपास प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार एक आदमी औज़ार बनाता है, जिसको किसान और जुलाहे को ज़रूरत होती है, वह उन्हें औज़ार देकर अन्न-बन्न ले लेता है।

इस प्रकार श्रम-विभाग से कुछ श्रादमी केवल श्रज्ञ या कपास आदि पैदा करते हैं, कुछ श्रादमी केवल कपड़ा तैयार करते हैं, श्रीर कुछ केवल श्रीज़ार बनाते हैं। खेती करनेवाले व्यक्ति को दूसरे खेती करनेवाले व्यक्ति के संग-साथ की श्रावश्यकता रहती है। कल्पना कीजिये उसका एक श्रीज़ार टूट गया। श्रव जब तक वह नया श्रीज़ार बनवाये तब तक उसका काम कैसे चले ? यदि पास में दूसरा खेती करने वाला है तो उससे वह श्रीज़ार मांग कर काम निकाला जा सकता है। श्रयवा, यदि दो किसानों के पास एक-एक ही बैल हैं तो पास रहने की दशा में प्रत्येक किसान दूसरे से

वैल माँगकर खेती कर सकता है। इस प्रकार दोनों किसानों का एक-एक वैल से ही काम चल सकता है। अगर प्रत्येक किसान अकेला रहे तो उसे यह सुविधा न मिले। इसी प्रकार यदि एक किसान को अपने कार्य में कुछ सलाह-मश्राविर को ज़रूरत हो तो उसे यह आसानी से तभी मिल सकता है, जब उस कार्य का अनुभव रखनेवाला दूसरा किसान उसके निकट रहता हो। इससे प्रतीत हुआ कि खेती करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग एक दूसरे से दूर रहने में वड़ी आसुविधा का सामना करना पड़ता है; अतः उन्हें पास-पास रहने में ही लाभ है। यही बात अन्य कार्य करनेवालों के सम्बन्ध में कही जा सकती है।

पूर्वोक्त विवेचन के अनुसार अब समाज में तीन समूह बन गये ।

एक समूह खेती करनेवालों का है, दूसरा कताई-बुनाई करनेवालों का, तीसरा समूह लकड़ी लोहे का काम करनेवालों का है । प्रत्येक समूह के अग्रदमी अपना प्रथक्-पृथक् काम करते हैं । प्रत्येक समूह का व्यवसाय या पेशा अलग-अलग होता है, उसे कई-कई कार्य नहीं करने पड़ते । व्यवसायानुसार समूह बनने की यही विशेषता है, और यह बात कमशः बढ़ती जाती है ।

अप-विभाग और जाति-प्रया— ज्यों-ज्यों लोगों की आ-वश्यकताओं की दृद्धि होती है, नये-नये व्यवसाय निकलते जाते हैं, और एक व्यवसाय के भी कई-कई मेद हो जाते हैं, तथा पीछे इन मेदों के अनुसार नये व्यवसायिक समृह बनते जाते हैं। उदाहरखार्थ कपड़ा तैयार करने के काम की बात लें। आरम्भ में एक ही समृह के आदमी मिल कर इस कार्य को कर लेते हैं, पीछे कुछ आदमी केवल कपास ओटने अर्थात् चलीं द्वारा रूई को विनौलों से पृथक करने का काम करने लगते हैं। कुछ आदमी केवल सूत कातते हैं, श्रीर कुछ केवल उस सूत का कपड़ा बुनते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति कार्य का एक भाग करता है। अम-विभाग से, पृथक् पृथक् कार्य या उनका भाग करनेवाले व्यक्तियों के भिन्न भिन्न समूह बन जाते हैं। प्रत्येक समृद्द का एक पृथक कार्य या कार्य भाग होता है। कमशः श्रम-विभाग का स्वरूप और आगे बढ़ता है। ऊपर बताये हुए एक-एक कार्य के विविध भागों में से एक-एक के कई सूक्ष्म उप-विभाग हो जाते हैं. और जब सब उप-विभागों का कार्य पूरा हो जाता है तब श्रभीष्ट वस्तु तैयार होती है। श्राधुनिक कल-कारखानों में कपड़ा बुनने की किया कई दर्जन उप-विभागों में विभक्त है। प्रत्येक उप विभाग के काम को पृथक् पेशा कहा जा सकता है। इन पेशों में से प्रत्येक पेशे के आदिमियों का प्रथक् समृह होजाता है, ये लोग कल-कारख़ाने में एक जगह इकट्टे काम करते हैं, श्रीर पाय: साथ-साथ रहते हैं, अनेक वार आपस में मिलते-जुलते हैं, इनका आपस में सम्बन्ध बढ जाता है, इनमें मेल-जोल हो जाता है।

यह स्तष्ट ही है कि ज्यों ज्यां सम्यता की वृद्धि हो ती जाती है, अम-विभाग सक्ष्म होता जाता है। परन्तु स्थून रूप में तो यह चिर्काल से हैं। हिन्दुओं के चार वर्णों में विभक्त होने का आधार भी अम-विभाग ही है। एक वर्ण शिक्षा का प्रचार और पूजा-पाठ करे; दूसरा, लोगों की जान-माल को रक्षा का भार तो; तीसरा, कृषि, गो-रक्षा और वाणिज्य द्वारा समाज की आर्थिक उन्नति में योग दे;

श्रीर चौथा वर्ष श्रन्थ तीन वर्षों के श्रादमियों की सेवा करे। ये वर्ष कमशाः न्राह्मण, चत्री, वैश्य श्रीरं श्रद्ध कहलाते हैं। समाज में मनुष्यों के ऐसे भेद थोड़े-बहुत रूप में सभी देशों में हैं। भारतवर्ष में उपर्युक्त चार वर्षों को जातियों कहा जाने लगा श्रीर कालान्तर में इन जातियों की श्रानेक शाखाएँ तथा उप-शाखाएँ हो गयी। सर्व साधारण व्यवहार में यह बात भूल गये कि वास्तव में इनका श्राधार व्यवसाय था पेशा था। जातियों का श्राधार जन्म, अर्थात् वंश माना जाने लगा। छहार का लड़का छहार, छनार का लड़का छतार, श्रीर बढ़ई का लड़का बढ़ई, कहा जाने लगा, चाहे वह अपने पिता का काम न करके, कोई श्रम्य कार्य ही क्यों न करता हो। इसी प्रकार श्राज दिन सुद्ध कही जानेवाली जाति के श्रनेक श्रादमी माझण, चृत्री या वैश्य वर्ण के काम करते हैं, और माझण, चृत्री तथा वैश्य वर्ण के काम करते हैं, और माझण, चृत्री तथा वैश्य वर्ण के काम करते हैं। फिर भी माझण का लड़का माझण ही कहा जाता है, श्रीर सुद्ध का लड़का सुद्ध ही।

यह बात विशेषतया इसिलए श्रखरने वाली है कि यहाँ कुछ जातियों को उच्च और दूसरों को नीच माना जाने लगा है। श्रारम्भ में भिन्न-भिन्न व्यवसाय या कार्य करनेवालों में उंच-नीच का मैद-भाव नहीं था। पीछे जाकर लोगों में यह धारणा हो गयी कि श्रमुक कार्य करनेवाला उच्च वर्षों या जाति का है, और श्रमुक कार्य करनेवाला नीची जाति का है। वास्तव में जातियों का श्राधर श्रम-विभाग है, और इसमें ग्रस्थ विचार यह रहता है कि समाज का जो श्रंग श्रथवा जो व्यक्ति जिस कार्य को श्रव्छी तरह

कर सके, वह उस कार्य को करे, जिस्से उसके समय और शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग हो, उसका अप-वय न हो। अत: समाज के लिए किये जानेवाले प्रत्येक प्रकार के अम का सम्मान होना चाहिए। किसी भी प्रकार के उपयोगी कार्य करने वाले व्यक्तियों के समूह या जाति को निम्न अयों का सम्मान जाना अनुचित है, सामाजिक अन्याय है, इसका निवारण होना चाहिए।

यह दीक है कि सन्तान में माता-पिता के कुछ गुरा स्वभावत: होते हैं. श्रीर बालक पैत्रिक व्यवसाय को सगमता-पूर्वक सीख सकते है। परन्त जब लडका पिता के काम को छोडकर स्वतंत्र व्यवसाय करने लगता है, और यह किया कई पीढ़ियों तक चलती रहती है तो मन्त्यों में जनके पैत्रिक व्यवसाय की योग्यता मिलने की सम्भावना क्षीया हो जाती है। इस प्रकार आज-दिन मन्त्र्यों की जाति उनके जनम अर्थात् वंश के अनुसार मानना निरर्थक है। उदाहरणवत् एक श्रादमी को ब्राह्मण या वैश्य केवल इसलिए मानना कि पांच-सात अथवा दत-बीत पीढ़ी पहले उसके पूर्वज ब्राह्मण या वैश्य का कार्य करते थे, कुछ अर्थ नहीं रखता। देश में यह आन्दोलन हो रहा है कि वर्णों (जातियों) का श्राधार जन्म न माना जाकर, व्यवसाय या पेशा माना जाय। इस प्रकार के विचार शिक्षित और विवेक-शील व्यक्तियों के मन में अधिकाधिक स्थान पाते जा रहे हैं. परन्त चिरकाल के जमे हए संस्कार मन से सहज ही नहीं हटते। ऐसे कार्य में धीरे-धीरे ही सफलता मिलती है।

समता और सहकारिता की आवश्यकता-नागरिकता

की हिन्द से यह अत्यन्त आवश्यक हैं, समाज के विविध समृहों में कंच-नीच का मेद-माव न हों: ऐसा भाव समाज के लिए बहुत हानिकार है, इससे सामाजिक जीवन में बड़ी विषमता श्रीर कदता उत्पन्न होती है। समाज का कार्य सचार रूप से चलने के लिए परस्पर साम्य और सहकारिता के भाव की अत्यन्त आवश्यकता है। कल्पता कीजिए, जिन्हें समाज में नीच समसा या कहा जाता है, उनका सहयोग न रहे तो उच्च जातियों के ब्राटिमियों का जीवन कितना कच्टमय हो। उदाहरण के लिए, धोबी कपड़े न धोये तो उन्हें पहनने को उजले कपड़े कहाँ से मिलें. नाई हजामत न करे तो सब को जटाधारी ही बनना पड़े. यदि मेहतर टट्टी साफ़ न करे तो सब को जंगल की हवा खानी पड़े ! इससे स्पष्ट है कि घोबी. नाई तथा मेहतर आदि का काम समाज के लिए कितने महत्व का है। किर, इन्हें नीच वर्ण का क्यों समका जाय। इनके कार्य की उपयोगिता है, तो इन्हें समाज में उचित सम्मान भी मिलना चाहिए: यह कोई रियायत या मेहरबानी नहीं, साधारण अधिकार और न्याय की बात है।

सामाजिक सुविधा के लिए एक और विषय भी विवारणीय है व्यक्तियों की भौति समूहों का भी अपने हित और स्वार्थ की बात सोचना स्वाभाविक है। परन्तु इसके साथ ही इस बात की भी बड़ी ज़रूरत है कि कोई समूह केवल अपने ही स्वार्थ की वार्ते न सोचा करे, प्रायेक समूह को दूसरों के हित का भी समुचित ध्यान रखना चाहिए । कुछ समूह ऐसे हैं, जिनका परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है, उनका तो एक-दूसरे से सहयोग हुए बिना ठीक तरह से काम ही नहीं चल

सकता। उदाहरण्वत् किसानों और ज़मीदारों में, मज़दूरों और ( मिलों श्रीर कारखानों के ) मालिकों में, लेखकों कौर प्रकाशकों में श्रच्छा सहानभृति पूर्ण ब्यवहार होना समाज-हित के लिए अनिवार्य है। बहुधा अनुदार या संकीर्ण दृष्टि के कारण धनी वर्ग इस सिद्धान्त को भूत जाता है, श्रीर ग्रपने श्राप को श्रधिक घनवान बनाने में उचित -अनुचित का विचार नहीं करता। फल-स्वरूप समाज में विकट संघर्ष उपस्थित हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है, मानों उपर्यंक समृहों का परस्पर वर्ग-वैर है। सामाजिकता और नागरिकता चाहती है कि इस में सम्यक् सुधार हो, कोई न्यक्ति, अथवा न्यक्ति-समूह अपने स्वार्थ में ऐसा लवलीन न हो कि दूसरों के उचित हितों की अवहेलना करें। सब व्यक्ति, चाहे वे किसी भी व्यवसाय या पेशेवाले हों, परस्पर सहयोग और सहानुभृति का भाव रखें। सब के हित में हमारा भी हित है। केवल अपने-अपने हित का साधन करने से समाज का वास्तविक हित न होगा; फल स्वरूप हमारा भी यथेष्ट कल्याण न होगा। अतः प्रत्येक समूह उदार दृष्टि-कोण रखे, और दूसरों के भी हित की बात सोचा करे।

च्यवसायिक समूहों का आदर्श — अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में, वैज्ञानिक उन्नित के कारण औद्योगिक क्रान्ति हुई । तब से आर्थिक जीवन का विस्तार हो गया है, धर्व साधारण के लिए जीवन-संघर्ष बढ़ गया है। अब आदमी अधिकाधिक आर्थिक विषयों में लीन रहते हैं। व्यवसायिक समूहों की उत्तरोत्तर बुद्धि हो रही है। प्रयक्ष व्यवसाय वाले अपना अलग संगठन करके कोई संघ आदि

बनाते रहते हैं। किसान, मजदूर, जमींदार, व्यापारी, मिल-मालिकीं के प्रांतिरक्त पोस्टमैन, रेलवे-कमैचारी, प्रध्यापक, लेखक, सम्मादक, बकोल, डाक्टर, मुन्यी-मुहरिंर, घोबी, दर्जी, लुहार, बढ़ई, मेहतर आदि भी प्रपना-व्याना संगठन कर रहे हैं। सब 'किलियुन में संघ ही प्रांकि है' का मूल मंत्र प्रहण कर रहे हैं। संगठन करना और शक्ति बढ़ाना बुरा नहीं। पर उसका दुरुपयोग न होना चाहिए, उसके सदुपयोग की और सम्बक् ध्यान रहना आवश्यक है।

वर्तमान अवस्था में प्रत्येक समृह अपनी उन्नति और स्वार्थ-सिद्धि में यह बात मुल जाता है कि वह एक बृहत् समाज का अंग है, श्रीर उस बृहत् समाज के हित का विचार उसे हर घड़ी, अपने प्रत्येक कार्थ में, रखना चाहिए। प्राय: होता यह है कि हमारा दृष्टि-कोण एकांगी रहता है, व्यापक नहीं होता, व्यवसायिक समृद केवल अपने हित की ही बात सोचता है, और समाज के उन अंगों के हित की भी अबहेलना करता है, जिनसे उनका घनिष्ट सम्बन्ध है। उदाहरणार्थ अनेक श्रध्यापक-संघ यह तो सोचते हैं कि हमारे सदस्यों को श्रधिक वेतन मिले. वेतन वृद्धि जल्दी-जल्दी हो, स्कूल में छुडियाँ श्रामानी से तथा सवेतन मिल सकें, इत्यादि । परन्त वे इस बात का विचार बहुत कम करते हैं कि जो बालक उनके पास शिक्षा पाते हैं उन्हें अधिक से-श्रधिक योग्य श्रीर सदाचारी कैसे बनाया जाय. स्कल के समय के श्रातिरिक्त श्रन्य समय भी उनकी देख-भाल करें, तथा उन्हें एवं उनके सरक्षकी को उचित परामर्श दिया करें। अध्यापकों का काम यही नहीं है कि अधिक-से-अधिक विद्यार्थियों को स्कूल की परीचाओं में पास करा दें,

उनका कर्तव्य मावी नागरिकों को उनके जीवन की परीचाओं में अधिक-से-अधिक सफल बनाने में सहायक होना है। अतः उनके संघ को इस ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार लेखकों के संघ का कार्य यही नहीं है कि उनके सदस्यों को अधिक-से-अधिक पारिश्रमिक मिले. उन्हें इस बात का भी प्रयत्न करना चाहिए कि लेखकों द्वारा जो साहित्य प्रस्तुत किया जाता है, वह जनता के मानसिक स्वास्थ्य को विगाडने वाला न होकर उसे सुधारनेवाला हो। किसी लेखक-संघ को, अपने आपको प्रकाशकों का प्रतिद्वन्दी न समभ कर, उन का सहयोगी समकता चाहिए। प्रकाशकों का भी काम है कि लेखकों के परिश्रम से अत्यधिक लाभ उठाने की बात न सोचें, वरन् वे अच्छा उच कोटि का साहित्य प्रस्तुत करने के लिए लेखकों को विविध सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयत्न किया करें। इसी प्रकार ज़मीदारों को किसानों के हित का, और मिलों तथा कारख़ाने के मालिकों को मज़द्रों के हित का तो ध्यान रखना ही चाहिए; उसके साथ यह भी श्रावश्यक है कि जो वस्तु उत्पन्न की जाती है, या तैयार की जाती है, उसको श्रधिक-से-श्रधिक श्रच्छे श्रीर उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया जाय।

इस सिद्धान्त की श्रोर समुचित ध्यान न दिये जाने का फल यह है कि प्रत्येक श्रार्थिक स्त्रेत्र में विकट संघर्ष विद्यमान है। ज़मीदार किसानों पर श्रत्याचार करते हैं, श्रोर किसान ज़मीदारों के विरुद्ध खड़े होते हैं। मज़दूर हड़ताल करते हैं श्रोर मिल-मालिक उनका काम पर श्राना बन्द करते हैं। यह सब केवल सम्बन्धित समृद्दों के लिए ही हानिकर नहीं है, वरन् समाज की दृष्टि से भी श्रह्तिकर है। बहुत से व्यवसायिक समूहों का आधार जाति-गत या साम्प्रदायिक होता है। ऐसे समूहों से जाति-गत हैपी द्वेष बढ़ता है; यह निन्दनीय है। समाज में प्रत्येक समूह का स्वार्थ दूसरे समूह के स्वार्थ से मिला हुआ रहता है, और एक समूह को हानि पहुँचाने का श्र्य श्रम्य समूहों को भी आगे-पीछे हानि पहुँचना होता है। प्रत्येक समूह को यह बात हृदयंगम करनी चाहिए, उसे अपने स्वार्थ की प्रयक् रूप से चिन्ता न कर, उसे दूसरे समूहों के स्वार्थ के साथ सामंजस्य करना चहिए। जब ऐसा न हो तो राज्य को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। वह सब समूहों के हित का प्रतिनिधित्व करता है, श्रतः उसे विभिन्न समूहों के प्रारद्धित संवर्ष को मिटाने का प्रवन्य करना चाहिए। श्रस्तु, प्रत्येक व्यवस्थायिक समूह का आदर्श यह होना चाहिए कि वह सार्वजनिक हित की कामना करे, श्रीर उसकी पूर्ति में पूर्णत्या योग दे।

च्यात्सायिक समृह और ज्यात्ति — प्रश्येक व्यवसायिक समृह और उसके सदस्यों का घनिष्ट सम्बन्ध है। दोनों को एक दूसरे के उत्थान और विकास का प्रयत्न करना चाहिए। समृह का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति की कठिनाहयाँ दूर करे, और उसे आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करे। व्यक्ति की उन्नति से उसकी भी उन्नति होगों, क्योंकि वह व्यक्तियों का ही तो बना है। इसी प्रकार व्यक्ति का भी कर्तव्य है कि वह अपने कार्य-व्यवहार से अपने समृह का गौरव बढ़ावे। आज-कल लोगों की आदर्य-होनता और सिद्धान्त-अवहेलना से जन साधारण की यह धारण हो चली है कि व्यवसाय का उद्देश्य स्वार्य-

साधन है। व्यवसाय में लगा हुआ कोई व्यक्ति सचाई ईमानदारी आदि का आदर्श नहीं रख सकता। व्यक्तियों का कर्तव्य है कि अपने अपने व्यवसाय में इन सद्गुर्यों का परिचय देकर लोगों की उक्त धारया को निर्मूल करें। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने व्यवसाय को केवल धनोपार्जन का साधन न समभ कर उसे अपने विकास का साधन बनावे। हम अपने व्यवसाय को लूब मन लगा कर करें, और विविध कि जिनाह्यों उपस्थित होने पर भी अपने सुनिर्धारित सिद्धान्तों से विचलित न हों तो हमारा व्यवसाय निस्सन्देह हमारा उत्थान करने वाला होगा।

कुछ आदमी समभते है कि व्यवसाय में लग जाने से आदमी देश-मिन्त, नागरिकता, या समाज-सेवा नहीं कर सकता । यह समभ ठीक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो वह अपना व्यवसाय करते हुए ही देश-मिन्त आदि का सम्यक् परिचय दे सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि देश-मिन्त के लिए कोई खास प्रकार का ही व्यवसाय किया जाय। चाहे जो भी कार्य हो, उसी में देश-मिन्त की भावना का समावेश किया जा सकता है। लेखक, अध्यापक आदि अपना कतंव्य-पालन करते हुए देश-मिन्त कर सकते हैं, और दूसरों को देश-भन्त बना सकते हैं, यह तो सहज ही ध्यान में आ सकता है। परन्तु हमारा वक्तव्य यह है कि कार्य कोई भी हो, यह तो उसके करनेवाले व्यक्ति पर निर्भर है कि वह उसमें सेवा या परीपकार आदि का भाव रखे। उदाहरखार्थ दुकानदार की ही बात लीजिए, वह अच्छा माल रखता है, साधारखतया सुनिर्धारित सुमापा लेते हुए,

उसे उचित मूल्य पर बेचता है, ठीक तोलता है, कोई बालक या व्यनजान व्यादमी भी उसके यहाँ माल लेने बाबे तो उसे ठमने की कोशिश नहीं करता, अपने माल के दोष को छिपाकर या उसमें कुछ मिलावट करके प्राहकों की आँखों में धूल फोकने का तथा उनके घन और स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने का प्रयस्न नहीं करता, अकाल या मँहमी के समय अपने स्वार्थ के लिए उसके मूल्य में अपरिमित बृद्धि नहीं करता, वरन त्याग-माव से उसे सस्ता ही बेचता है, तो कीन उस दुकानदार के नागरिक भावों की प्रशंसा न करेगा? इस व्यक्ति के देश-भक्त होने में क्या संदेह है ? ऐसे व्यक्ति दुकानदारों में, यवेष्ट संख्या में हो तो दुकानदारों का गौरव बढ़ने में क्या सन्देह है ? अस्त, अपने व्यवसाय का मान बढ़ाना, यह प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है । व्यवसायिक समृह को चाहिए कि वह अपने सदस्यों के सामने स्कलता का ऐसा आदर्श उपस्थित करे, और उन्हें ऐसा आदर्श रखने के लिए प्रोत्साहित करे।



## ञ्चाठवाँ परिच्छेद राजनैतिक समृह

क्षित्रकुले परिच्छेदों में वंशानुसार समृह, धर्मानुसार समृह, श्रीर व्यवसायानुसार समृह के विषय में विचार किया गयां है। इनके श्रांतिरेक्त मनुष्यों के समृहों का एक श्रीर प्रमुख मेद वह होता है, जो मनुष्यों के राजनैतिक मतानुसार होता है। जिस प्रकार लोगों के व्यवसाय मिल-भिल होते हैं। उनके धार्मिक विचार पृथक्-पृथक् होते हैं, उसी प्रकार उनके राजनैतिक विचार भी मिल-भिल होते हैं। जिन लोगों के राजनैतिक विचार एक प्रकार के होते हैं, उनका समृह दूसरे प्रकार के राजनैतिक विचार सां मिल-भिल होते हैं, उनका समृह दूसरे प्रकार के राजनैतिक विचारवालों के समृह से भिल होता है। इस प्रकार एक देश में राजनैतिक मतानुसार कई समृह हो सकते हैं, श्रीर अमय-समय पर नये समृहों के बनने तथा पुराने समृहों के विद्यत होते रहने से सब समृहों की संख्या में श्रन्तर होता रहता है।

राजनैतिक मतानुसार बने हुए समूहों का स्थूल वर्गीकरण इस

प्रकार किया जा सकता है—(१) पराधीन देश के अन्तर्गत (२) स्वाधीन देश के अन्तर्गत, (३) राज्य से बाहर के होत्र से भी सम्बन्धित। इनका क्रमशः विचार किया जायगा।

पहले उस समूह का उल्लेख कर देना आवश्यक है जो राज्य को अनावश्यक, तथा समाज के लिए अहितकर समस्ता है। इस समूह के व्यक्तियों का मत है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, अभी समाज अपूर्ण वा अविकसित अवश्या में है, इस्लिए उसे राज्य जैसी नियंत्रण करनेवाली सत्ता की आवश्यकता है; जब समाज अगर और विकसित हो जायगा, उसे राज्य की आवश्यकता न रहेगी। हमें चाहिए कि समाज की उस परिस्थित को लाने का प्रयन्न करें, जिसमें राज्य की आवश्यकता ही न रहे। इस समूह के, देश काल के अनुसार कई भेद हैं।

राजनैतिक समूह, पराधीन देशों में — अब हम राजनैतिक मता तुसार बने हुए उन समूहों पर विचार करते हैं, जो पराधीन देशों में होते हैं। कुछ आदमी क्रांतिवादी होते हैं। ये सत्ताधारियों को हटाकर स्वराज्य स्थापित करने के पक्ष में होते हैं। इनके भी दो भेद मुख्य होते हैं, (१) सशस्त्र-कान्तिवादी; ये शस्त्रास्त्रों के बस से, हिंसा के प्रयोग से, सत्ताधारियों को भगा देने या उनको नष्ट करने के पन्न में होते हैं, जिससे उनका इतना आतंक जम जाय कि कोई दूसरी शास्त्र उनके देश को पराधीन करने का साहस न करे, उनके देश को स्वराज्य मिल जाय। इस विचार-यद्धितवालों का जब तक काफ़ी प्रवस्त संगठन न हो जाय. ये हुक-छिप कर रहते हैं, इन्हें अपनी सब कार्रवाई

तथा श्राख्न-शाख्न गुत रखने पड़ते हैं। इन्हें अपने कुछ गुताचर भी रखने पड़ते हैं, जो इस बात का पता लगाते रहें कि कौन मुख्य अधिकारी किस समय कहाँ होगा, कैसे उस पर आक्रमण्य करने में अधिक सफलता मिल सकेगी। प्रायः ऐसा होता है कि उनकी कार्रवाइयों का रहस्योद्धाटन हो जाता है, उनमें से कुछ व्यक्ति गिरफ़ार कर लिये जाते हैं, और उनके द्वारा दूसरों का पता लगाकर उन्हें कठोर दंख दिया जाता है, और उनके समूह को छिन्न-भिन्न कर दिया जाता है। के कालान्तर में ऐसा नया समूह वन सकता है, और फिर यह प्रयत्न होने लगता है। ऐसे समूह अनेक बार असफल होते हैं, तो कभी-कभी अपने उद्देश्य में सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। असफल होने की दशा में ये विद्रोही, क्रांतिकारी आदि कहे जाते हैं, श्रोर इनके कुछ अप्रया मौत के घाट उतारे जाते हैं, दूसरे प्रायः आजन्म कारावास सुगतते हैं। हाँ, जब-कभी ये अपने मनोरथ में सफल हो जाते हैं तो देश का शासन-सूत्र इनके ही हाथ में आजाता है।

कान्तिवादियों का दूसरा धमृह श्राहंसा-त्रती होता है । इस समृह के व्यक्ति सत्ताधारियों को जान-माल की हानि पहुँचाये बिना ही अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहते हैं। ये श्रपने विपक्षियों के प्रति भी प्रेम-भाव रखते हैं, और अपने सात्विक प्रयत्नों द्वारा उनके हृदय-प्रिवर्तन करने के पक्ष में होते हैं। इस मत का विशेष संगठन और प्रचार आधुनिक काल में ही हुआ है। इसके प्रधान प्रवर्तक टालस्टाय और महात्मा गांधी हैं। श्रहंसक क्रान्तिवादियों के मुख्य साधन सत्याग्रह और असहयोग हैं। उनके मतानुसार देश में रचनात्मक

कार्य करके क्रमशः जनता का संगठन करना श्रीर उसका नैतिक तथा श्रार्थिक वल बढ़ाना श्रावश्यक है। उनका यह श्रादेश होता है कि श्रानुचित कानूनों को भंग करो श्रीर उसके लिए श्रावश्यक दंड सहर्ष सहन करो, साथ ही शासकों से ऐसा श्रसहयोग करो कि उन्हें शासन-यंत्र चलाना ही दूमर हो जाय; वे शासन-कार्य को छोड़ने को वाध्य हो जाय श्रीर देश में स्वराज्य की स्थापना हो, जिसे संभा-लने के लिए जनता पहले से ही, रचनात्मक कार्य-क्रम द्वारा, तैयार रहे। भारतवर्ष में उपग्रु क प्रकार का समृह कांग्रेस है, श्रीर उसके सामने यह कार्य-क्रम सन् १९१९ ई० से ही है।

पराधीन देशों में एक समूह सुधारवादियों का होता है। वे क्राँति करना पसन्द नहीं करते। वे शासन-यंत्र में क्रमशः सुधार कराते रहना चाहते हैं, जिससे अन्त में शासन-कार्य शासितों के लिए बहुत कष्टप्रद या हानिकर न रहे। उनके प्रयत्न से जो कार्य होता है, वह जल्दी पूरा होने, में नहीं आता; शासक थोड़ी-थोड़ी रियायतें करके इस समूह को प्रसन्न करते रहते हैं। उनके कुछ आदामियों को उच्च पद मिल जाते हैं, जनता की कुछ असुविधाएँ दूर कर दी जाती हैं। परन्तु यह सब-कुछ होता है, अधिकारियों की छन्न-छाया में ही, और उनकी ही कृपा-हिष्ट के फल-स्वरूप। आर्थिक और राजनैतिक सत्ता वास्तव में अधिकारियों के ही हाथ में रहती है, जनता को यथार्थ स्वराज्य प्राप्त नहीं होता; ही, स्वराज्य के नाम पर, कृत्रिम या दिखावटी स्वराज्य अवश्य प्रदान कर दिया जाता है।

भारतवर्ष में उपयु क प्रकार का समूह 'लिवरल' दल है। इसके

वार्षिक अधिवेशन हो जाते हैं, उसमें अनेक प्रस्ताव स्वीकार किये जाते हैं, समय-समय पर कुछ नेताओं के वक्तव्य निकल जाते हैं, इसे छोड़कर, इस समूह का क्रियात्मक या रचनात्मक कार्य प्राय: नगरप है। देश की विशाल जन-संख्या में इसके नियमानुसार सदस्य केवल कुछ हजार ही हैं, जबकि कांग्रेस का संगठन नगर-नगर और गाँव-गाँव में है, और इसके नियमानुसार शुल्क देकर बने हुए सदस्यों की संख्या लाखों पर है। हिन्दू महासभा और मुसलिम लीग भी अंशत: ऐसे समूहों में शामिल की जा सकती है। पर इनमें साम्प्रदायिकता की भावना है। मुसलिम लीग तो केवल कुछ कट्टर मुसलमानों के ही मत की स्वक है।

पराधीन देशों में एक समूह ऐसे लोगों का भी होता है, जो देश की स्वाधीनता की विल्कुल चिन्ता नहीं करते, उसे अपने स्वार्थ-साधन का हो ध्यान रहता है। इसिलए वह सदैव शासकों की हाँ में हाँ मिलाकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता है। वह शासकों के प्रत्येक कार्य का समर्थन ही नहीं करता, उसके साथ तन, मन और धन से सहयोग करता है। यही नहीं, इस समूह के आदमी अनेक बार शासकों का भाव देखकर दमन या शोषण-कार्य उस सीमा तक भी करने लगते हैं, जहाँ तक कदाचित शासक भी न करें। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने देश-बन्धुओं के हितों की अवहेलना तक करते हैं, और इस प्रकार अपने नागरिक कर्तव्य पालन न करने के

<sup>\*</sup>भारतवर्ष के इन राजनैतिक समृद्दों के सम्बन्ध में श्रागे 'राजनैतिक दलवंदी' शीर्षक परिच्छेद में लिखा जायगा।

दोषी होते हैं। इन लोगों के समृह को 'जी हजूर' समृह कहा जा सकता है।

भारतवर्ष में श्रविकतर राजा महाराजा, नवाब, तालुकेदार, जर्मीदार, पूंजीपति, महन्त, सरकारी नौकर तथा सरकारी पेंशन पाने वाले इस श्रेणी में है। यद्यपि इनमें कुळ सुन्दर अपवाद भी है, अधिकतर व्यक्तियों की भावना राष्ट्र-विरोधी ही है। पिळुले राष्ट्रीय आन्दोलन के समय अमन-सभाओं के संयोजक और संचालक प्रायः ये ही लोग थे।

स्वाधीन देशों में — अस्त, यह तो राजनैतिक मतानुसार बने हुए उन समूहों की बात हुई जो पराधीन देशों में होते हैं। अब हम इस प्रकार के ऐसे समूहों पर विचार करते है, जो स्वाधीन देशों में होते हैं। अब हम इस प्रकार के ऐसे समूहों पर विचार करते है, जो स्वाधीन देशों में होते हैं। यहाँ इन समूहों को स्वराज्य प्राप्त करने का कार्य नहीं करना होता, केवल उसकी रक्षा तथा राज्य की उन्नति करना होता है। रक्षा करने का प्रश्न विशेष कर से उसी दशा में उपस्थित होता है, जब उनके राज्य पर किसी का आक्रमण होता हो, या होने वाला हो। ऐसे अवस्था पर राज्य के विविध समूह अपना मेद-भाव मिटाकर सम्मिलित शाकि से काम करते हैं। इस प्रकार उस समय प्रायः एक ही समूह प्रधानतया कार्यशील रहता है।

राज्य की उन्नति के सम्बन्ध में लोगों के विचारों में काफी मत-मेद रहता है। मत-मेद का विषय प्रायः श्रार्थिक कार्य-क्रम होता है। एक समूह एक योजना श्रपने सामने रखता है, दूषरा समूह श्रन्य प्रकार से ही राज्य की श्रार्थिक उन्नति होने में विश्वास करता है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न मत या आदर्श के अनुसार राज्य में अनेक समूह होते हैं; यथा व्यक्तिवादी, समाजवादी, बोलशेविक, नाज़ी, फैसिस्ट आदि। जिस समूह का कार्य-क्रम जनता को श्रिधिक उपयोगी तथा व्यवहारिक प्रतीत होता है, उसमें अधिक व्यक्ति सम्मिलित होते हैं; इसके विपरीत, जिस कार्य-क्रमवाला समूह विशेष सफलता प्राप्त करने-वाला प्रतीत नहीं होता, उसके सदस्यों की संख्या कम होनी स्वाभा-विक ही है । आज-कल ये दल नित्य नये बनते रहते हैं, श्रीर प्रत्येक राज्य में इनकी ख़ासी संख्या होती है। जिन राज्यों में डिक्टेटर या श्रिवनायक का प्रमुख है, वहाँ प्राय: एक ही समुह प्रमुख रहता है। यह समूह वह होता है जो डिक्टेटर का समर्थक तथा अनुयायी होता है। अन्य मत सब गौरा हो जाते हैं। हाँ, इन समूहों में से भी कोई-कोई चपचाप प्रचार करके अपनी शक्ति और संगठन बढाता श्रीर उस समय की प्रतीक्षा करता है, जब डिक्टेटर की डिक्टेटरी का अन्त हो जाय श्रौर यह समृह प्रमुख समृह का उत्तराधिकारी बन सके।

अन्तर्राष्ट्रीय समूह — अब राजनैतिक मतानुसार बने हुए. ऐसे समूहों पर विचार करें, जिनका चेत्र किसी राज्य विशेष तक परिमित न होकर कई-कई राज्यों तक विस्तृत हो। कुछ समूह दो या अधिक राज्यों का पारस्परिक सम्बन्ध बहुत घनिष्ट करने का उद्देश्य रखते हैं, ये ऐसी ही योजनाएँ बनाते तथा उन्हें अमल में लाने का प्रयस्न करते हैं। कुछ समूहों का विचार-चेत्र कोई साम्राज्य विशेष होता है। इनका उद्देश्य उस साम्राज्य के हितों

की रक्षा और वृद्धि करना होता है। प्रत्येक साम्राज्य में एक राज्य प्रमुख होता है, दूसरे भाग उस राज्य के न्यूनाधिक अधीन होते हैं। फलतः उक्त समूह का उद्देश्य विशेषतया उस प्रमुख राज्य (तथा उसके स्वाधीनता-प्राप्त राज्यों का) हित-साधन होता है, चाहे इससे साम्राज्यान्तर्गत अधीन देशों की कितनी ही हानि क्यों न हो।

वैज्ञानिक आविष्कारों और उन्नति ने संसार की एकता बढा दी है। अब एक देश के सख-दुख का प्रभाव कभी-कभी संसार के दर-दर के देशों पर भी पड़ता है। यदि एक देश में दुर्भिक्ष पड़ता है या मुकम्प आता है तो अन्य देशों के अनेक आदमी उससे सहानुमृति-सूचक व्यवहार करते हैं. उसे धन-जन से सहायता पहुँचाते हैं। इसी प्रकार यह सोचनेवालों की संख्या क्रमशः बढती जाती है कि यदि एक राज्य अपने अख्र-राख्नों की बहुत अधिक बृद्धि करे और युद्ध के लिए तैयार हो तो श्रन्य राज्यों पर बड़ा संकट उपस्थित हो सकता हैं। श्रतः विविध राज्यों में श्रस्त-शस्त्रों तथा युद्ध-सामग्री का परिमाण परिमित रहना चाहिए। ऐसे ही विचारों से पिछले महायुद्ध के पश्चात् सन् १९२० ई० में राष्ट्र-संघ की स्थापना हुई । इसका उद्देश्य दो या श्रिविक राज्यों को परस्पर लड़ने से रोकना तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की वृद्धि करना है। इसका प्रधान कार्यालय जेनेबा (स्विटजरलैंड) में है। इसके सम्बन्ध में विशेष, इस पुस्तक के दूसरे भाग में लिखा जायगा। यहाँ हमें कुछ श्रन्य बातों पर विचार कर लेना है।

राज्य तथा राष्ट्र—िकशी राज्य में सब से बड़ा राजनैतिक समृद स्वयं वह राज्य ही होता है। राज्य के सम्बन्ध में विस्तार-पूर्वक श्रमाले परिच्छेदों में लिखा जायगा। 'संदोप में, राज्य किसी भू-भाग के उस जन-समृह को कहते हैं, जिसका भली-भांति संगठन हो, श्रीर जो स्वाधीन हो, किसी श्रम्य राज्य के श्रधीन न हो। श्रस्तु, यहाँ हमें एक दूसरे राजनैतिक समृह के विषय में विचार करना है; यह समृह है, 'राष्ट्र'। पहले यह जान लेना चाहिए कि राष्ट्र किसे कहते हैं।

संदोप में राष्ट्र उस जन समूह को कहा जाता है, जिस में भाषा. धर्म. जाति. श्रीर संस्कृति श्रादि में से किसी एक या श्राधिक प्रकार की एकता होने के अतिरिक्त भावों या हृदय की एकता अवश्य हो, जो स्वतंत्र हो, या जिसमें स्वतंत्र होने की प्रवल कामना हो। राष्ट्र की व्याख्या में अनेक लेखकों ने विस्तार-पूर्वक लिखा है। उसका आशय यही है कि मानव-समाज के किसी श्चंग को राष्ट्र उसी दशा में कहा जाता है, जब उसके व्यक्ति परस्पर ऐसी सहानुभृति से मिले हुए हों, जैसी उनकी अन्य आदमियों से न हों. उनका परस्पर इतना सहयोग हो जितना दूसरों से न हो, वे एक ही शासन में रहने के इच्छुक हों, श्रीर उनकी यह अभिलाषा हो कि वह शासन उनका ही हो, अथवा केवल उनमें से ही कुछ लोगों का। राष्ट्रीयता की यह भावना अनेक कारणों से उत्पन्न हो सकती है। कभी-कभी इसका कारण यह होता है कि वे लोग एक ही जाति के होते हैं। भाषा श्रीर धर्म की एकता से इसमें बहुत सहायता मिलती है। भौगोलिक एकता भी इसका एक मुख्य कारण होती है. राजनैतिक परम्परा की समानता का तो इसमें बहुत ही भाग होता है। राष्ट्रीय इतिहास, समान समष्टिगत गौरूव श्रीर अपमान, सुख-दुःख की स्मृतियाँ और सम्रान भविष्य की आशाएँ राष्ट्र-निर्माण की महस्व-पूर्ण समग्री होती है।

कभी-कभी राज्य और राष्ट्रको एक ही समक्ष लिया जाता है। परन्तु इन दोनों में बहुत अन्तर है। प्रथम तो राज्य के लिए हवर्तत्र होना अनिवार्य है, राष्ट्र के विषय में यह बात नहीं है, स्वतंत्रता-प्राप्ति का उद्योग करनेवाला संगठित जन-समूह भी राष्ट्र कहा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि राज्य का चेत्र एक देश विशेष तक ही परिमित रहता है, राष्ट्र का चेत्र अपरिमित है, उसके व्यक्ति अपने देश से बाहर जाने पर भी राष्ट्र ही कहे जाते हैं।

च्यक्ति, राष्ट्रीयता और मानवता — पहले कहा गया है कि राष्ट्र के ब्रादिमयों में सब से बड़ी एकता भावों या हृदय की एकता होती है। जदां एक ग्राम, नगर या प्रान्त के निवासियों को कष्ट हो तो अन्य सब ब्रादिमयों को चाहिए कि उनसे ग्रातुन्ति रखते हुए उनके कष्ट को निवारण करने का जी-जान से प्रयत्न करें; और जब तक इसमें सफलता न भिले, चैन न लें। राष्ट्र के मतुष्यों को यह समभ ना और अनुभव करना चाहिए कि इम सब एक मातु-भूमि (या पितृ-भूमि) की सन्तान है, परस्पर माई-बन्धु हैं, दूसरे के सुख-दुख में इमारी भी लाभ-हानि है। किसी व्यक्ति को भय से या प्रलोभन से भो अपने राष्ट्र-बन्धुओं को हानि पहुँचाने का विचार न करना चाहिए। व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह राष्ट्र के हित और उत्थान को अपना हित और उत्थान समके।

कुछ लोगों का कथन है कि जब किसी देश के मनुष्यों में राष्ट्रीयता

का भाव उदित हो जाता है तो उनके विकारों या कार्यों में स्वतंत्रता नहीं रहती, राष्ट्रीयता के भाव में व्यक्तित्व का भाव विलीन हो जाता है। व्यक्ति के सुबन्दुब, आशा-निराशा, दया, स्नेह, प्रेम आदि अकुमार प्रवृतियाँ राष्ट्रीयता के भार से दव जाती हैं। मनुष्य राष्ट्र-क्सी यंत्र का एक पुर्णा मात्र रह जाता है। यह कथन कहाँ तक ठीक है ! तिक विचार करने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि यह राष्ट्रीयता के इरुप्योग का अतिरंजित चित्र है। वास्तव में राष्ट्रीयता मनुष्य को यह शिचा तेती है कि वह अपने विचार-चेत्र को विस्तृत करें; मनुष्य केवल अपने लिए या अपने परिवार अथवा जाति के हो लिए नहीं है, उसे देश भर के मनुष्यों को, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म आदि के क्यों न हों, प्रेम करना चाहिए। इस प्रकार यह उसको अवस्थावस्था की, परिमित चेत्रवाली स्थित से निकालकर उसके दया, स्थाग और सहयोग आदि सद्गुणों के विकास में सहायक होती है।

स्मरण रहै कि वास्तविक राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीयता की विरोधी नहीं। अन्तर्राष्ट्रीयता का अभिप्राय यहीं तो है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के मुख-दुख को अपना मुख-दुख समसे, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि न पहुँचावे, और ऐसा करने में उसकी दृष्टि केवल अपने राष्ट्र तक ही सीमित न रहे। हम अपर कह आये हैं कि राष्ट्रीयता मनुष्य की संकीर्णता को हटाकर, उसे उदारता का पय दर्शाती है। मनुष्य की उन्नति या विकास का यह कार्य निरंतर आगे वड़ते रहना चाहिए, उसे किसी राष्ट्र या देश की चार-दिशरों में बन्द न रहना चाहिए।

मनुष्य अपने परिवार, जाति, याम, नगर, राज्य, राष्ट्र आदि की विविध मंज़िलों को पार कर चुकने पर भी अपनी यात्रा का अन्त न समफ ले, उसे आरे आरे आरे चलना है, उसे विशाल मानवसमाज में मिलना है; तभी उसे मानवता का अनुभव होगा और इतना विकिस्त होने पर ही वह वास्तव में 'मनुष्य' पद का अधिकारी होगा।



## नवाँ पश्चिहेद राज्य और उसके तत्व

चृहिज्य और अन्य समृहों में भेद — पिछुले परिच्छेदों में मनुष्यों के कई प्रकार के समृहों का वर्णन किया गया है। वे समृह कुछ बातों में राज्य से मिलते हैं; राज्य स्वयं एक बड़ा समृह है। परन्तु राज्य में कई विशेषताएँ ऐसी हैं, जो उनमें नहीं हैं। अन्य समृहों से सम्बन्ध रखना न रखना, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हैं; वह चाहे तो उनका सदस्य बने और चाहे न बने; सदस्य बनना उसके लिए अनिवार्य नहीं है। उदाहरणार्थ व्यवसायानुसार कई समृह होते हैं, कोई व्यक्ति चाहे जिस एक का सदस्य हो सकता है; अन्य समृहों से उसका सम्बन्ध न रहेगा। यहीं नहीं, वह चाहे तो इन समृहों में से किसी का भी सदस्य न हो। ऐसा करने से वह सम्भवतः उन सुविधाओं से वंचित रहेगा जो उस समृह के सदस्यों को प्राप्त होती हैं, तथापि कोई उसे इस बात के लिए वाध्य नहीं कर सकता कि वह किसी समृह का सदस्य अवस्थ ही बने। किन्तु राज्य के सम्बन्ध में यह बात नहीं है। राज्य का सदस्य तो प्रत्येक

व्यक्ति को बनना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति राज्य का नागरिक नहीं है, वह उसका पूरा सदस्य नहीं है, तथापि उस पर राज्य का अधिकार या नियन्त्रण तो रहता ही है। यदि कोई व्यक्ति अपने राज्य को छोड़ कर बाहर अन्य राज्य में चला जाता है, तो वहाँ वह उस राज्य के नियन्त्रण से मुक्त नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति को किसी-न-किसी राज्य के अधीन रहना पड़ता है।

यदि किसी यन्य समृह का व्यक्ति अपने समृह के प्रति कुछ, अपराध करे तो उसे परिमित परिमाया में दंड दिया जा सकता है। उदाहरणार्थ वह कुछ जुर्माना आदि कर सकता है। व्यक्ति चाहे तो उस दंड को सहन करने के बजाय उस समृह से प्रथक् हो सकता है। परन्तु राज्य के विषय में यह बात नहीं; राज्य से प्रथक् तो वह हो ही नहीं सकता। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यदि वह एक राज्य से प्रथक् होता है, तो दूसरे से सम्बन्ध हो जाता है। रही दंड की बात, सो राज्य व्यक्ति को फौंसी तक का दंड दे सकता है। इस प्रकार का दंड देने का अधिकार अन्य समृहों को नहीं होता।

राज्य में एक विशेषता यह भी है, कि वह अन्य सब समूहों से ऊपर है। वह सब समूहों पर नियंत्रण करता है, उनके कार्य-चित्र की मर्यादा निश्चित करता है, और प्रत्येक समूह को दूसरे के उचित कार्य में बाधा उपस्थित करने से रोकता है।

पुनः अन्य बहुत-से समूहों के सम्बन्ध में यह बात है कि उनका होना सर्वत्र अनिवार्य नहीं है, किसी समूह का किसी देश में होना वहाँ की परिस्थिति या जनता की आवश्यकता पर निर्भर है। परन्तु राज्य एक ऐसा समूह है जो मनुष्य की सम्यता के साथ क्रानिवार्थ हो गया है। भिन्न-भिन्न देशों में राज्य का स्वरूप या संगठन अदि भिन्न प्रकार का हो सकता है, परन्तु सभ्य कहे जानेवाले प्रत्येक देश में राज्य होगा अवश्य ही।

यह ठीक है कि कुछ समूहों का चेत्र राज्य की सीमा से बाहर भी होता है, परन्तु अन्य सब समूह एक सीमा तक राज्य के अधीन होते हैं, उन्हें राज्य के नियंत्रण में रहना पड़ता है, और उसकी आजाओं अर्थात् कानूनों का पालन करना होता है। राज्य का निर्माण ही उस समय होता है, जब वह अपने चेत्र के सब व्यक्तियों तथा संस्थाओं पर नियंत्रण कर सकता है, उन पर अपनी आजा चला सकता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राज्य अन्य समूहों से बहुत भिन्न प्रकार का होता है।

'राज्य' शब्द का व्यवहार कई जगह आ चुका है, आरे आगे भी होगा। हमें अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि राज्य से क्या अभिप्राय है, राज्य किसे कहते हैं, और उसके मुख्य तत्व कौन-कौन से हैं।

राज्य के तत्व — अनेक लेखकों ने राज्य की भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ की हैं। उनका उल्लेख करने की यहाँ आवश्यकता नहीं। संचेप में राज्य उस जन-समूह को कहा जा सकता है जो एक निर्धारित मूमाग पर रहता हो, जिसका राजनैतिक संगठन हो, और जो अपने चेन में पूर्ण स्वतंत्र हो, कैसी अन्य सचा के अभीन न हो। इस प्रकार राज्य

के निम्न लिखित तत्व होते हैं:-

- (१) जनता,
- (२) भूमि,
- (३) राजनैतिक संगठन, श्रौर
- (४) प्रभुत्व शक्ति

श्रव हम इन के विषय में क्रमशः विचार करते हैं।

## जनता

यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य में कम-से-कम इतनी जन संख्या होनी ही चाहिए। प्राचीन-काल में, कितने ही देशों में नगर-राज्य थे, उनकी सीमा एक नगर विशेष तक ही थी। उन राज्यों के नागरिकों की संख्या कुछ हज़ार ही होती थी। परस्परिक युद्धों के भय, एकता की मावना, तथा यातायात के साधन और सुविधाएँ वढ़ जाने पर राज्य बड़े-बड़े होने लगे; नगर-राज्यों का स्थान देश-राज्यों ने लिया। अब कुछ लाख जन-संख्यावाले राज्य भी कम हैं, तथा उनका अस्तित्व विशेष कारणों पर अवलम्बित है। इस समय कितने ही राज्यों की संख्या कई-कई करोड़ की है। यदि बतामान विविध राज्यों का संख्या करें-कई करोड़ की है। यदि वतामान विविध राज्यों का विचार करें तो उनकी जन-संख्या की विषमता की सहज ही कल्पना हो सकती है; बड़े राज्यों की जन-संख्या छोटे राज्यों की अपेचा कई-कई गुनी हैं।

राज्य में कम से कम जन-संख्या कितनी हो, और अधिक-से-अधिक कितनी, इसके सम्बन्ध में कोई भी सिद्धान्त स्थिर नहीं किया जा सकता । हाँ, यह कहा जा सकता है कि जनता इतनी होनी चाहिए जिसका द्यव कोई विवेकशील व्यक्ति यह स्वीकार या प्रतिपादन नहीं करता कि राज्य कोई देवी संस्था है, और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि, या देवता का यंश है। इस प्रकार जैसा कि पहले कहा गया है, राज्य का देवी सिद्धान्त उन्नत समाज में प्रायः इतिहास की वस्तु रह गया है।

राज्योत्पत्ति का सामाजिक इकरार-सिद्धान्त सतरहवीं और विशेषतया अठारहवीं शताब्दी में खूब ही प्रचलित रहा। पीछे क्रमश: इसकी आलोचना होने लगी। इस का खंडन किया जाने लगा। इस सिद्धान्त के विपन्न में बात यह है कि इतिहास में इस का आधार नहीं मिलता। किसी सुनिश्चित समय पर ऐसा नहीं हुआ कि एक राजा और प्रजा ने इस प्रकार का इकरार किया हो, और इस तरह राज्य की उत्पत्ति हुई हो। ऐसी प्रतिज्ञा सम्य और उन्नत तथा संगठित जनता ही कर सकती है, और जनता भी ऐसी अवस्था होने के लिए राज्य का होना आवश्यक है। इकरार दिद्धान्त के समर्थकों के पास उपयु क तक का कोई उत्तर नहीं है, अत: यह सिद्धान्त कल्पना-मात्र ही रह जाता है।

विकास-सिद्धान्त — राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धान्त अनर वताये गये हैं, वे अमास्मक हैं, उनमें कुछ सञ्चाई हो सकती है, परन्तु वे व्यापक रूप में अहरा नहीं किये जा सकते। बात यह है कि राज्य कोई ऐसी संस्था नहीं है, जिसके सम्बन्ध में यह सुनिश्चित रूप से कहा जा सके कि अमुक समय इसका आविष्कार या प्रारम्म हुआ। वरन्त् यह तो एक ऐसी संस्था है जिसका कमशाः विकास हुआ है, जो सुदूर मृत-काल से अब तक चीरे-चीरे उन्नत होती आ रही है। मनुष्य समाज की किसी समय ऐसी अवस्था रही होगी, जब उसे राज्य की कल्यना

भी न हो। पीछे कल्पना भी हुई तो कुछ विशेष विचारवान लोगों के मन में ही हुई। उन्होंने अपने विचार का जनता में प्रचार किया। कुछ समय कल्पना-जगत में ही रह कर, राज्य ने स्थूल रूप घारण किया; इसका प्रारमिक स्वरूप कैया अन्विकसित रहा होगा! पीछे देश-काल भेद से इसमें आवश्यक परिवर्तन होता रहा। और अब तो विविध भूभागों में इसके भिन्न-भिन्न जटिल स्वरूप विद्यमान हैं। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि मानवसमान किसी ख़ास समय, अमुक मानसिक तथा शारीरिक उन्नति करके, यह विचार करने लगा कि अब राज्य का निर्माण किया जाय। राज्य रूपी संस्था का तो धीरे-धीरे विकास हुआ है।

क्रमिक विकास का यह सिदान्त सामान्यतया ठीक जँचता है, श्रीर श्रासानी से समक्त में श्रा जाता है। तथापि सामाजिक उन्नति की भिन्न-भिन्न मंजिलों को निश्चित करने में बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है। एक साधारण कल्पना यह है कि राज्य के प्रारम्भिक स्वरूप का परिचय परिवार में मिलता है, बच्चे पिता के श्राधीन, उसके नियंत्रण में रहते हैं। यही मावना श्रागे बढ़ती है। परिवार बढ़ जाने पर, कई परिवारों के इकट्ठे रहने की दशा में, जो व्यक्ति बड़ा-बृढ़ा होता है, उसकी श्राचाउस चेत्र के सब झी-पुरुष मानते हैं। बहुत से श्रादमियों की जाति या समृह पर एक चौघरी या मुखिया का अनु-शासन रहता है। इसमें उपर्युक्त परिवारिक पद्धति से ही कार्य होता है। पीछे समाज का विकास होने पर जब शान्ति श्रीर सुव्यवस्था की श्रावर्थकता होती है, तो इसी पद्धति से उसके शासन-प्रबन्ध का

Emerce am ( To

विचार किया जाता है। एक योग्य, वयोहुद्ध और समर्थं व्यक्ति को सरदार या नेता मानकर सब उसकी आजा या सलाह से काम करने लगते हैं। इस प्रकार राज्य-संस्था का प्रादुर्मीय होता है। इसमें स्मरण रखने की बात यह है कि जिस प्रकार कुटुम्ब में पुरुष की प्रधानता होती थी, उसी प्रकार राज्य-प्रवन्ध में भी पुरुष ही प्रधान रहा। इसे पैत्रिक सिद्धान्त कहते हैं। चिरकाल तक विद्वानों को यही मत मान्य रहा।

परन्त उनीसवीं शताब्दी के इतिहास-सम्बन्धी श्राविष्कारों ने यह स्चित कर दिया कि राज्य की उत्पत्ति का यही एक-मात्र, पूर्णतया व्यापक सिद्धान्त नहीं है। परिवार सर्वत्र पुरुष-प्रधान ही नहीं रहे; श्रनेक स्थानों में, समय-समय पर स्त्री-प्रधान भी रहे। श्रव भी, जैसा कि पाँचवें परिच्छेद में कहा गया है, कहीं कहीं ऐसे परिवार मिलते हैं, जिनमें स्त्री ही मुखिया रहती है, स्त्रीर बालक माता (या नानी आदि) के वंश के माने जाते हैं। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य की उत्पत्ति के विकास-सिद्धान्त में. पैत्रिक स्वरूप ही सर्वत्र प्रचलित रहा: वरन अनेक स्थानों में मात-स्वरूप भी रहा है। इस मत के समर्थकों का कथन है कि आरम्भ में जब मनुष्य शिकार करके निर्वाह करता था श्रीर जहा-तहाँ जंगलों में घूमकर रहता था. स्त्री-पुरुषों में श्राज-कल की तरह विवाह-शादी करके स्थायी रूप से साथ-साथ रहने की रीति नहीं थी। किसी स्त्री का किसी पुरुष-विशेष से सम्बन्ध न होकर कई पुरुषों से सम्बन्ध हो सकता था। उस दशा में बच्चों पर माता का ही श्रिवकार था: श्रीर उनको माता के ही वंश का माना जाना स्वामाविक

था। इस पद्धति से जिस :राज्य-प्रणाली का प्रादुमीव हुआ, वह स्वमावतः मातृ-सिद्धान्त की हुईं, न कि पितृ-सिद्धान्त की। हाँ, पीछे जब मनुष्य कृषि-कार्य करने लगा, और स्थायी रूप से एक स्थान पर रहने लगा, किसी स्त्री से एक पुरुष-विशेष का ही सम्बन्ध होने लगा, तो परिवार पितृ प्रधान होने लगे, और फलतः राज्य-पद्धति का स्वरूप भी पैत्रिक सिद्धान्त के अनुसार होने लगा।

ब्रस्तु, यद्यपि श्राज कल पैत्रिक िस्द्रान्त का ही अधिक समर्थन किया जाता है, त्रौर अधिकांश स्थानों में इसके अनुसार राज्य-पद्धति का स्वरूप पाया जाता है; दूसरा पक्ष (मानृ-सिद्धान्त) भी उपेक्षणीय नहीं है, इसके समर्थकों के कथन में भी बहुत-कुळु सार है। हाँ, यह निश्चय करना कि किस स्थान पर पहले कब कौनसा सिद्धान्त व्यवहार में आया, किन है। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं एक सिद्धान्त व्यवहार में आया होगा, कहीं दूसरा। यह भी आवश्यक नहीं कि जहाँ एक प्रकार से राज्य की उत्पत्ति हुई, वहाँ निरंतर वहीं कम बना रहा। समय और परिस्थिति के अनुसार एक प्रकार के कम का दूसरे रूप में बदल जाना असम्भव नहीं। सारांश यह कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इस विषय के अन्यान्य सिद्धान्तों में विकास सिद्धान्त ही अब श्रविक तर्क-संगत और मान्य है। हाँ, इसके अनुसार, कहीं राज्य-पद्धति का स्वरूप मानृ-प्रधान रहा, और कहीं पिनृ-प्रधान; तथा इन रूपों में से एक का समय पर दूसरे में परिवर्तित हो जाना भी सर्वया सम्भव है।

श्राधुनिक राज्यों के विकास की कोई ख़ास पद्धति या कारण निश्चित्

करना, लेखक के लिए बड़ी जोखम उठाना है; क्योंकि उसके विपक्ष या खंडन में बहुत कुछ कहा जा सकता है। इछ लेखकों ने राज्य के विकास का प्रधान कारण सैनिक बल माना है। इसमें सन्देह नहीं कि समय-समय पर ऐसा हुआ होगा कि एक गाँव या नगर के आदिमयों की आवश्यकताएँ बढ़ने पर उसके प्रमुख व्यक्तियों ने दूसरे गाँव या नगर से सम्बन्ध जोड़ने की बात सोची। यह कार्य सदैव मित्रता-पूर्ण ढंग से न होकर कभी-कभी संघर्ण-मय भी रहा होगा। अथवा, शक्तिवान लोगों के मन में लोभ समाया, तो उन्होंने पास की दूसरी बस्तियों पर बल-पूर्वक अधिकार जमाने का प्रयत्न किया होगा। इस प्रकार जबिक हम समय भी राज्यों के जीवन में युद्ध का ख़ासा भाग है, प्रारम्भ में ऐसा होना सर्वथा सम्भव और स्वाभाविक है। परन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि राज्य की उत्पत्ति हो युद्ध से हुई। हाँ, युद्ध से राज्य की दृश्च हो सकती है, और, हो सकता है विनाश भी।

इसी प्रकार समाजवादियों के इस कथन पर विचार किया जा सकता है कि अन्य सामाजिक संस्थाओं की भौति राज्य के विकास का आधार आर्थिक है। राज्य के संगठन में आर्थिक परिस्थियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। आज-कल भी इम देखते हैं, कि प्रजातंत्र कहे जाने वाले राज्यों का सूत्र-संचालन बहुत-कुळु पूंजीपतियों द्वारा होता है। जहाँ समाज में धन-वितरण की असमानता होती है, वहाँ प्रजातंत्र नाम-मात्र का ही होता है। वहाँ वास्तव में धनिक-तंत्र बन जाता है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि राज्य की उत्पत्ति का एक-मात्र कारण आर्थिक परिस्थितियाँ ही हैं।

निदान, राज्य की उत्पत्ति या विकास में समय-समय पर विविध बातों का प्रमाव पड़ा हैं, परन्तु किसी एक बात को ही उसका मूल कारण नहीं कहा जा सकता। भिन्न-भिन्न स्थानों और भिन्न-भिन्न समय में राज्य का कमशाः विकास हुआ है। कोई राज्य एक दिन में नहीं बन गया। उसके निर्माण का रहस्य बड़ा पेचीदा रहा है। इसी प्रकार किसी राज्य के भविष्य के विवय में भी यह निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उसका विकास किस प्रकार होगा अथवा उसका क्या रूप होगा। हाँ, आधुनिक राज्य प्राचीन राज्य से कई बातों में स्वष्टतया भिन्न हैं; दोनों में मुख्य अन्तर निम्नलिखत हैं:—

- (क) अब राज्य बहुत बड़े-बड़े होने की प्रवृत्ति है। कई आधुनिक साम्राज्य प्राचीन साम्राज्यों से कहीं अधिक विस्तृत हैं, छोटे-छोटे राज्यों की भूमि तथा चेत्रफल भी पहिले से अधिक है। अब नगर-राज्यों का तो युग गया ही समको।
- (ख) प्राचीन राज्यों की कार्य-पद्धति में स्थिरता कम थी, उदाइरखवत् किस अपराध का क्या दंड होगा, इसका कोई नियम न था। अब राज्य की प्रत्येक बात सुनिश्चित है, उसके लिए नियम या कानून बने हुए हैं, तथा बनते जाते हैं।
- (ग) अब जनसाधारण में राजनैतिक जाराति अधिक है, 'कोउ रूप होउ हमें का हानी' की बात नहीं; राज्य के कार्यों में जनता अधिक भाग लेती है, और उनकी चर्चा बहुत होती है। राजतंत्र की जगह प्रजातंत्र बढ़ रहा है, अवैध राजतंत्र तो लुस-प्राय ही है।

(घ) पहले राज्य के कार्य में घर्म तथा घर्माधिकारियों का वड़ा भाग होता था; अब घर्म और राजनीति को यथा-सम्मव पृथक रखा जाता है, राज्य के विषयों को घार्मिक दृष्टि-कोण से नहीं देखा जाता। राज्य सब घर्मों से समानता का व्यवहार करता है। फल-स्वरूप किसी विशेष घर्म के अनुयाथियों का पक्षरात नहीं होता और न किसी घर्म के अनुयाथियों पर पहले की तरह अस्याचार ही होते हैं।

इस प्रकार, इस परिच्छेद में हमें मालूम हुआ कि राज्य की उत्वित्त के विषय में विकास सिद्धान्त ही अधिक सत्यता-पूर्ण है। यह भी ज्ञात हो गया कि आधुनिकराज्य प्राचीनराज्य की अपेक्षा विशेषतया किन-किन वार्तों में भिन्न हैं।



## ग्यारहवाँ परिच्छेद राज्य की प्रभुत्व-शक्ति

क्षित्वले बताया जा चुका है कि राज्य के तत्वों में से एक, प्रमुख्त-शक्ति है। इस परिच्छेद में इसी के सम्बन्ध में विशेष विचार करना है। प्रत्येक राज्य में कोई संस्था—चाहे वह एक व्यक्ति हो, या व्यक्ति-समृह—ऐसी होती है, जिसके द्वारा राज्य अपनी प्रमुख सचा का उपयोग करता है। यह संस्था किसी के अधीन नहीं होती, इसकी आज्ञा राज्यभर में सबको शिरोधार्य होती है। इस संस्था की शक्ति को प्रमुख-शक्ति कहते हैं, और इसकी आज्ञाओं या आदेशों को कानुन।

राज्य की प्रभुत्व शाक्त अविरिमित तथा अवाध होती है। यदि कोई दूषरी संस्था इसमें बाधक हो सकती है, तो फिर वहीं संस्था प्रभुत्व-शाक्तिवाली समभी जायगी; राज्य की प्रभुत्व-शक्ति नहीं रहेगी, और परिस्थाम-स्वरूप राज्य भी वास्तव में राज्य न रहेगा। राज्य और प्रभुत्व का एक दूषरे से अनिवार्य और अटूट सम्बन्ध है। राज्य के बिना प्रभुत्व नहीं, और प्रभुत्व विना राज्य नहीं। प्रभुत्व-शक्ति के लक्षण — अन्याभ्य लेखकों में यूनान के प्रसिद्ध नीतिज अरस्त् ने प्रभुत्व-शक्ति की परिमाषा बहुत सरल और स्वय्ट तथा व्यवहारिक रूप में की है। उसका कथन है कि "प्रभुत्व-शिक्त वह है जो (दूसरे राज्यों से) युद्ध और शान्ति, मित्रता स्थापित करना और संघि मंग करना, आदि विषयों का निर्णय करती है, जो क्वानून, प्राण-दंड, अर्थ-दंड, देश-विह्न्कार, आय-व्यय की जांच, और शासकों की परीचा का निर्चय (उनके सेवा-काल की अविध पूरी होने पर) करती है।" इस परिमाषा के अनुसार, प्रभत्व-शक्ति के मुख्य लक्षया निम्नलिखत हैं:—

- (१) युद्ध और शान्ति का निश्चय करना।
- (२) टकसाल चलाना ।
- (३) क़ानून बनाना।
- (४) प्रजा से कर लेना और उसका व्यय करना ।
- (१) श्रवराधियों पर जुर्माना करना।
- (६) अपनी शासन-पद्धति को निश्चित करना।

इन लक्ष्यों के आधार पर, पाठकों को यह विचार करने में सुविधा होगी कि कोई राज्य वास्तव में कहाँ तक राज्य कहे जाने का अधिकारी है।

प्रभुत्व-शक्ति स्त्रवाध होती हैं — पहले कहा गया है कि राज्य की प्रभुत्व-शक्ति नागरिको तथा उनके समस्त समूहों पर सर्वोपरि और निवांध होती है। राज्य-शासकों से भी ऊपर है। शासक वही कार्य तो कर सकते हैं, जिनके लिए राज्य स्नुमात दे, इस प्रकार राज्य

का प्रभुख अपने च्रेत्र में सर्व-प्रधान होता है। किन्तु यह तो राज्य के भीतर की बात हुई। बाहरी शिक्यों के हस्तच्ये से भी राज्य मुक्त रहता है। \* यदि ऐसा न हो तो फिर उसकी स्वतंत्रता ही क्या हुई। राज्य की प्रभुत्व-शिक अविभाज्य होती है, राज्य में उसका पूर्णाधिकार होता है। जिस प्रकार एक मियान में एक ही तलवार रहती है, उसी प्रकार एक राज्य में एक ही प्रभुत्व-शिक्त रहेती है, उसी प्रकार एक राज्य में एक ही प्रभुत्व-शिक्त के हस्तच्चे हो सकने का अर्थ यह होगा कि उस राज्य की प्रभुत्व-शिक्त अपूर्ण या विभाजित है और यह अस्वाभाविक है।

राज्य की प्रभुत्व-शक्ति के पूर्णाधिकारी होने के सम्बन्ध में लेखकों में बड़ा मतमेद रहा है। प्रोफ़िसर वर्गं के हस कथन का ख़्ब विरोध हुन्ना है कि मैं व्यक्ति या व्यक्ति-समूहों पर राज्य की प्रभुत्व-शक्ति को अपरिमित, पूर्ण और व्यापक मानता हूं। परन्तु भली-भौति विचार करने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि इसमें विरोध करने योग्य कोई बात नहीं है। राज्य मनुष्यों का संगठित समाज है, उसकी उत्पत्ति ही तब होती है, जब उसके खेन्न के व्यक्ति राज्य का नियंत्रण मानते हों और उसकी आजाओं अर्थात् कानूनों का पालन करते हों। राज्य का अस्तिस्व तमी तक है, जबतक कि व्यक्ति उसके

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>प्रायः राज्य अन्तर्राष्ट्रीय नियमों, समम्प्रीतों, संधियों और क्रानूनों के अनुसार कार्य करता है। पर इससे उसको प्रभुत्व-शक्ति में अन्तर नहीं आता। कारण कि वह अन्तर्गातीय नियमों आदि का विचार स्वेच्छा से, अपने तथा अन्य राज्यों के हित की दृष्टि से, करता है।

अनुवतीं हैं। इस प्रसंग में सुप्रिषद अंगरेज नीतिज जान-आस्टिन का का कथन है कि यदि कोई निश्चित और समर्थ व्यक्ति (या व्यक्ति-समृह) ऐसा हो, जो किसी के भी अधीन न होते हुए अपनी आजा समाज के अधिकांश भाग पर चलाता हो तो वह व्यक्ति (या व्यक्ति-समृह) उस समाज में प्रभु है, और वह समाज राजनैतिक और स्वतंत्र समाज है।

प्रश्रुत्व-शक्ति के सिद्धान्त की श्रालोचना— प्रश्रुत्व-शक्ति के विद्धान्त पर अनेक आलोचनाएँ हुई हैं। कुछ विद्यानों का मत है कि राज्य को लोगों के वैयक्तिक धर्म तथा जीवन में हस्तचेप करने का अधिकार नहीं। परन्तु वैयक्तिक धर्म और जीवन का चेत्र क्या हो, जिसमें राज्य हस्तचेप न कर सके, इसका निर्णय भी तो जनता की बहु-सम्मति से होता है। इस प्रकार प्रशुत्व-शक्ति का प्रतिबन्ध-रहित होना एवं पूर्वोक्त श्राचेप का महत्व-हीन होना स्पष्ट है।

प्रभुत्व-शक्ति पर विशेष विचारणीय आद्येष सर हेनरी मेन का है। यह महाशय भारतवर्ष में सात वर्ष तक सरकार के कान्त-सदस्य रहे थे। इन्होंने अनुभव किया कि प्राचीनकाल में भारतवर्ष आदि पूर्वीय राज्यों में कान्त बनाने का भाव नहीं रहा है। प्राचीन प्रथा और नियम के अनुसार ही शासन होता रहा। स्वेच्छाचारी शासक भी मनमाने नये कान्त न बनाते थे। इस प्रकार यहाँ प्रभुत्व-शक्ति ऐसी अपिरिमत कभी नहीं हुई कि वह प्राचीनप्रथाओं और प्राचीन-नियमों की अवहेलना करे वरन् वह तो सदैव इनके द्वारा परिमित रही है। यह वात कुछ अंशों में आधुनिक पाश्चात्य देशों के सम्बन्धमें भी चितार्थ होती है।

इस दृष्टि से मेन ने यह प्रतिपादन किया कि प्रभुत्व-शक्ति को अपरिमित या प्रतिवन्ध-रहित नहीं कहा जा सकता।

इस विषय में कुछ राजनीतिशों का कथन है कि प्रशुत्व शक्ति का छिद्धान्त आधुनिक राज्यों के छम्बन्ध में ही चरितार्थ होता है। अन्य लेखकों ने प्राचीन और मध्य-कालीन राज्यों पर भी प्रशुत्व-शक्ति का छिद्धान्त लगाने, और साथ ही सर हेनरी मेन द्वारा किये हुए पूर्वों के आच्छेप से बचने के लिए राज्य और कानून का अर्थ ज्यापक कर दिया है। वे क़ानून के अन्तर्गत समाज के उस आचार विचार को भी सम्मिलित करते हैं जिसको राज्य ने मान्य करके नियम का स्वरूप प्रदान कर दिया है।

राज्य की प्रभुत्व-शाक्ति कहाँ होती हैं ?—प्रत्येक राज्य में ऐसी शक्ति होती है जो सर्वोपिर या सर्वोच्च होती है, पर वह शाक्ति कहाँ पायी जाती है? उसका निवास-स्थान कहाँ है? इस विषय पर विचार करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य का उदाहरण लें। इंगलैंड का उदाहरण सहज ही समक्त में था सकता है। यदाप यहाँ कान्त से बादशाह समस्त शक्ति का स्वोत है, वह सब कार्य अपने प्रधानमंत्री के परामशं से करता है। प्रधानमंत्री को अन्य मंत्रियों का सहयोग प्राप्त होता है। और, सब मंत्री ब्रिटिश पालिमेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार पालिमेंट को हो कान्त्री प्रभुताप्राप्त है। पालिमेंट का पारिमाषिक अर्थ बादशाह के अतिरक्त सरदार-समा और प्रतिनिधि-समा है। जिस कान्त्र को वह बनाती है, वह वैच होता है; किसी न्यायालय में उसके औचित्य या न्यायानुकुलता का प्रश्न नहीं उठ सकता; परस्परा

रिवाज या पुराने झानून या अधिकार पत्र उस प्रयोग में बाधक नहीं हो सकते । कोई संस्था उसे रह वा संशोधित नहीं कर सकती। किसी नागरिक का कोई ऐसा अधिकार नहीं है, जिसे पार्लिमेंट रह न कर सके।

अच्छा, संयुक्त-राज्य-अमरीका में प्रभुत्व-शक्ति का निवास कहाँ है ? यहाँ प्रभुत्व शक्ति के निवास-स्थान की बात कुछ पेचीदा है। यहाँ की भिन्न-भिन्न रियासतों की प्रबन्धक तथा व्यवस्थापक (नियामक) शक्तियाँ परिमित हैं। इसी प्रकार संघ सरकार के राष्ट्रपति तथा काँग्रेस में से प्रत्येक की, तथा सम्मिलित रूप से दोनों की, शक्तियाँ भी परिमित हैं। ब्रिटिश पार्लिभेंट की तरह अमरीका की कांग्रेष्ठ को मनचाहा कानून बनाने का श्रिधिकार नहीं है। न्यायालय में संघ सरकार तथा प्रत्येक रियासत के बनाये क़ानून की न्यायानुकूलता पर विचार हो सकता है, और अगर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि उक्त कान्न अमरीका के शासन-विधान के विपरीत है तो वह उसे रह कर सकता है। परन्तु इससे यही तो अभिप्राय: निकला कि अमरीका में कांग्रेस, राष्ट्रपति अथवा (अमरीका की) रियासतों में से किसी एक को प्रभुत्व-शक्ति प्राप्त नहीं है। मुख्य अधिकारी कोई और ही है। यहाँ प्रभुत्व-शक्ति उस संस्था के पास है जिसे मनचाहा क़ानून बनाने का - अर्थात् अमरीका के शासन-विधान का संशोधन करने का कानूनी अधिकार है। \* इस \*काँग्रेस के दो-तिहाई सदस्य, या विविध रियासतों के तीन-चौथाई व्यवस्थापकों

<sup>\*</sup>काँग्रेस के दो-तिहाई सदस्य, या विभिध्न रियासतों के तीन-चौधाई व्यवस्थापकी द्वारा अनुमोदित त्रिशेष सभा के सदस्य, श्रमरीका के शासन-विधान को बदल सकते हैं।

संस्था के बनाये नियमों पर न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। इसके अधिवेशन केवल विशेष दशाओं में ही होते हैं। तथापि सिद्धान्ततः इसका अस्तित्व है।

राजनैतिक प्रश्नुत्व-शक्ति श्रीर जनता — कुछ लेखकों के विचार से प्रशुत्व-शक्ति की एक कल्पना झानूनी है और दूसरी राजनैतिक। झानूनी प्रशुत्व-शक्ति वह है जिसका श्रास्तिख केवल कानून की दृष्टि से हो, राजनैतिक प्रश्नुता का सम्बन्ध दैनिक श्राप्योत् व्यव-हारिक राजनीति से होता है। स्वेच्छाचारी या श्रान्यंत्रित राज्यों में राजा में प्रशुत्व-शक्ति मानी जाती है, क्रानून से वही सर्वे-सर्वो, कर्ता-धर्ता है। परन्तु बहुधा वह कुछ विशेष कार्य नहीं करता, करने-धरनेवाले तो उसके मंत्री श्रादि होते हैं, वास्तविक या राजनैतिक प्रशुत्व इन्हीं का होता है। कहीं कहीं पुरोहित, सेनापित, पूँजीपित श्रादि राज्य के वास्तविक (राजनैतिक) प्रश्नु होते हैं; कहने-सुनने को (झानून से) प्रश्नुन्य राजा श्रादि का रहता है।

फ्रांस की राज्य-क्रान्ति के बाद यह विचार फैला कि राजनैतिक प्रभुत्व जनता के हाथ में है, जनता ही समस्त अधिकार और सचा का स्रोत है। जनता ही राज्य को बनाती है, और एक विशेष प्रकार की शासन-पद्धति प्रचलित करती है, वही (जनता) जब चाहे शासकों को पदच्युत कर सकती है, शासन-पद्धति का स्वरूप बदल सकती है। प्रजा-तन्त्र राज्यों में जनता अपने व्यवस्थापकों (नियामकों) को, और कहीं-कहीं अपने शासकों को चुनती है। निर्धारित अवधि के पर्चात् इन व्यवस्थापकों और शासकों का नया निर्वाचन होता है। कपर कहा गया है कि इंगलैंड में प्रमुख-शक्ति ब्रिटिश पालिंमेंट के हाथ में है। वहाँ केवल कानूनी प्रभुता का आशय लिया जाना चाहिए। राजनैतिक प्रभुता तो वहाँ जनता की ही समफनी होगी। वात यह है कि पालिमेंट के सदस्य जनता द्वारा जुने जाते हैं, वे जनता के विचारों और इच्छाओं की अवहेलना नहीं कर सकते। उन्हें वही कानून बनाने का विचार करना पड़ता है, जिसे, उनकी समफ से, जनता का प्रभावशाली भाग चाहता है। वे अपनी पच के समर्थन में जनता की इच्छा की ही बात कहते हैं।

यहाँ हमने इंगलैंड के सम्बन्ध में विचार किया है। यह एक वैध राजतंत्र है। अन्य वैध राजतंत्र या प्रजातंत्र राज्यों के विषय में भी यही बात (प्रभुत्व-शक्ति का जनता में होना) सहज ही समभ में आ सकती है। परन्तु अवैध राजतंत्र में यह बात कुछ अस्पष्ट रहती है। यहाँ राजा ही कानून बनाता है और वहीं उसका पालन कराता है इस प्रकार वहीं व्यवस्थापक और शासक होता है। यहीं नहीं, उतके बारे में तो यह कहावत ठीक ही है कि 'राजा करे सो न्याय'। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा में ही प्रभुत्व-शक्ति रहती है। परन्तु इस सम्बन्ध में विचार करना होगा कि उपयु कि राजा भी प्राय: किसी न किसी मित्र, मंत्री, सेनापति, पुरोहित आदि से विचार-विनिमय करता है, सलाह लेता है, चाहे वह नियमित रूप में न हो। प्राचीन भारत में जबकि एक तंत्र राज-पढ़ित बहुत प्रचलित थी, राजा स्वयं-क्रानुक नहीं बनाते थे, वरन् धर्मशास्त्रों में विणित क्रानुनों के अनुसार शासन करते थे। नये क़ानून बनाने, या क़ानूनों की व्याख्या करने का काम

विद्वान ब्राह्मणों श्रादि का था, श्रीर ये लोग जनता के भावों, विचारों तथा उसकी श्रावर्यताओं का यथेष्ट ध्यान रखते थे। इस प्रकार एक-तंत्र राज्य में भी प्रभुत्व-शक्ति का निवास-स्थान श्रन्ततः जनता में ही होना सिद्ध होता है।\*

एक विद्वान का कथन है कि 'प्रभुत्व उसीका होता है, जो शिक्तशाली हैं। जो आजा का पालन करा सके और राज्य को नियंत्रित रखे, उसी कौ राज्य का प्रभु समक्षता चाहिए। यदि हम जनता को प्रभुत्व-शक्ति-सम्पन्न मानें तो क्या समस्त जनता श्राक्तशाली होती हैं ? जनता में तो वालक, बूढ़े, स्त्रियाँ और रोगी भी होते हैं। फिर संगठित तथा नियंत्रित जनता और असंगठित तथा अनियंत्रित जनता में भी बहुत अन्तर है।

क्या जनता के राजनैतिक प्रमुख का अर्थ निर्वाचकों की प्रमुख-शक्ति समभा जाय ? अनेक राज्यों में निर्वाचक कुल जनता में से आधि सेलेकर पंचमांश या इससे भी कम होते हैं। क्या इन्हें ही जनता समभा जाय ? परन्तु ये तो निर्धारित समय पर केवल प्रतिनिधियों का जुनाव करते हैं, और कुछ नहीं करते। फिर इन्हें प्रमुख-शक्ति-सम्पन्न कैसे माना जाय ? जिन राज्यों में, किसी विशेष विषय पर, अथवा कोई विशेष नियम बनाने के लिए, निर्वाचकों का मत लेने की पद्धति है.

<sup>\*</sup>जान आस्टिन का मत है कि प्रमुख-शक्ति ऐसे ख़ास व्यक्ति या व्यक्ति-समृह के हाथ में रहती है, जो निश्चित या प्रत्यच हो। परन्तु जनता में यह बात नहीं डोठी। जनता का कोई निश्चित स्वरूप नहीं हैं, कोई खास व्यक्ति या व्यक्ति-समृह अपने आपको बास्तव में जनता नहीं कह सकता।

षद्दौ उस सीमा तक श्रवश्य द्दी शासनं-कार्य में उनका कुछ विशेष श्रिषकार माना जा सकता है; परन्तु स्मरण रहे कि श्रिषकांश निर्वा-चकों पर उनके सम्बन्धियों तथा पैसेवालों श्रादि का इतना प्रभाव पड़ता है कि वे श्रपने स्वतंत्र मत का उपयोग बहुत कम करने पाते हैं। इस प्रकार निर्वाचकों को भी प्रमुख का श्राधार मानना कहाँ तक ठीक है ?

अञ्छा अब प्रतिनिधियों की बात लें। आजकल प्रतिनिधि-निर्वाचन कार्य बहुत कष्ट और व्यय-साध्य है । अधिकाँश स्थानों में या तो धनी-मानी व्यक्ति प्रतिनिधि चुने जाते हैं, या ऐसे व्यक्ति जिनको धनी-मानियों का समर्थन प्राप्त हो । फिर दलबन्दी का युग ठहरा । जिस दल का व्यवस्थापक सभा में बहुमत होता है, वही दल मंत्रि मंडल बनाने में सफल होता है, शासन-सूत्र उसी के हाथ में रहता है। अन्य दलों में जो सब से बलवान होता है, वह इस बात की प्रतीक्षा में रहता है कि कव उसके लिए अनुकूल समय आवे और कब उसका बहुमत बन सके। हिसाब लगाने पर मालूम हो सकता है कि बहुधा पदारूढ दल वास्तव में जनता के बहुत थोड़े भाग का ही प्रतिनिधित्व करता है। जो लोग निर्वाचन-कार्य में, आर्थिक वाघाओं के कारण सफल नहीं होते, अथवा प्रतिनिधि निर्वाचित हो जाने पर भी दलवन्दी में अनुराग नहीं रखते, उनकी शासन-कार्य में कुछ नहीं चलती। फिर भी आधुनिक प्रतिनिध्यात्मक शासन को जनतंत्र या जनता का ही राज्य कहा जाता है। बात यह है कि जनता को शासन-कार्य में भागीदार बनाने का अभी कोई इससे बेहतर तरीका मालूम नहीं हो सका है। इस सम्बन्ध में प्रयुत्नं चल रहा है। सम्मव है, धीरे-धीरे इस दिशा में कुछ सुपार हो और कालान्तर में, शासन में अधिकाधिक जनता की शक्ति का उपयोग हो। अस्तु, चाहे निर्वाचन-पद्धित और दल-निर्माण आदि में सुधारों को कितनी ही आवश्यकता हो, यह तो स्वीकार करना ही होता है कि राज-सत्ता या प्रसुत्व-शक्ति का निवास, और किसी की अपेक्षा जनता में ही अधिक है।

विशेष वक्तव्य - यहाँ यह प्रश्न भी उठ सकता है कि जब जनता में प्रभुत्व-शक्ति का निवास है तो वह शासकों का अत्याचार क्यों सहती है। बात यह है कि जनता में अज्ञान होता है, उसे अपनी शक्ति का बोध नहीं होता, उसमें संगठन का अभाव होता है, वह अपने बल का यथेष्ट्र उपयोग करने की अत्युत्तम विधि नहीं जानती, उसके, भिन्न-भिन्न भागों में, विभाजित होने से ब्रौर उन भागों के आपस में लड़ने-फगड़ने से उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है तो राजाओं का जोर बढ जाता है. वह मनमाना शासन करते हैं। जनता को यह विचार ही नहीं होता कि राजा के कार्य का विरोध कर उसे सत्पथ पर लाने का प्रयत्न करे। तथापि उस दशा में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब राजाओं का श्रत्याचार बहुत श्रधिक होने लगा और वह प्रजा की सहन-शक्ति को लाँच गया, तो प्रजा में क्रमशः विद्रोह की भावना जायत हो गयी और वह यहाँ तक बढ़ी कि अन्ततः राजा को अपने अधिकार श्रीर पद से हाथ घोना पडा ।

श्रस्तु, श्रबत्प्रत्येक सभ्य समाज में यह बात मानी जाती है कि

राजनैतिक प्रभुत्व का निवास जनती में है, चाहे वह अपनी शाक्ति कुछ विशेष अधिकारियों को ही क्यों न देदे। अतः उन्नत समाजों में बिना विद्रोह के ही जनता शासन-पद्धति में आवश्यकता-तुसार परिवर्तन और संशोधन कर लेती है। हाँ, प्रभुत्व-शक्ति की हिण्ट से संसर में वास्तविक जनता का युग आने में अभी विलम्ब है।



## बारहवाँ परिच्छेद राज्य झोर व्यक्ति

क्षित् छुते परिच्छेद में यह बताया गया है कि राज्य की प्रमुख-शक्ति अपरिमित, निर्वाध और पूर्ण होती है। तो क्या राज्य में व्यक्ति या नागरिक की कोई स्वतंत्रता नहीं होती? क्या प्रमुख-शक्ति के साथ व्यक्ति-स्वातंत्र्य का सामंजस्य नहीं है?

क्या राज्य की उत्पत्ति से पूर्व मनुष्य स्वतंत्र था १प्रायः यह समक्षा जाता है कि प्रारम्भिक अवस्था में, जब राज्य का
प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, मनुष्य प्राकृतिक या नैसिर्गक जीवन व्यतीत
करता था, तो वह सर्वथा स्वतंत्र था; जो जी में आता वह करता और
जहाँ इच्छा होती, वहाँ जाता। राज्य की उत्पत्ति के बाद मनुष्य के
स्वच्छन्द जीवन में बाधा उपस्थित हो गयी। उसके कार्यों पर नियंत्रख
होने लगा। अब वह अपनी मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता, राज्य
से उसकी स्वच्छन्दता विज्ञत होगयी। इस कथन में कहां तक सचाई
है १ क्या वास्तव में, राज्य की उत्पत्ति के पूर्व मनुष्य स्वतंत्र जीवन
व्यतीत करता था १,

उस अवस्था की कल्पना करो, जब मनुष्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण न हो। मोइन के मन में आया, उसने गोविन्द की कोई चीज़ उठाली, सोहन को पीटा और यमुना को अपशब्द कहा। इस दशा में मोइन बलवान है, वह स्वच्छुन्दता का न्यवहार कर रहा है। अब यदि केंबल उसी की हिस्ट से विचार करना हो तो कहा जा सकता है कि उस समय स्वतंत्रता थी। परन्तु मनुष्य अकेला नहीं रहता, वह समाज में रहता है, और हमें समाज की हिस्ट से ही विचार करना है।

सामाजिक जीवन में वैयक्तिक स्वतंत्रता—उपर्युक्त उदाहरण में मोहन की स्वतंत्रता का अर्थ गोविन्द, सोहन और यसना की स्वतंत्रता का अर्थ गोविन्द, सोहन और यसना की स्वतंत्रता का अर्थहरण है। इसी प्रकार, अन्य उदाहरण लेकर यह दर्शाया जा सकता है कि यदि मोहन बीस आदिमियों को मंडली में सबसे बलवान है, और अपनी स्वतंत्रता के उपभोग में सब को कष्ट पहुँचाता है, तो समाज की हिण्ट से यहाँ स्वतंत्रता का अभाव ही है। यदि मोहन अकेला रहता तो वह चाहे जहाँ जाता, और चाहे जो वस्तु लेता, वह अपनी प्राकृतिक या नैस्तिक स्वतंत्रता का पूर्ण उपयोग कर सकता या। परन्तु यह बात तो है नहीं, वह समाज में रहता है। और, समाज में ब्यक्तियों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं रह सकती। आज दूसरे लोगों को मोहन के विरुद्ध शिकायत है, कल ऐसा अवसर आ सकता है कि कोई मोहन को सताने लगे, तब मोहन को उसके विरुद्ध शिकायत होगी।

निदान, समाज में व्यक्तियों की मुख-शान्ति और वैयक्तिक स्वतंत्रता अभीष्ट है तो मोहन और उसके जैसे और भी सब व्यक्तियों के उन कार्यों का नियंत्रया करना होगा, जिनसे दूसरों को हानि होती है,

या कष्ट पहुँचता है। यदि यह नियंत्रण करने वाली स्वा अपूर्ण हुई, उसे अपने अधिकार के उपयोग करने में कुछ वाधा रही तो उसी सीमा तक वह समाज में व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रच्चा करने में असमर्थ रहेगी। इस प्रकार व्यक्ति-स्वातंत्र्य के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि कोई शक्ति ऐसी हो जिसका सब व्यक्तियों पर अपरिमित, निर्वाध और पूर्ण नियंत्रण हो। जब राज्य का निर्माण व्यक्तियों की जान-माल की सुरक्षा आदि के लिए किया जाता है तो राज्य की शक्ति अवश्य ही अपरिमित, निर्वाध और पूर्ण होनी चाहिए। किसी नागरिक का राज्य के विरुद्ध अधिकार नहीं माना जा सकता, बिना मेद-माव के सभी नागरिकों पर राज्य की पूर्ण सचा होनी चाहिए।

अराजकता की दशा में कुछ व्यक्ति-विशेष मनमाना कार्य करते हैं, दूसरों के कार्य-व्यवहार में हस्तच्चेष करते और उन्हें हानि या सित पहुँचाते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी होता है कि किसी चीज़ को सभी आदमी लेना चाहते हैं। इससे आपस में कगाड़ा होता है, मारपीट की नौवत आती है और अनेक व्यक्ति हताहत हो जाते हैं; भावी कलह की नौव पड़ जाती है, समाज छिन-भिन्न हो जाता है। इसलिए समाज की दृष्टि से, अधिकांश व्यक्तियों के विचार से, अराजकता अवांछ्यीय है। राज्य का निर्माण करके, समाज के व्यक्ति मनमाने कार्य करने या मनचाही चीज़ प्राप्त करने के अधिकार पर राज्य का नियंत्रण स्वीकार करते हैं। इस प्रकार राज्य के प्रादुर्भाव से व्यक्तियों के अधिकार सीमित हो जाते हैं।

स्मरण रहे कि वास्तव में स्वतंत्रता और बात है तथा स्वच्छन्दता

या उच्छञ्जलता श्रीर बात । दोनों को एक समभाना भयंकर मूल है । दोनों में ज़मीन आसमान का अन्तर है । स्वच्छन्दता का आशय, बिना किसी व्यक्ति या संस्था का लिहाज किये मनमाना कार्य करने का है। स्वच्छन्द व्यक्ति किसी के सुख-दुख या हानि-लाभ का विचार नहीं करते। यह समाज के लिए श्रहितकर है, बहुत अनिष्टकर है। इसी प्रकार यदि स्वतंत्रता का अर्थ विना किसी भी प्रकार की बाधा के, जो जी में आये, वह करने का लिया जाय. तो ऐसी स्वतंत्रता सम्भव या व्यवहारिक नहीं है। समाज में एक-से-एक अधिक बलवान हैं. इस प्रकार एक की स्वतंत्रता में दूसरा बाधक हो सकता है, दूसरे की स्वतंत्रता में तीसरा वाधक हो सकता है। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहेगा. यहाँ तक कि अन्त में एक ही व्यक्ति ऐसा रहेगा, जिसकी स्वतंत्रता में कोई अन्य व्यक्ति बाधक न हो सके । पर उसकी स्वतंत्रता में भी कोई अन्य दो या अधिक व्यक्ति मिलकर बाधक हो सकते हैं। इस प्रकार किसी की भी स्वतंत्रता सर्वथा निर्वाध नहीं हो सकती।

इंससे स्पष्ट है कि ऐसी निर्वाध और पूर्य स्वतन्त्रता सब व्यक्तियों को एक-साथ एक ही समय में नहीं हो सकती। ऐसी स्वतन्त्रता न राज्य के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है, और न उसके विना ही। अतः स्वतन्त्रता का अर्थ दूसरों को कम-से-कम हानि पहुँचाते हुए अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकने का लिया जाता है। समाज में कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में वहाँ तक ही स्वतन्त्र रह सकता है, जहाँ तक कि वह दूसरों की स्वतन्त्रता में बाधा उपस्थित न करें। एक की

स्वतन्त्रता का ब्याशय, दूसरों की स्वतन्त्रता पर श्राघात पहुँचाना नहीं है। वह स्वतन्त्रता ही क्या हुईं जो सब नागरिकों के लिए समान रूप से न हो।

इरवर्ट स्पेन्सर ने बहुत ठीक कहा है कि एक आदमी अपनी इच्छानुसार कार्य करने में स्वतन्त्र है, बशतें कि वह किसी दूसरे आदमी की वैसी स्वतंत्रता में बाधक नहीं। अथवा हम यों भी कह सकते हैं कि मनुष्य को वैसा कार्य करने की स्वतन्त्रता नहीं होनी चाहिए, जैसे कार्य की स्वतन्त्रता वह दूसरों को देने को तैयार नहीं है। उदाहरखवत में नहीं चाहता कि कोई मेरा माल चुरावे, मुक्ते मारे-पीटे या गाली दे, तो मुक्ते भी ऐसी स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती कि मैं किसी दूसरे का माल चुराऊँ, किसी को मारू या अपराब्द कहूँ। यदि स्वतन्त्रता की यह मर्यादा न रहेगी तो समाज का जीवन कितन संकटमय हो जायगा, यह स्पष्ट ही है।

समाज में स्वतन्त्रता की मर्यादा रखने के लिए, 'जिसकी लाठी उसकी मेंंस' न होने देने के लिए, यह आवश्यक है कि मनुध्यों के पारस्परिक व्यवहार की सुविधा के लिए कुळु नियम या क़ानून रहें, जिनका सब व्यक्ति पालन करें। क़ानून का उद्देश्य यह होता है कि मनुध्य सुख-शान्ति का जीवन व्यतित करे, परन्तु उसके किसी कार्यव्यवहार में दूसरों की हानि, असुविधा या कध्य आदि न हो। साधारयात्या आदमी क़ानून को स्वतन्त्रता में वाधक समभा करते हैं। वे यह नहीं सोचते कि क़ानून और स्वतन्त्रता का परस्पर धनिष्ट सम्बन्ध है। वे तो इन्हें सर्वथा वे-मेल मानते हैं। उनका

कथन है कि जहां कान्त्न होगा, वहाँ स्वतन्त्रता नहीं रह सकती। परन्तु विचार करने पर यह जात हो सकता है कि इस कथन में कुछ सार नहीं है। उत्तर उदाहरण द्वारा यह बताया जा जुका है कि सवधा अमर्यादित स्वतन्त्रता केवल उसी दशा में सम्भव है, जब अकेले एक ही व्यक्ति की बात हो। समाज में, जहाँ अनेक आदमी मिल-जुलकर पास-पास रहते हैं, वैसी स्वतन्त्रता व्यवहारिक नहीं है, हितकर भी नहीं है। राज्य में नागरिकों को वही स्वतन्त्रता रहती है, जो सब के लिए सम्भव होती है। इसी स्वतन्त्रता का कान्त्न द्वारा अनुमोदन होता है; इसी की रक्षा कान्त्न करता है।

अव यह अच्छी तरह ध्यान में आ सकता है कि वास्तविक अर्थात् व्यवहारिक स्वतन्त्रता का राष्य की नियन्त्रक शक्ति से कोई विरोध नहीं है। सुभे दूसरे व्यक्तियों के इस्तच्चेप से सुक्ति तभी मिल सकती है, जब उस इस्तच्चेप को बल-पूर्वक रोक सकनेवाली शक्ति का अस्तित्व हो। यह शक्ति राज्य में होती है। नागरिक अपने कार्य में दूसरों के इस्तच्चेप और वाधाओं से बचना चाहते हैं तो इसका उपाय यही है कि वे राज्य की सत्ता को अपरिमित, निर्वाध और स्वतन्त्र माने। यही बात राज्य की प्रमुख-शक्ति के खिद्यान्त में निहित है। नागरिकों को व्यवहारिक स्वतन्त्रता का उपभोग करने के लिए राज्य की प्रमुख-शक्ति मान्य करनी होती है।

वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा—नागरिको की वैयक्तिक स्वतंत्रता पर निम्नलिखित दो तरह से आधात पहुँचने की सम्भावना हुआ करती है:—

- (१) जबिक एक नागरिक (ब्यक्ति या व्यक्ति-समूह) के कार्य-व्यवहार में दूखरा नागरिक (ब्यक्ति या व्यक्ति-समूह) अनुचित हस्तच्चेप करता है; अर्थात् जब नागरिकों का आपस में ही भगड़ा होता है।
- (२) जबिक सरकार (सरकारी कर्मचारी) किसी नागरिक के अधिकार को अपहरण करना चाहती है; अर्थात् जब नागरिक का सरकार से विरोध हो।

दोनों दशाओं में राज्य नागरिकों की वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। जब दो नागरिकों का पारस्परिक फराड़ा होता है तो यह निर्णय करना होता है कानून की हिण्ट से किसका पक्ष उचित है और किसका अनुचित। इसके लिए राज्य में स्थान-स्थान पर दीवानी तथा फ़ीजदारी आदि के सरकारी न्यायालय स्थापित रहते हैं। छोटे न्यायालयों के फ़ैंखलों की अपील बड़े न्यायालयों में हो सकती है, जिससे यदि यह आशंका हो कि निचले न्यायालय में निर्णय ठीक नहीं हुआ, तो उसका पुनर्विचार या संशोधन हो सके।

सरकार (अथवा उनके किसी अधिकारी) को भी यह अधिकार नहीं है कि नागरिकों की वैयक्तिक स्वतंत्रता का अपदर्श करें। उन्नत राज्यों में ऐसी व्यवस्था रहती है कि यदि सरकार नागरिकों के अधि-कारों में इस्तच्चेप करे तो वे अपनी रक्षा कर सकें। शासन-पद्धति की कुछ धाराएँ इसी उद्देश्य से बनायी जाती हैं; क्योंकि शासन-पद्धति में संशोधन तथा परिवर्तन करने का अधिकार नागरिकों (अर्थात् उनके प्रतिनिधियों) को ही होता है, अतः जब ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान धाराएँ नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो उनमें श्रावश्यक परिवर्तन या परिवर्द्धन कर दिया जाता है। इसलिए अधिकारियों को सहसा यह साहस नहीं होता कि नागरिकों को वैयक्तिक स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का आधात करें। हाँ, जिन राज्यों में व्यवस्थापक सभाएँ यथेष्ट अधिकार-समान नहीं हैं अर्थात जहाँ नागरिकों को शासन-पद्धति में आवश्यक परिवर्तन आदि करने का अधिकार नहीं है और जहाँ न्यायालय भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं हैं, वहाँ सरकार द्वारा वैयक्तिक स्वतंत्रता पर आधात होने की आशंका बनी रहती है। इंगलैंड में पार्लिमेंट को शासन-पद्धति सम्बन्धी पूर्ण स्वतंत्रता है, वह जब चाहे उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकती है। उसने नागरिकों की वैयक्तिक स्वतंत्रता सम्बन्धी कई क्रानून बना रखे हैं। इसके अतिरिक्त, इंगलैंड में वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा में वहाँ के न्यायालयों का भी बड़ा भाग है। वे उपयुक्त क़ानूनों की आलो-चना तथा व्याख्या बड़ी उदारता से करते रहते हैं। जब कोई स्वेच्छाचारी अधिकारी -चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो-उक्त क़ानूनों की अवहेलना करता है, तो उसे पर्याप्त दंड दिया जाता है। बहुत समय से वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा होते रहने से, अब तो वहाँ उसकी परम्परा ही बन गयी है। नागरिक उसका तनिक भी श्रपहरख सहन नहीं कर सकते।

श्रमरीका में, शासन-विधान में ही वैयक्तिक स्वतंत्रता की सुरक्षा की व्यवस्था है। कोई राज्य उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। पुनः वहाँ संघ न्यायालय है, जो व्यवस्थापक समा से भी ऊपर है। यदि वहाँ कोई क़ान्त शासन-विधानः को मावना के विरुद्ध बन जाय तो संघ-न्यायालय उसे तुरन्त रह्ध कर सकता है। श्रस्त, इंगलैंड, श्रमरीका श्रादि में वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा की विधि कुछ मिन होते हुए भी नागरिकों को प्राय: समान रूप से ही स्वतंत्रता प्राप्त है। योरप श्रमरीका में राज्य-नियम स्पष्ट तथा सुनिश्चित हैं, उनका सम्यक् पालन किया जाता है और सब नागरिक समान समम्मे जाते हैं। इससे वहा वैयक्तिक स्वतंत्रता पूर्णत: सुरक्षित है।

राज्य का सावयव सिद्धान्त — राज्य और व्यक्ति के पारस्वरिक सम्बन्ध को समभने के प्रसंग में राज्य का सावयव सिद्धान्त भी बहुत विचारणीय है। इस सिद्धान्त के समर्थकों का मत है कि मनुष्य एक राजनैतिक प्राणी है, राज्य और मनुष्य में बहुत कुछ, समानता है। राज्य एक राजनैतिक संस्था है। दोनों शरीरजारी है। मनुष्य के शरीर के रक्त-विन्दुओं (Cells) का जो सम्बन्ध शरीर के साथ है, वहीं सम्बन्ध मनुष्यों का राज्य के साथ है। जिल प्रकार शरीर के किसी अंग को आधात पहुँचने से समस्त शरीर पीड़ा का अनुभन करता है, उसी प्रकार (वास्तविक) राज्य को भी अपने किसी नागरिक के पीड़ित होने पर कष्ट होता है। मनुष्यों की ही तरह राज्य उत्पन्न होता, बढ़ता और अन्त में नष्ट होता है। मनुष्यों की ही तरह राज्य उत्पन्न होता, बढ़ता और अन्त में नष्ट होता है। मनुष्यों की सीति राज्य के विविध अंग अपना-अपना कार्य करते हैं। राज्य मनुष्य का विराट-स्वरूप है। भिन्न-भिन्न लेखकों ने मानव शरीर के साथ राज्य की तुलना बहुत आवर्षक ढंग से की है। एक ने मनुष्य के लिर की तुलना राज्य की सर्वोंच सक्ता

से, मित्तिष्क की राज्य के कानून और प्रथाओं से, इच्छाओं की जर्जो और मिलस्ट्रेटों से, मुंइ और पेट की न्यापार, खेती और उद्योग धंधों से, तथा रक्त की सार्वजनिक कोष से तुलना की है। इससे इस सिद्धान्त का मान सहज ही समक्त में आ सकता है।

अब तिनक यह भी विचार करें कि इस के विपत्त में क्या कहा जाता है। इस सिद्धान्त के विरोधियों की मुख्य बातें ये हैं:—

- (क) शरीर में रक्त विन्दुओं की स्वतंत्र इच्छा या कार्य-शक्ति नहीं है; वे शरीर के साथ रहने की दशा में, उसकी किया में सहायक अवश्य हैं, पर शरीर से पृथक् होने पर उनका उपयोग नहीं -रहता। इसके विपरीत मतुष्य में स्वतंत्र इच्छा या कार्य-शक्ति है, चाहे -वह राज्य में रहे या अलग।
- (ख) मनुष्य चेतन प्राणी है, उसका जन्म, विकास और मृत्यु होती है। उसके शरीर के वाथ ही उसके भिन-भिन अंगों की वृद्धि होती हैं; परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि राष्य की वृद्धि के साथ उसके अंग-भूत मनुष्य की भी वृद्धि ही होती हो। बहुधा इसके विपरीत भी अनुभव में आता है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की भौति राज्य चेतन प्राणी नहीं है।
- (ग) चेतन प्राणी का विकास और विनाश स्वयं प्राकृतिक नियमों से होता रहता है, किसी दूसरे के आधार पर नहीं। परन्तु राज्य का प्रादुर्माव, विकास और विनाश मनुष्य के आश्रित है। मनुष्य जब चाहे उसमें आवश्यक परिवर्तन या परिवर्दन आदि कर सकता है।

दोनों पक्ष की बातों पर विचार करने से प्रतीत होता है कि राज्य श्रीर व्यक्ति में कुछ समानता तो श्रवश्य है, पर वह समानता एक श्रॅश में ही है, पूर्ण रूप से नहीं। श्रस्तु, मुख्य प्रश्न तो यह है कि इस तलना से क्या निष्कर्ष निकाला जाता है। राज्य के सावयव-सिद्धान्त को स्वीकार करने से यह मानना होता है कि व्यक्ति का स्वतंत्र श्रस्तित्व नहीं है, वह जो कुछ है, समाज या राज्य का श्रंग होने से है। श्रत: व्यक्ति को चाहिए कि श्रवने-श्रापको राज्य के श्रपंश करदे श्रीर उसकी इच्छा या उद्देश्य की पूर्ति में लगा रहे। इस प्रकार राजनीति में व्यक्तिवाद का कोई स्थान नहीं रहता। परन्तु, जैला कि ऊपर कहा गया है, राज्य श्रौर व्यक्ति में समानता पूर्ण रूप से नहीं है; कई बातें राज्य के सावयव-सिद्धान्त के विरुद्ध हैं। श्रतः राज्य श्रीर व्यक्ति की तुलना से जो निष्कर्ष निकाला जाता है, वही पूर्ण रूप से उचित नहीं है। राज्य और व्यक्ति एक दूसरे से पृथक या स्वतंत्र नहीं हैं, दोनों को एक दुसरे का सहयोग चाहिए। राज्य नागरिकों की वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा करे और व्यक्ति राज्य की प्रभुता की मान्य करे। इसमें कोई विरोधासास नहीं है: इसका विशेष विचार ऊपर हो ही चका है।

स्वतंत्रता का विशेष अर्थ--राज्य के नियंत्रण में प्राप्त होने-बाली वैयक्तिक-स्वतंत्रता को नागरिक स्वतंत्रता (सिविल लिवटी), कहते हैं। राजनैतिक साहित्य में 'स्वतंत्रता' राज्य का प्रयोग अन्य अर्थ में भी किया जाता है। उदाहरसार्थ इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता का भाव ग्रह्मण किया जाता है। जब यह कहा जाता है कि भारतवर्ष स्वतंत्र नहीं है, यह देश स्वतंत्रता-प्राप्ति केलिए आन्दोलन कर रहा है, तो स्वतंत्रता का अर्थ राष्ट्रीय स्वतंत्रता होता है, जो प्रत्येक देश के लिए अस्यन्तः आवज्यक है।

पुनः जब हम यह कहते हैं कि अप्रमरीका या इंगलैंड में स्वतंत्र सरकार है तो हमारा आशाय ऐसी सरकार से होता है, जो जनता के मत से बनी है तथा उसके प्रति उत्तरदायी है, और क़ानून द्वारा स्थापित है। इन देशों की राजनैतिक परिस्थिति के दिगदर्शन के लिए इस उसे वैधानिक या विधानात्मक स्वतंत्रता कह सकते हैं। ऐतिहासिक प्रसंग में हम ऐसी सरकार को भी वैधानिक सरकार कह देते हैं. जिसके निर्माण या संगठन में राज्य के कुछ ही आदिमियों ने भाग लिया था. सब ने नहीं । उदाहरणावत इंगलैंड में मताधिकार का विस्तार तथा तत्सम्बन्धी सुधार प्रथम बार विशेषतया सन् १८३२ ई० में हुआ, उस से पूर्व वहाँ जनता के बहुत थोड़े व्यक्तियों को ही शासन-पद्धति निर्घारित करने का अवसर प्राप्त था। परन्तु चूँ कि वे थोड़े से व्यक्ति ( मतदाता ) भी जनता का प्रतिनिधित्व करते तथा लोगों को सरकार की ज्यादतियों से बचाने का प्रयत्न करते थे, इसलिए इंगलैंड की तत्कालीन राजनैतिक स्थिति को भी 'वैधानिक स्वतंत्रता' कहा जा सकता है। तथापि वास्तव में इस शब्द का प्रयोग हमें ऐसे देश के सम्बन्ध में ही करना चाहिए, जहाँ जनता अर्थात् सर्वेशधारण नागरिक श्रपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन करते हैं।

## तेरहवाँ परिच्छेद राज्यों के भेद

किया है। अब इस यह विचार करेंगे कि राज्य किया किया किया के होते हैं। अब इस यह विचार करेंगे कि राज्य कितने प्रकार के होते हैं, प्राचीन-काल में उनके कितने मेद किये जाते थे, और पीछे उस वर्गीकरण के विषय में लोगों का क्या मत हुआ। इस विषय की भी चर्चा की जायगी कि किस प्रकार के राज्य में क्या गुरा-दोष होते हैं।

नगर-राज्य और देश-राज्य — प्रत्येक राज्य में भूमि और जनता अनिवार्य रूप से होती हैं। क्या इनके आधार पर राज्यों का वर्गीकरण करना ठीक होगा ? यह कहना कि इतनी जनता वाला इतना भू-भाग एक प्रकार का राज्य माना जाय, और उससे बड़ा दूसरे प्रकार का, शास्त्र की दृष्टि से ठीक नहीं जनता। तथापि भूमि और जनता

के विचार से राज्य के दो मेद किये जाते हैं, नगर-राज्य और देश-राज्य ! नगर-राज्यों का उदाहरण विशेषतया प्राचीन यूनान में मिलता है ! वहाँ एक-एक नगर का एक-एक राज्य था । नगर के निवािखयों को नागरिक कहा जाता था, और वे अपना शासन-प्रबन्ध करते थे । कालान्तर में वहाँ राज्य वड़े-बड़े होने लगे, उनका च्रेत्र एक-एक देश तक होने लगा । इन्हें देश-राज्य कहा जाता है । एशिया में तो ऐसे राज्य चिरकाल से रहे हैं ।

राष्ट्र-राज्य - सोलहवीं शताब्दी से कई देश-राज्य राष्ट्र-राज्य वनने लगे । उस समय राष्ट्रीयता की लहर बड़े वेग से चलने लगी थी । किसी एक जाति या संस्कृति के आदमी जब अपने राज्य का निर्माण कर लेते हैं, तो उसे राष्ट्र कहा जाता है। राष्ट्रीयता के लिए एक निर्धारित भूमि का होना तो आवश्यक है ही, इसमें और भी कई बातें सहायक होती हैं, यथा जाति और भाषा की एकता, धर्म की एकता आदि । किन्तु सब से अधिक महत्व भावों या हृदयों की एकता का होता है, जिससे उस दोन के सब आदमी परस्पर प्रेम और सहानुमृति से रहते हैं, और सम्मिलित रूप से अपनी उन्नति का प्रयत्न करते हैं। राष्ट्रीयता के श्राघार पर बने हुए राज्य राष्ट्र-राज्य कहलाते हैं । योरप में फ्रांस, जर्मनी, इटली, टर्की आदि राज्यों का निर्माण इसी प्रकार हुआ। किन्तु अब तो कोई राज्य किसी विशेष राष्ट्रीयता के ही आदिमयोंवाला नहीं होता । प्रत्येकराज्य में भिन्न-भिन्न राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति रहते हैं; उन्नत राज्यों के व्यक्ति अपनी भिन्नता की बातें मुलाकर राज्य-कार्य में भली भौति सहयोग प्रदान करते हैं। इसलिए

श्चव राष्ट्रीयता के श्रनुसार राज्यों का वर्गीकरण किया जाना निरर्थक है।

पुरोहित-राज्य और लौकिक राज्य-राज्यों का एक वर्गीकरण इस विचार से भी किया जाता है कि उसमें या तो धर्म-सम्बन्धी विषयों को प्रधानता दी जाती है, या सांसारिक विषयों की। पहले को परोहित राज्य और दसरे को लौकिक राज्य कहा जाता है। प्राचीन काल में परोहित-राज्य की बहतायत थी। आदमी समस्ते थे कि राजा ईएवर का प्रतिनिधि है तथा राज्य को अपने चेत्र में विशेष धर्म के प्रचार का कार्य करना चाहिए। ऐसी अवस्था में राज्य में परोहितों श्रीर पंडितों का विशेष प्रभाव होना स्वभाविक ही था। पीछे कमशः ऐसे विचारों का हास होता गया। श्रव एक ही राज्य में भिन्न-भिन्न धर्मी के माननेवाले रहते हैं और यह श्रावश्यक समभा जाता है कि राज्य को लौकिक विषयों पर ही ध्यान देना चाहिए, श्रीर उसे पुरोहितों आदि के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। इस प्रकार अब पुरोहित-राज्य का प्राय: लोप ही हो गया है। अधिकाँश में लौकिक राज्य ही रह जाने से, राज्यों के इस वर्गीकरण में कुछ तत्व नहीं रहा ।

होती है। अरस्तू ने राज्यों के तीन मेदं किये ये:-

१—राजतंत्र; एक व्यक्ति द्वारा शासन (Monarchy)

२—उच्च-जन-तंत्र; कुळु व्यक्तियों द्वारा शासन (Aristocracy)

३-प्रजातंत्र; बहुजन प्रजा द्वारा शासन (Polity)

श्रयस्त् का कथन है कि राज्यों के उपयु क नाम उसी दशा में प्रयुक्त होने चाहिए, जब शासन-कार्य लोक-हित की हिंग्ट से हो। इसके विपरीत, जब शासक स्वार्थ भाव से शासन करें, लोक-हित की परवाह न करें, तो राज्यों का स्वरूप विकृत हो जाता है। विकृत दशा में उपयु क भेदों का नाम कमशः इस प्रकार होना चाहिए:—

हितकर स्वरूप विकृत स्वरूप राजतंत्र स्वेच्छाचारी तंत्र (Tyranny) उच-जन-तंत्र कुलीन या घनो तंत्र (Oligarchy) प्रजा-तंत्र फुन्ड-तंत्र (Ochlocracy)

अरस्तू ने इसी वर्गीकरण में, बहुत-कुछ प्राचीन नगर-राज्यों के इतिहास के आधार पर, राज्य के स्वरूप-परिवर्तन का क्रम भी सूचित किया है। उसका मत है कि आरम्भ में राजा का श्रासन हुआ। कारण, उस समय नगर ही राज्य थे। ये नगर छोटे-छोटे थे तथा इनमें विशेष गुण्य-सम्प्रच न्थिक कम थे। ये व्यक्ति लोक-हितैथी थे। पीछे गुण्यवानों की संख्या बढ़ी, उन्हें एक व्यक्ति की प्रसुता सहन न हुई । उन्होंने अपना एक समूह बनाया और शासन करने लगे। कालान्तर में इन शासकों का पतन हुआ, ये जनता के धन से धनी होने लगे। धन से जनता में आदर मान होने लगा। इस प्रकार-धनिकों के शासन

का स्त्रपात हुआ। पीछे घन-तृष्णा से शासकों का हास हो जाने से, इनके स्थान पर स्वेच्छाचारी व्यक्ति का शासन आया। इससे जनता को वल मिला और अन्ततः मुंड-तंत्र की स्थापना हुई।

कुछ लेखकों ने श्ररस्त के पूर्वोक्त वर्गोकरण का स्वामाविक कम इस प्रकार निर्धारित किया है:—पहले राजतंत्र होता है, फिर कमशः स्वेच्छाचारी तंत्र, उच-जन-तंत्र, धनिक-तंत्र, प्रजातंत्र श्रीर अन्त में भूँड-तंत्र। भूंड-तंत्र के बाद पुनः राजतंत्र की सम्मावना होती है। इस प्रकार बार-बार दोहराये जानेवाला एक चक्र वन जाता है। कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है कि अनेक राज्य ऐसे होते हैं, जिन्हें न तो विशुद्ध राजतंत्र ही कहा जा सकता है, और न विशुद्ध उच्च-जन-तंत्र या प्रजातन्त्र ही। उनमें, इन मेदों में से दो-दो के, और किसी-किसी में तो तीनों के धी लक्षया मिलते हैं। इन्हें 'मिश्रित राज्य' कहा जाना चाहिए।

यद्यपि अब नये-नये स्वरूपवाले अनेक राज्यों के अस्तिस्व में आ जाने के कारण अरस्तू का वर्गीकरण उतना ठीक नहीं है, जितना उछके समय में था। तथापि वह है बहुत विचारणीय। उसका क्रमश: विचार किया जाता है। एहले राजतंत्र को लें।

### राजतन्त्र

राजतन्त्र, राज्य का वह स्वरूप है, जिसमें शासनाधिकार एक व्यक्ति में (राजा या बादशाह) में केन्द्रित हों, सब राज-काज उसकी इच्छानुसार चले; राज-कर्मचारियों को जो ऋषिकार हों, वे राजा के दिये हुए हों। राजतंत्र के दो भेद होते हैं:—(१) अनियंत्रित या अवैध राजतंत्र और (२) नियंत्रित या वैध राजतंत्र।

अवैध राजतंत्र - अवैध राजतन्त्र में राजा को शासनाधिकार पूर्ण रूप से रहता है, उसमें कोई इस्तच्चेप नहीं कर सकता । वह जैसा चाहता है, करता है; कानून या विधान से उसकी इच्छा या कार्य पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। अथवा यों कह सकते हैं कि उसकी इच्छा ही क़ानून है। 'राजा करे सो न्याय' से यही भाव व्यक्त होता है। ऐसी दशा में, यदि राजा में दया, सेवा और परोपकार का भाव हो तो वह प्रजा की बहुत आर्थिक, और नैतिक आदि उन्नति करता है, जनता को खुव सुख शान्ति श्रीर समृद्धि प्राप्त होती है, शिक्षा का प्रचार होता है, स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, श्रोर राज्य उत्तरोत्तर उन्नत तथा सभ्य होता जाता है। इसके विपरीत, यदि राजा भोग-विलास में रत. अपने ऐश्वर्य की चिन्ता में लीन हुआ। तो प्रजा के दुख का ठिकाना नहीं रहता। प्रजा की गाढी कमाई का पैसा राजा तथा उसके मुँह-लगे यार-दोस्तों द्वारा पानी की तरह बहाया जाता है, जनता की उन्नति या विकास की बात दूर रही, उसे खाने-पीने के भी यथेष्ट साधन नहीं रहते; राज्य की दशा दिन-प्रति-दिन अवनत होती जाती है। इस प्रकार अनियंत्रित राजतंत्र में प्रजा की दशा राजा के अच्छे या बुरे होने पर निर्भर है; वह बहुत उन्नत भी हो सकती है और बहुत अवनत भी। इतिहास में दोनों ही प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। प्रायः श्रनियंत्रित राजाओं के बुरे होने का अनुभव ऋधिक दुआ है।

कुछ श्रादमी श्रनियन्त्रित राज्य के श्रव्छे होने के उदाहरख-स्वरूप

राम-राज्य का उल्लेख किया करते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि रामचन्द्र जी बहुत साधु-स्वभाव के, संयमी और लोकोनकारों थे। उनके शासन में प्रजा बहुत सुखी और संतुष्ट थी। उनका आदर्श ही प्रजा की सेवा करना था। वे प्रजा के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तत्वर रहते थे। किन्तु हम राम-राज्य को अनियंत्रित राज्य नहीं सम्भते। जैसा कि हमने अन्यत्र कहा है, उस समय शासन-विधि धर्म-शास्त्र द्वारा निर्धारित थी। अच्छे अनुभवी, त्यागी और परोनकारी विद्वान राजा को समय-समय पर उचित निर्देश करते थे। राजा उनके परामर्श का आदर करता था, उसका पालन करता था। निदान तत्कालोन राज्य वास्तव में अनियंत्रित नहीं था, वह प्रक प्रकार से नियंत्रित या वैध ही था। वैध राजवंत्र का विचार आगे किया जाता है।

बैध राजतंत्र—वैध राजतंत्र में, राजा की शक्ति मर्यादित रहती है। वह मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकता, उठ पर मंत्रियों या व्यवस्थापक समा श्रादि का नियंत्रण रहता है। प्राचीन काल में भारतीय प्रजाओं के वैध शासक होने को बात ऊपर कही जा चुकी है। आधुनिक काल के वैध शासक का एक अच्छा उदाहरण इंगलैंड का बादशाह है।

बादशाह होने की हैिस्यत से उसे अपरिमित अधिकार है। वह यदि चाहे तो पार्लिमेंट की अनुमति बिना ही सेना के हथियार रखना सकता है, सरकारी नौकरों को बार्ज़ास्त कर सकता है। इस प्रकार अंगरेज़ी शासन-पद्धति के अनुसार चलता हुआ मो बादशाह कई ऐसे कार्य कर सकता है, जिनका देश की आन्तरिक उन्नति तथा

श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर बहुत प्रभाव पड़े; परन्तु जैसाकि श्रन्यत्र कहा गया है, आज कल वह कोई भी कार्य, केवल अपनी इच्छा के अनु-सार नहीं करता । प्रत्येक शासन-कार्य का निश्चय प्रधान मन्त्री करता है, जो अन्य मंत्रियों सहित ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रितिउत्तरदायी है। शासन-नीति का निश्चय पार्लिमेंट करती है, मंत्री उसे अमल में लाते हैं। हां, सब मुख्य कार्य बादशाह के नाम श्रीर हस्ताक्षर से होता है। बादशाह को न्याय सम्बन्धी मामलों में भी हस्तचे। करने का श्रिवकार नहीं, वह केवल विशेष दशाश्रों में अपराधियों को चमा-दान कर सकता है। राज-कोण पर भी बादशाह का कुछ अधिकार नहीं, उसे निर्धारित रक्तम प्रतिवर्ष मिलती है। यदि वह इस रक्तम से कुछ भी श्रधिक चाहे तो पार्लिमेंट की नियमानुसार स्वीकृत लेनी होती है। बादशाह पार्लिमेंट में जो भाषण देता है, वह प्रधान मंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा लिखा होता है। उसका अन्य राज्यों से जो पत्र-व्यवहार होता है, वह भी मंत्रियों से छिया नहीं रहता। यदि वह किसी अन्य राज्य के शासक या प्रवान कर्मचारीसे मिलना चाहे ता जब तक प्रधान मन्त्री इसमें सहमत न हो, वह ऐसा नहीं कर सकता। यहां तक कि बादशाह अपने विवाह-शादों के मामले में भी सर्वथा स्वतंत्र नहीं है। कुछ ही समय की बात है, इंगलैंड के बादशाह ने प्रधान मनत्री की इच्छा की अवहेलना कर अपनी पसंद की महिला से विवाह किया, तो एसी परिस्थित पैदा हो गयी कि बादशाह ने राजगदा छोड़ देना ही उचित समभा। इससे स्पष्ट है कि वैध राजतंत्र में राजा की शक्ति कितनी परिमित होती है। यदि राजा बहुत अच्छा हो तो वह एक

सीमा तक ही शासन-नीति को प्रभावित कर सकता है, और यदि वह बहुत बुरा हो तो शासन-कार्य जनता के लिए विशेष हानिकर नहीं होने पाना।

पुरतेनी या पेत्रिक राजा—राजतंत्र में (वह अवैध हो या वैध), राजा दो प्रकार का होता है:—(१) पुरतेनी, जो वंध-परम्परा के आधार पर राजा वनता है, या (२) निर्वाचित । पुरतेनी राजा में कोई विशेष गुरा या योग्यता होने की आवश्यकता नहीं । उसके राजा वनने के लिए, वही पर्यात होता है कि वह राजा का पुत्र है । प्रायः राजा के देहान्त या असमर्थ होने के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र सिंहासन पर बैठता है । यदि सबसे बड़ा पुत्र जीवित न हो तो उस पुत्र के सबसे बड़े पुत्र को (और पुत्र न होने की दशा में पुत्रों को ) राजगही पाने का अधिकार होता है । यदि बादशाह के बड़े पुत्र की कोई संतान न हो तो बादशाह का दूसरा पुत्र, या उसके भी जीवित न होने पर उसकी संतान अधिकारी होती है । यदि बादशाह का कोई पुत्र अधवा किसी पुत्र की संतान जीवित न हो तो बादशाह का सबसे बड़ी लड़की या उसकी संतान अधिकारी होती है । यदि बादशाह की सबसे बड़ी लड़की या उसकी संतान अधिकारी होती है ।

निर्वाचित राजा—श्राजकल प्रायः राजतंत्र में राजा पुरतेनी ही होता है, परन्तु वह निर्वाचित भी हो सकता है। प्राचीन भारतवर्ष में अनेक राजा लोगों द्वारा चुने गये थे। यहाँ के वैदिक तथा बौद्ध साहित्य में राजाओं के निर्वाचन के विषय में बहुत-कुछ लिखा मिलता है। श्रन्य देशों में भी राजाओं का निर्वाचन हुन्ना है। निर्वाचन में राजा की व्यक्तिगत योग्यता की ओर ध्यान दिया जाता है, देश-काल के अनुसार भिन्न भिन्न गुर्यों का महत्व अधिक माना जाता है। तथापि प्रायः यह अवश्य देखा जाता है कि राजा ऐसे व्यक्ति को बनाया जाय जिसका अधिक से-अधिक जनता पर नियंत्रया हो सके, जो सव पर प्रभाव डाल सके। प्राचीन काल में राजा होनेवाले व्यक्ति में विशेषतया सैनिक गुर्यों की आवश्यकता बहुत समभी जाती थी। अन्य व्यक्ति की अपेक्षा जनता एक बीर योद्धा का नेतृत्व अधिक मानती थी। अतः अनेक राजा ऐसे व्यक्ति हुए हैं, जो सुयोग्य सेनापति थे। समस्या रहे कि जब राजा एक बार निर्वाचित हो जाता है तो साधारया-तया उसे हटाने का प्रसंग बहुत कम आता है। उसके हाथ में सत्ता होती है, अनेक आदमी उसके समर्थंक होते हैं। जब तक कि उसके व्यवहार में विशेष असंतोध और जोभ पैदा करनेवाली बात न हो, वह अपने पद पर आक्तु रहता है, जनता उसके विषद खड़ी नहीं होती। इस प्रकार प्रायः जब प्रजा ने उसे एक बार चुन लिया तो वह जनम सर के लिए ही चुना गया समभा जाता है।

राजतंत्र के गुरा-दोष — संसार में राजतंत्र बहुत पुराना है। अनेक राजाओं का प्रजा सं पुत्रवत् व्यवहार रहा है, उन्होंने जनता का खूब हित-साधन किया है। इसमें एक लाम यह है कि शासन-शकिः एक जगह केन्द्रित रहती है, कुलोन-तन्त्र या प्रजातन्त्र की भांति विखरी हुई नहीं होती। जहां जनता में यथेष्ट राजनैतिक जागृति नहीं है, प्रजा में शिक्षा को कमी है, सम्यता का विकास नहीं हुआ है, वहां राजतन्त्र-बहुत उपयोगी प्रमाणित हुआ है। राजाओं ने अपने पैत्रिक या वंशागत गुणों तथा अनुभवों से जनता का वड़ा कल्याण किया है।

यह बात अच्छे राजतन्त्रों को लक्ष्य में रख कर कही गयी है, जिन्हें सयोग्य श्रीर सेवा-भाव-युक्त राजा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। परन्त सदैव क्या, साधारणतया भी ऐसा नहीं होता। राजतन्त्र बहुत बुरा भी हो सकता है, और अनेक बार हुआ है। राजतन्त्र से हमारा अभिप्राय यहाँ अवैध राजतन्त्र से है। बात यह है कि अनियंत्रित राजतन्त्र में राजा के व्यक्तित्व का वड़ा प्रभाव पड़ता है। राजा ऋच्छा हुआ तो शासन बहुत अच्छा होता है और वह बुरा हुआ तो शासन बिगड़ने में शंका नहीं होती। इस पद्धति में राजा के हाथ में अपरि-मित शक्ति तथा धन-वल रहता है। इससे उसकी प्रवृत्ति अपने सुल-भोग की स्त्रोर बढनी स्वाभाविक है: किसी प्रकार का नियंत्रण न होने से उसके, अपने स्वार्थ के लिए जनता के हित को बलिदान करने की सम्भावना बहुत होती है। लाखों आदिमियों पर हक्मत करनेवालों में ऐसे व्यक्ति विरत्ते ही होते हैं जो संयमशील और कष्ट-सिह्न्यू बने रहें। अनियन्त्रित राजाओं का जीवन प्रायः ऐश्वर्य-भोगी, बिलासी त्राराम-तलब. स्वेच्छाचारी श्रीर श्रत्याचारी हो जाता है। युनः यदि अनियन्त्रित राज्य में राजा अच्छा भी हुआ, और उसके कारण से शासन कार्य लोक-हित की दृष्टि से ही संचालित हुआ, तो भी इसमें यह दोष रह जाता है कि जिन लोगों पर शासन होता है. उनका अपने शासन में कोई भाग नहीं होता । फलतः न उनमें राजनैतिक जायति होती है और न वे शासन-सम्बन्धी कार्य करने की थोग्यता या चमता प्राप्त कर सकते हैं। शासन-कार्य में योग देने से ही जनता में अपने उत्तरदायित्व का भाव उत्पन्न होता है, और इससे उसके विकास में

सहायता मिलती है। अनियन्त्रित राज्य में यह बात नहीं; होती यह तो वैध राजतन्त्र (अथवा प्रजातन्त्र में) ही ही सकती है। वैध राज-तन्त्र में, जनता शासन-कार्य में भाग लेती है और अपनी जिम्मेवरी सम-कती है। इस प्रकार उसमें राजनैतिक भावना का उदय होता है और उसका विकास होता है। राजा भी भोग-विलास में जीवन व्यतीत नहीं करता, वह योग्य और अनुभवी व्यक्तियों के सम्पर्क में आता और उनके बहुत-कुळु नियन्त्रया में रहता है। इसते वह अनियन्त्रित राजा की तरह पतित होने से बचा रहता है।

अब पुरतेनी और निर्वाचित राजतन्त्र के विषय में विचार करें।
आयाः पुत्र में एक सोमा तक पिता के गुण आते हैं। पुत्र को पिता
के अनुभवों का लाम भी सहज ही मिल जाता है। साधारणतया
आदमी यह आशा और अनुमान करते हैं कि अच्छे खानदान का
लड़का सद्गुरा-सम्ल होगा। परन्तु यह आशा सदैव ही पूरी नहीं
होती। कितने ही सजनों के पुत्र दुर्जन और गुणवानों के पुत्र अथोग्य
हुए हैं। हतिहास में इसका स्पष्ट उल्लेख होते हुए, किसी व्यक्ति
को, उसके गुण कमें का विचार किये बिना केवल उसके वश के
विचार से ही, राजा के उत्तरदायों पद पर बैठाना बहुत अनुचित है।
बहुधा जो व्यक्ति अपने यंश के कारण ही राजा, और विशेषतया
अनियंत्रित राजा, बन जाते हैं, वे बहुत शौकोन, आराम-तलब ओर
विलासी होते हैं। उन्हें शारीरिक या मानसिक परिश्रम करने का
अभ्यास नहीं होता, उनकी शक्ति या गुणों का विकास नहीं होता,
फिर उनके संगी-साथी भी उन्हें विगाड़नेवाले ही मिलते हैं। फलतः

वे प्रजा को केवल अपने सुख या स्वार्य का साधन मानते हैं, उसे दास या गुलाम समफते हैं, उसे यथा-सम्भव कम अधिकार देते हैं। ऐसे राज्य में साधारणतया राजा और प्रजा दोनों का पतन होता है। निर्वाचित राजाओं की बात दूसरी है। जहां राजा के निर्वाचन की प्रथा होती है वहां व्यक्तियों में अपने गुण या योग्यता बढ़ाने की माबना होती है, उन्हें प्रोस्थाहन मिलता है, उनमें प्रतियोगिता होती है कि योग्यता-बृद्धि में कौन आगे बढ़े। हमने ऊपर कहा है कि बंशागत राजतंत्र में कभो-कभी अब्बें सुयोग्य राजा का होना असंभवनहीं, पर उनकी संख्या अपेवाकृत कम रहती है, वे अपवाद-स्वरूप दी रहते हैं। नियम की बात करते हुए अपवाद को आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।

### उच्च-जन तन्त्र

उच्च जन-तन्त्र में प्रमुख शावनाधिकार न तो एक ही व्यक्ति को होता है, और न समस्त जनता को ही। यह एक तंत्र और प्रजा तंत्र के बीच का है। इसमें राज-सत्ता कुछ थोड़े-से व्यक्तियों के हाथ में रहती है। ये व्यक्ति (१) उँचे घरानों के, (२) धनवान या (३) पंडित और पुरोहित, इन तीन वर्गों में से किसी एक के हो सकते हैं।

उद्य-जन-तंत्र के समर्थकों का कथन है कि इसमें शासन-सूत्र उन व्यक्तियों के हाथ में होता है, जो इसके योग्य होते हैं, जिनमें राज-कार्य के संचालन के लिए आवश्यक गुरा होते हैं। इस प्रकार इसमें संख्या की अपेचा गुर्गो को अधिक महत्व दिया जाता है। यदि इस िखांत की रक्षा होती रहे, अर्थात् शासन-सूत्र संभालनेवाले व्यक्ति ऐसे ही रहें जिनमें इस कार्य का अनुभव, दक्षता और योग्यता हो, तो निःसन्देह कार्य बहुत उत्तम हो। उच्च जनतंत्र सेाच विचार कर आगे बढ़ता है, एकदम क्रांतिकरने के पक्ष में नहीं होता, यथा-सम्भव प्राचीन प्रणाली को बनाये रखने का प्रयत्न करता है, इसमें बहुत-से व्यक्ति अनुभवी और गम्भीर होते हैं। देश-काल का विचार करते हैं। इसमें, उन ले।गों का प्रावल्य नहीं होता, जो अयोग्य होते हुए भी शासन जैसे उत्तरदायी कार्य में योग देने लगते हैं, जैशक प्रजातंत्र में प्रायः होता है।

परन्तु यह केवल श्रादर्श की बात ठहरी। व्यवहार की बात लीजिए। शासन-कार्य के लिए धवों त्तम व्यक्तियों का चुनाव कैसे किया जाय, चुनाव का श्राधार क्या हा है जन्म या वंश के श्राधार मानें तो यह पहले ही कहा जा चुका है कि यह श्रावर्यक नहीं है कि योग्य पिता की सन्तान योग्य ही हो, फिर हस बात की तो संभावना श्रीर भी कम है कि श्रव्छे ख़ानदान के व्यक्ति श्रवश्य ही शासन-कार्य में दक्ष होंगे। धन को भी उत्तम व्यक्तियों के चुनाव का श्राधार नहीं माना जा सकता। बनवानों की संतान को श्रिक्षा-दीक्षा के साधन श्रपेक्षाकृत सुलम श्रवश्य होते हैं, परन्तु वे प्रायः श्रालसी या श्राराम-तलब होते हैं। उन्हें जीवन-संग्राम की कठिनाइयों का श्रनुभव नहीं होता, श्रतः वे सर्व साधारण के लिए हितकर नियमों का निर्माण करने में श्रवमर्थ रहते हैं। निदान, जैसाकि एक राजनीतिश्च ने कहा है, 'उच्च-जन-तंत्र, जिसका पाया धन श्रीर जन्म पर है, केवल श्ररारत

भरा हुआ ही नहीं है, बरन् मथंकर भी है।' उच्च-जन-तंत्र में जाग्रति या विकास का अवसर थोड़े से ही व्यक्तियों को मिलता है, सर्व साधारणः जनता को नहीं।

#### प्रजातन्त्र

उत्तम राज्य वहीं है, जिसमें जनता को जायति या विकास का अवसर अधिक से-अधिक मिले । इसकी सब से अधिक सम्भावना प्रजातंत्र में होती है । प्रजातंत्र में शासन-सूत्र का संचालन कोई व्यक्ति विशेष (राजा, बादशाह), या कुछ (कुलीन, घनी या पंडित) व्यक्तियों का समूह नहीं करता, वरन् जनता करती है । अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जनता किसे कहते हैं; अथवा, जनता में किन-किन व्यक्तियों का समावेश किया जाता है ।

पागल तथा कोड़ी व्यक्ति जनता के विकृत श्रंग माने जाते हैं, और नावालिंग अपरिपक्व अवस्था के। श्रदाः इन्हें शासन-सम्बन्धी विषयों में, मत देने योग्य नहीं समक्ता जाता। प्राचीन काल में कियों को भी इस कार्य से पृथक रखा गया है। इसके अतिरिक्त प्राचीन यूनान और रोम आदि में दास-प्रथा बड़े जोर पर थी, कुल आवादी में उनकी ख़ासी संख्या होती थी। वे भी शासन सम्बन्धी वातों में भाग लेने से बंचित रखे जाते थे। इन सब को निकाल देने पर जो व्यक्ति शेष रहते थे, वे ही प्राचीन यूनान आदि में, राजनैतिक विषयों का विचार करने में भाग लेते थे। तथापि इसे उस समय जनतंत्र या प्रजा-तंत्र कहा जाता था।

यह तो उस समय की बात हुई, जब राज्य छोटे-छोटे होते थे, नगर-राज्यों का युग था, राज्य की सीमा एक नगर तक ही परिमित रहती थी। पीछे राज्य बड़े होने लगे। तब सब जनता का उसमें भाग लेना सम्भव न रहा। क्रमशः प्रतिनिधि-प्रणाली का आविष्कार हुआ। यह विचार किया गया कि नियम-निर्माण में जनता नहीं, उस के जुने हुए प्रतिनिधि ही भाग लें; हाँ, प्रतिनिधियों के जुनाव में अधिकाँश जनता भाग ले। कालान्तर में दास-प्रया का हास हुआ, और अन्त में वह उठ भी गयी। इस प्रकार जनताका यह वहिष्कृत अंग अव जनता में स्माविष्ट हो गया। इसी प्रकार घरि-धीरे खियों पर से भी प्रतिवन्ध उठा। यद्यपि इस समय कई देशों में लोगों के इस विषय सम्बन्धी पुराने संस्कारों के स्मृति-स्वरूप, खियों को निर्वाचन-श्रिषकार बहुत कम है, अधिकाँश सम्य राज्यों में उन्हें बहुत-कुळु मताधिकार प्राप्त है।

प्रजातंत्र की विशेषता यह है कि जिन लोगों के लिए शासन होता है, उनकी अधिकांश संख्या (पागल, कोड़ी और नावालिंग छोड़कर) परोज्ञ रूप से ही सही, अपने लिए कानून बनाने में कुछ भाग तोते हैं; वे अपने प्रतिनिधियों का जुनाव करते हैं, जो कानून बनाते हैं; और सरकार का संगठन करनेवाले होते हैं। इस प्रकार प्रजातंत्र में शासन-सम्बन्धी अन्तिम अधिकार जनता को होता है। जनता में अपने उत्तरदायित्व का माव पैदा होता है, उसमें राजनैतिक जाग्रति होती है, उसमें राजनैतिक बाग्रति होती है, उसमें विकास विकास होती है, उसमें वासन विकास होती

है। प्रजातंत्र में आदर्श यह रहता है कि अधिक से-अधिक जनता की उन्नित हो, किसी समृह-विशेष की नहीं। इसमें जन्म या वंश के आधार पर ही किसी व्यक्ति को विशेष गुण-सम्प्रज नहीं समक्ता जाता। इसमें राजतंत्र या उच-जन-तंत्र की अपेचा अधिक जनता के हित, तथा उसकी जायित या विकास का लक्ष्य रहता है। अतः इसे उनकी अपेक्षा उत्तम माना जाता है।

इसका यह आश्य नहीं कि प्रजातंत्र निर्दोष है। प्रजातंत्र जनता का शासन है, इसमें गुणों का ध्यान न रख कर संख्या को महत्व दिया जाता है। यह मान लिया जाता है कि सब मनुष्यों में शासन करने की क्षमता है, श्रीर यह चमता सब में समान रूप से है। ऐसा समका जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में अपने हिताहित को समक्तने की शक्ति है, और वह अपना कार्य विचार और विवेक-पूर्वक करता है। परन्तु यह बात कहाँ तक ठीक है, इसका हम आये दिन, निर्वाचन श्रादि के श्रवसर पर, श्रनुभव करते हैं। मतदाता श्रनेक बार यह जानते हुए भी कि अमुक व्यक्ति अच्छा प्रतिनिधि सिख न होगा, भय या प्रलोभन आदि के कारण उसके लिए अपना मत दे देते हैं. और पीछे अयोग्य प्रतिनिधियों के चुने जाने तथा श्राहतकर कानून बनाये जाने की शिकायत करते हैं। यहाँ तक कि प्रजातंत्र के विफल होने की घोषणा की जाती है। वास्तव में प्रजातन्त्र उसी दशा में सफल हो सकता है. जब मनुष्यों में पर्यात बुद्धि, योग्यता, श्रीर श्रपने उत्तरदायित्व की भावना हो। जहाँ इस शर्त के पूरी होने में जितनी न्यूनता रहती है, वहाँ उतने

ही अंश में प्रजा-तन्त्र का असफल रहना स्वामाविक है। तथापि इस में यह विशेषता बड़े महत्व की है कि इसका आदर्श मानव समाज से जन्म या वंश आदि की असमानताओं को दूर कर सब के लिए समान रूप से उन्नति या विकास का अवसर उपस्थित करना है।

निदान, राज्यों के विविध भेदों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्य शासन-पद्धतियों की अपेता प्रजातन्त्र में राज्य का उद्देश सफल होने की सम्भावना अधिक है। हां, प्रजातन्त्र में भी कुञ्ज न्यूनता या त्रुटियाँ होती हैं, इन्हें दूर करने के लिए निरन्तर प्रयन्न होते रहने की आवश्यकता है।



# चोदहवाँ पश्च्छेद शासन-पद्धति

-compromo

क्षित छुले परिच्छेद में हमने राज्य के मेदों का विचार किया था, उसमें वर्गों करण का आधार विशेषतया यह रखा था कि प्रभुख-शक्ति एक व्यक्ति में है, कुछ में है, अथवा अधिकाँश जनता में है। राज्यों के मेद सरकार के संगठन अर्थात् शासन-पद्धति के स्वरूप के आधार पर भी किये जाते हैं। इस परिच्छेद में हम शासन-पद्धतियों के कुछ मुख्यमुख्य मेदों का विचार करेंगे। कोई राज्य किसी भी तरह का हो, उस की एक कार्य-प्रयाली होती है, उसके शासन, व्यवस्था और न्याय-सम्बन्धी कुछ वियम होते हैं। इन नियमों के अनुसार उसके विविध अधिकारियों का संगठन होता है, और शासकों तथा शासितों के परस्परिक सम्बन्ध, अधिकार और कर्तव्य निर्धारित होते हैं। इन नियमों के संग्रह को शासन-पद्धति या विधान कहते हैं। वास्तव में निरंकुश राज्यों में विधान नहीं होता, वहाँ तो राजा स्वेच्छाचारी होता है,

उस पर क़ान्न का प्रतिबन्ध नहीं होता ! विधान का उद्देश्य थह होता है कि राजा के स्वेच्छाचार को इटाकर, उसकी जगह क़ान्न का शासन स्थापित करें ।

शासन-पद्धतियों का व गांकरण करने की कोई एक निर्धारित विधि नहीं है। भिन्न-भिन्न हिन्ट-कोणों से उनके अनेक वर्गांकरण हो सकते हैं। शासन-पद्धति का, एक वर्गांकरण के अनुसार किया हुआ भेद, दूसरे वर्गांकरण के अनुसार किये हुए भेद से सर्वथा भिन्न नहीं होता, कोई-कोई शासन-पद्धति तो कई-कई वर्गांकरणों में आ जाती है।

शासन-पद्धतियों का एक वर्गीकरण इस दृष्टि से किया जाता है कि राज्य के भिन्न-भिन्न भागों की सरकारों का सम्पूर्ण राज्य की केन्द्रीय सरकार से क्या सम्बन्ध है। यहाँ पहले इस का ही विचार करते हैं।

संपात्मक और एकात्मक शासन-पद्धति—जब कुछ निकटवर्ती राज्यों को किसी अन्य राज्य के आक्रमण का भय होता है, अथवा, वे समिष्ट-रूप से अपनी उन्नति करने के अभिलाधों होते हैं, और वे सब मिलकर एक ऐसी केन्द्रीय सरकार का संगठन करते हैं जो उनकी आत्म-रक्षा अथवा आर्थिक या राजनैतिक हित के लिए उनकी सेना, मुद्रा या व्यापार आदि विभागों का प्रवन्य सामृहिक रूप से करती हैं, तो यह कहा जाता है कि उन्होंने अपना 'संघ' बनाया । संघ-शासन में सम्मिलित राज्यों की सरकारें अपने-अपने राज्य-सम्बन्धी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आन्तरिक विषयों में स्वाधीन रहती हैं। ऐसी

शासन-पद्धित आस्ट्रेलिया, वंयुक्त-राज्य अमरीका आदि में प्रचितत है। \*
यह ऐसे राज्यों के लिए आधिक उपयुक्त होती है, जिनका कुल मिलाकर
विस्तार बहुत हो, और जहाँ के विविध भागों के निवासियों की आयश्यकता, भाषा, रहन-यहन और रीति-रहम आदि में भिन्नता हो। कारण,
हस शासन-पद्धित के अनुसार विविध राज्यों को अपने आन्तरिक शासनप्रयन्ध में स्वतन्त्रता होती है। ये अपनी आय का कुछ भाग और अपने
कुछ अधिकार संध-सरकार को दे देते हैं, जो इन राज्यों के पारस्परिक
क्राण्डे मिटाने तथा वाहरी आपित से रखा करने के अतिरिक्त उनकी
सामृहिक उन्नित की व्यवस्था करती हैं।

विविध संघों में देश-काल के अनुसार थोड़ा-बहुत अन्तर होता है, तथापि उनमें कुछ वार्ते प्राय: मिलती हैं। संघ के समस्त शासन-अधिकार संघ-सरकार तथा संघान्तरित राज्यों को सरकारों में वँटे रहते हैं। प्रत्येक राज्य को अपने-अपने चेत्र में शासन-व्यवस्था और न्याय-सम्बन्धी कुछ अधिकार रहते हैं। विधान में हस बात का स्वच्ट उल्लेख रहता है कि किन विषयों में संघ-सरकार को अधिकार होगा, और किन-किन विषयों में संघान्तरित राज्यों को। बहुधा कुछ विषय ऐसे भी होते हैं, जिनमें संघ-सरकार को, और साथ ही संघान्तरित राज्यों की सरकारों को, अधिकार होता है। इस कार्य-विभाजन के सम्बन्ध में विधान में व्योरेवार उल्लेख होने पर भी व्यवहार में कभी-कभी संघ सरकार और संघान्तरित राज्यों को सरकारों में मत-भेद उपस्थित हो जाता है, उसका निपटारा संघ-न्यायालय करता है।

<sup>\*</sup> भारतवर्ष में भी ऐसी ही शासन-पद्धति जारी करने का विचार हो रहा है।

कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ राज्य मिलकर किसी विशेष उद्देश्य को सिद्ध करना चाहते हैं, वे संघ की पूर्ण अवस्था को नहीं पहुँच पाते। उनका संगठन शिथिल रहता है। इसे मिन संघ या 'कानफैडरेशन' कहते हैं। प्राय: यह अवस्था स्थायी नहीं होती, या तो हसमें थोग देने वाले राज्य पृथक पृथक हो जाते हैं, अथवा क्रमशः संघ का ही निर्माण कर लेते हैं।

संच-शासन-पद्धित के विपरीत जो शासन-प्रणाली होती है, वह एकात्मक कहलाती है। इसमें सब शासन-कार्य केन्द्र से होता है। प्रान्तीय सरकारों या स्थानीय शासन-संस्थाओं को जो अधिकार दिये जाते हैं, वह केवल सुभीते की हिंट से। केन्द्रीय सरकार जब चाहे, उन अधिकारों को वापिस ले सकती है। एकात्मक राज्य में एक केन्द्रीय सरकार, एक केन्द्रीय न्यवस्थापक मंडल, और एक केन्द्रीय न्यायालय की प्रमुख शक्ति होती है। प्रान्तीय या स्थानीय संस्थाएँ इनके अधीन तथा इनके नियंत्रण में कार्य सम्पादन करती हैं। ऐसी शासन-पद्धित उस राज्य के लिए उपयुक्त होती है, जो छोटा हो, तथा जिसके निवासियों की आवश्यकताएँ, भाषा, रहन-सहन और रीति-रस्म आदि प्रायः समान ही हों, जैसे इंगलैंड आदि।

एकात्मक शासन-पद्धति लिखित भी हो सकती है, और अलिखित भी; किन्तु संघात्मक शासन-पद्धति तो लिखित ही होती है। शासन पद्धति के लिखित और अलिखित भेदों के सम्बन्ध में आगे लिखा जाता है। लिखित और श्रिलित शासन-पद्धित —लिखित शासन-पद्धित —लिखित शासन-पद्धित वह है जिसमें शासन-सम्बन्धी सुख्य-सुख्य सम सिद्धान्तों का, एक शासन-पत्र में उल्लेख होता है। समय-समय पर इसमें, पीछे, उपयोगी प्रतीत होने वाली बातों —प्रथाओं, रिवाजों, समभीतों या संधियों —श्रादि का भी समावेश होता रहता है। कुछ लिखित विधान ऐसे भी होते हैं, जिनमें थोड़े से ही विधयों का उल्लेख होता है, और शेष बातों के विचार के लिए साधारण कानून की सहायता ली जाती है। संयुक्त-राज्य श्रमरीका तथा फांस श्रादि में शासन-पद्धित लिखित है।

अविवित शासन-पद्धित वह होती है जिसमें अधिकाँश वातें प्रयाओं, रिवाजों या समभौतों के अनुवार होती है जिनका विकास धीरे-धीरे होता है, जिनके लिए किसी ख़ास समय कोई विशेष क़ानून नहीं बनाया जाता। उदाहरख़वत् इंगर्जेंड की शासन-पद्धित अलिखित है। वहाँ के अधिकांश शासन-सम्बन्धी नियम रीति-रिवाज़ पर निर्भर हैं, इनके अनुसार वहाँ मिल्न-भिन्न समय से कार्य हो रहा है। इंगर्जेंड के प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति किसी ख़ास समय यह निश्चय करके नहीं बैठे कि अब से देश का शासन अमुक रीति से होगा। मंत्री-मंडल का क्या अधिकार हो, उसका राजा तथा व्यवस्थापक सभा से क्या सम्बन्ध रहे, नागिरकों के अधिकार क्या रहें, आदि विषय वहां कानून से निर्धारित नहीं है। वहाँ शासन-पद्धित में क्रमशः और स्वाभाविक वृद्ध हुई हैं। इसीलिए जैसा कि आगेव ताथा जायगा,

इसमें परिवर्तन मी आखानी से हो सकते हैं।

स्मरण रहे कि कोई शासन-पद्धित न तो पूर्णतः लिखित होती है, श्रीर न पूर्णतः श्रिलिखत हो । लिखित शासन-पद्धित में भी कुछ बातें श्रालिखत रहती हैं, इसी प्रकार श्रालिखत शासन-पद्धित श्रासन-पद्धित श्रासाः लिखित रहती हैं। उपर कहा गया है कि इंगलैंड की शासन-पद्धित श्रासन-पद्धित श्रासन-पद्धित श्रासन-पद्धित श्रासन-पद्धित श्रासन-पद्धित भागी जाती है, किन्दु यहाँ के कुछ महस्वपूर्ण क़ानून सुभीते के लिए लिखे भी गये हैं। इन्हें पालिमेंट ने समय-समय पर स्वीकार किया था। यथा, मताधिकार-विस्तार का क़ानून, जो सन् १९१८ भी बना था, सरदार समा श्रीर प्रतिनिधि सभा के पारस्परिक सम्बन्ध का क़ानून जो १९११ में बना।

परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील शासन-पद्धति—

शासन-पद्धतियों का एक वर्गींकरण इस विचार से किया जाता है कि उनमें परिवर्तन-संशोधन या सुधार सुगमता-पूर्वक हो सकता है, या बहुत कि किया जाता है जिस शासन-पद्धति में परिवर्तन आसानी से हो सकता है उसे नमनशील, लचीली या परिवर्तनशील शासन-पद्धति कहते हैं। इसके विगरीत, जिस शासन-पद्धति में परिवर्तन करने के लिए नियमानुसार बहुत-सी कार्रवाई करनी पड़ती है, अथवा परिवर्तन होने में बहुत समय लगता है, उसे कठोर, दुध्यरिवर्तनशील या अपरिवर्तनशील शासन-पद्धति कह सकते हैं। यो तो संसार में कोई वस्तु अपरिवर्तनशील नहीं है, यहाँ केवल तुलनात्मक दृष्टि से हो इस शब्द का प्रयोग किया जाता है।

शासन-पदितयों का यह भेट एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा ! इंगलैंड की शासन-पद्धति में आवश्यक फेर-बदल आसानी से हो सकता है। उसके लिए बहुत आंदोलन नहीं करना पडता। शासन-नियमों का संशोधन करने के लिए विशेष बन्धन नहीं है। मंत्री-मंडल जब जैसा चाहे. संशोधन का प्रस्ताव कर सकता है। इसलिए शासन-पद्धति में एकदम महान् परिवर्तन होना, यहां तक कि उसका रूपान्तर हो जाना भी. असम्भव नहीं है। यह बात अवश्य है कि मंत्री-मंडल इस बात का ध्यान रखेगा कि उसके प्रस्ताव के पक्ष में पार्लिमेंट का बहमत हो। श्रीर पार्लिमेंट भी किसी प्रस्ताव को स्श्रीकार करने में लोकमत का विचार करेगी, और इंगलैंड का लोकमत प्रगतिशोल न होकर संरचणशील ही है। तथापि जब शासन-पद्धति-सम्बन्धी कोई परिवर्तन करने का एक बार निश्चय हो जाय तो उसमें कानूनी प्रतिबन्ध वाधक नहीं होता। रोज़मरी की साधारण कार्रवाई की ही तरह परिवर्तन हो सकता है। सन् १९१८ और सन् १९२८ ई॰ में मताधिकार-विस्तार सम्बन्धी प्रस्ताव जिसका शासन-पद्धति पर बहत प्रभाव पडा. साधारण रीति से ही स्वीकार हो गया था । उसके लिए किसी विशेष प्रणाली के अवलम्बन की आ-वश्यकता नहीं पड़ी थी। इसी वर्ष (१९४०) की बात है, युद्ध के सङ्कट का अनुसव होने पर पालिमेंट में शासन पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करना भटपट स्वीकृत हो गया।

श्रव, इसके विपरीत, दुष्परिवर्तनशील शासन-पङ्गित की बात लीजिए। इसके बदलने में बहुत-सी किंटनाइयों का सामना करना पड़ता है, श्रसाधार्य प्रयाली श्रवलम्बन करनी होती है। कहीं तो उसका प्रस्ताय दोनों व्यवस्थापक समाओं से निर्धारित बहुमत से स्वीकार कराना होता है, कहीं उसे लोक मंत के लिए उपस्थित किया जाकर, उसके पक्ष में निर्धारित बहुमत संग्रह करना आवश्यक होता है। कहीं केवल शासन-विधान के परिवर्तन को लक्ष्य में रखकर ही नया निर्वाचन होता है, अथवा विधान-समा का संगठन किया जाता है। संयुक्त-राज्य अमरीका आदि में दुष्परिवर्त्तनशील शासन-पद्धति ही प्रचित्त है। वहाँ शासन-विधान-सम्बन्धी संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए कांग्रेस के दो-तिहाई सदस्यों या वहां की विविध रिया-सर्तों को व्यवस्थापक समाओं के सदस्यों या वहां की विविध रिया-सर्तों को व्यवस्थापक समाओं के सदस्यों में से तीन-चौथाई सदस्यों की, आवश्यकता होती है। वर्तमान योरपीय महायुद्ध को लक्ष्य में रख कर, अमरीका का राष्ट्रपति इंगलैं ड को सहयोग देने के लिए जैसा प्रस्ताव स्वीकार कराना चाहता था, शासन-विधान की कठिनाइयों के ही कारया न करा सका।

सभात्मक और अध्यक्षात्मक शासन-पद्धति—व्यवस्थापक मंडल और प्रवन्धकारियों समा के पारस्परिक सम्बन्ध के आधार पर भी शासन-पद्धति के दो मेद किये जाते हैं:—(१) सभात्मक, मंत्री-मंडल-मूलक या पालिंमेंटरी, और (१) अध्यद्धात्मक या प्रेसी-हेंशल। समात्मक शासन-पद्धति के उदाहरण के लिए इंगलैंड की जासन-पद्धति अञ्जी है। यहाँ जब नया जुनाव होता है तो बादशाह मंत्री-मंडल बनाने का कार्य उस दल के नेता को देता है, जिसका प्रतिनिधि-समा में बहुमत हो। जब वह अपने मंत्री जुन लेता है तो वह

प्रधान मंत्री बनता है, श्रीर मंत्री-मंडल में समापति का पद प्रह्य करता है। मंत्री-मंडल प्रतिनिधि-सभा के प्रति उत्तरदायी रहता है, जब उसकी नीति का प्रतिनिधि-सभा के बहुमत द्वारा समर्थन नहीं होता तो उसे त्याग-पत्र देना पड़ता है; श्रीर उसकी जगह नये मंत्री-मंडल का पूर्वोक्त विधि से संगठन किया जाता है। त्मरण रहे कि इस पद्धति में मन्त्रियों का उत्तरदायित्व सामृहिक रूप से होता है। कोई मंत्री श्रकेला पदच्युत नहीं होता। एक मंत्री के सम्बन्ध में निन्दा का प्रस्ताव पास होने पर सब मन्त्री त्याग-पत्र इकट्टा ही देते हैं। क्योंकि सन्त्री पार्लिमंट के प्रति, श्रीर उसके द्वारा मतदाताश्रों के प्रति, उत्तरदायी होते हैं, इस पद्धति को उत्तरदायी शासन-पद्धति भी कहते हैं।

इष पद्धति में शासकों ( मिन्त्रयों) को अपने उत्तरदायित्व का ध्यान रखना पड़ता है। जब मतदाता या प्रतिनिधि-सभा मिन्त्रयों के कार्य से असन्तुष्ट हों, तो वह सरकार (मन्त्री-मंडल) को पलट सकते और नयी सरकार का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार मतदाताओं या प्रतिनिधि-सभा का सरकार पर ख़ूब नियन्त्रण रहता है। युद्ध आदि की विशेष अवस्थाओं को छोड़कर मन्त्री पालिमेंट के सदस्यों में से ही होते हैं। युख्य-मुख्य मंत्री पालिमेंट में बैठते उस पर अपना प्रभाव डालते तथा उसमें प्रकट किये जानेवाले लोकमत से प्रमावित होते हैं। इस प्रकार इस पद्धति में सरकार के इन दोनों अंगों का परस्पर में घनिष्ट सम्बन्ध बना रहता है।

अध्यक्षात्मक शासन-पद्धति को समझने के लिए संयुक्त-राज्य अम-रोका की शासन-प्रणाली का विचार कीजिए। वहाँ एक व्यक्ति अध्यक्ष या राष्ट्र-पति होता है। वह प्रवन्धकारिया का समापति होता है, जिसके सदस्य स्वयं उसके द्वारा ही चुने हुए होते हैं। अध्यक्ष का चुनाव जनता (निर्वाचकों) द्वारा होता है, श्रौर वह उसके प्रति ही उत्तरदायी होता है। वह निर्धारित समय तक अपने पद पर रहता है, उससे पूर्व व्यवस्थापक मंडल के ऋविश्वास-सूचक प्रस्ताव से भी नहीं इटाया जा सकता । यहाँ के व्यवस्थापक मंडल में, जिसे कांग्रेष कहते हैं, दो सभाएँ होती हैं, प्रतिनिधि-सभा ( निचली सभा ) और सिनेट (अपरली सभा)। व्यवस्थापक मंडल के सदस्य भी जनता (निर्वाचकों) द्वारा चुने जाते श्रीर उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार श्रध्यक्ष तथा कांग्रेस दोनो जनता के ही प्रति उत्तरदायी होते हैं, परस्पर एक दूसरे के प्रति नहीं । यह शासन-पद्धति सभात्मक पद्धति की अपेक्षा अधिक स्थायी है । इसमें अध्यक्ष तथा व्यवस्थापक मंडल दोनों का कार्य-काल निर्धा-रित है, एक बार चुनाव होने के बाद, निर्धारित अविध तक दोनों अपने अपने पद पर रहेंगे। निर्वाचकों या प्रतिनिधियों का कोई दल बहु-संख्यक होकर सरकार को पद-च्युत नहीं कर सकता। अध्यत्व की अधी-नता में सरकार दृढ़ रहती है। यदि ऐसा विवाद उपस्थित हो कि सरकार किसी विषय में अपने अधिकार की सीमा से बाहर काम कर रही है, तो उसका श्रंतिम निर्णय राज्य के संघ-न्यायालय द्वारा होता है। इस प्रकार सरकार पर एक तरह से न्यायालय का नियंत्रण है, और, जनता का तो है ही। इस शासन-पद्भति के अनुसार

प्रबंधकारिया सभा के सदस्य व्यवस्थापक मंडल में नहीं बैठते; शासक श्रीर व्यवस्थापक एक दूसरे से श्रलग रहते हैं, और ये दोनों, न्यायाधीशन समृह से श्रलग हैं।

एक-सभात्मक श्रीर द्विसभात्मक शासन-पद्धति-शासन-पद्धतियों के भेद एक श्रीर प्रकार से भी किये जाते हैं। जब व्यवस्थापक मंडल में एक ही सभा होती है, तो शासन-पद्धति एक-सभारमक कहलाती है, और जब दो सभाएँ होती हैं, तो द्विसभारमक । दो सभात्रों में से जिसमें जनसाधारण के प्रतिनिधि होते हैं, उसे छोटी सभा, निचली सभा अथवा 'लोग्रर हाउस' कहते हैं। दूसरी सभा, जिसमें घनी-मानी या प्रतिष्ठित सदस्य होते हैं, अथना (संघ-शासन की दशा में) जिसमें भिन्न-भिन्न राज्यों की श्रोर से प्रतिनिधि होते हैं, उसे बड़ी सभा ऊपरली सभा, या 'श्रपर हाउस' कहते हैं। स्मरण रहे कि निचली सभा में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, और विशेषतया आर्थिक विषयों में इसके अधिकार भी, ऊपरली सभा की अपेक्षा, अधिक होते हैं । दूसरी सभा पहली सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों पर विचार श्रौर आवश्यक होने पर उनमें संशोधन करती है। इस प्रकार वह जिन कानूनों को श्रच्छा नहीं समभती उनके बनने में देर लगाती है। साधारण क्रानून दोनों समाओं की स्वीकृति से बनते हैं। प्रत्येक प्रस्ताव पहले एक सभा में तीन बार उपस्थित किया जाता है, वहाँ उसके पास हो जाने पर फिर उसे दूसरी सभा में भेजा जाता है। वहाँ भी उस पर तीन बार विचार होता है। यदि ऐसा होने पर वह उसी रूप में पास हो जाता है, जिस रूप में वह इस सभा में आया था, तो दोनों समाओं से पास समफा जाता है। यदि यहाँ इसमें कोई संशोधन हो जाता है तो संशोधित प्रस्ताव पहली सभा में लौटा दिया जाता है, और वहाँ उस पर पुनः नियमानुसार विचार होता है। यदि दोनों सभाओं में मत-भेद बना ही रहता है, समफौता नहीं हो सकता तो या तो प्रस्ताव रोक दिया जाता है, या दोनों सभाओं का संयुक्त अधिवेशन किया जाता है, और इस अधिवेशन में जो निर्णय होता है, उसे दोनों समाओं का निर्णय मान लिया जाता है।

साधारणतथा आर्थिक विषयों को छोड़कर, दोनों सभाओं की शिक्त समान होती है। परन्तु निचलों सभा में सर्वंदाधारण के प्रतिनिधि होने से, अर्थात् मताधिकार अधिक से-अधिक व्यक्तिरों को होने से, वहीं जनता का मत सूचित करने वाली मानी जाती है। उत्पर्शती सभा का महत्व बहुत कम रह गया है। उदाहरणवत् इंगलैंड में सरदार सभा (धन-सम्बन्धी प्रस्तावों को छोड़कर) सार्वजनिक क़ानून के प्रस्तावों को अधिक से अधिक दो वर्ष तक क़ानून बनने से रोक सकती है। उसके पक्षात्, उसके विरोध करने पर भी, प्रतिनिधि-सभा द्वारा तीन वार स्वीकृत किये जाने पर, प्रस्ताव क़ानून का रूप धारण कर लेता है। धन-सम्बन्धी (आयं का हो, चाह व्ययं का), क़ानून का प्रस्ताव प्रतिनिधि-सभा में उपस्थित किया जाता है, और उनकी स्वीकृति होने पर वह अन्य सार्वजनिक क़ानूनों प्रस्तावों के समान सरदार सभा में भेजा जाता है। इस सभा द्वारा संशोधित किये जाने पर भी वह बाद-साह की मंजूरी के खिए उसी रूप में जाता है, जिसमें वह प्रतिनिधि-स्था मंजूरी के खिए उसी रूप में जाता है, जिसमें वह प्रतिनिधि-

सभा द्वारा स्वीकृत हुआ है।

साधारणतया दूसरी सभा के होने से ये लाभ समके जाते है:--इससे. क़ानून बनने में बहुत जल्दबाज़ी नहीं होती। काम धीरे-धीरे होता है। घनी-मानी आदि ऐसे स्वार्थ और हितों वाले व्यक्तियों का भी क़ानून बनाने में काफ़ी भाग रहता है. जो देश में अल्प-संख्यक होते हैं। यदि एक ही सभा हो तो इस श्रेणी के अधिकारों का सहज ही अपहरण हो सकता है। दूसरी सभा से उनका प्रतिनिधित्व हो जाता है, उनका दृष्टि-कोण विचारार्थ उपस्थित होता है। इस सभा में कुछ सदस्य सरकार द्वारा नामज़द रहते हैं। स्वाधीन देशों में सरकार का उद्देश्य यह नहीं होता कि जनता के हितों के विरोधी, और अपने पक्ष के आदिमियों को ही नामजद करे। वहाँ सरकार सदस्यों को नामज़द करने के अवसर का उपयोग इसलिए करती है कि सभा में कुछ विशेष अनुभवी और विचारवान व्यक्ति पहुँच जायँ। पुनः दूसरी सभा से एक लाभ यह भी है कि प्रबन्धकारिएी सभा व्यवस्थापक समाओं से पृथक् और स्वतंत्र रहतीहै। यदि एक ही व्यवस्थानक सभा हो तो वह प्रवन्धकारिणी पर अपना बहुत अधिक प्रभाव डाल सकती है: यहाँ तक कि प्रबन्धकारिखी के उसके श्रधीन ही हो जाने की सम्भावना रहती है।

अब इस सभा से होनेवाली हानि की बात लीजिए। पहले कहा गया है कि दूसरी सभा जल्दबाज़ी को रोकती है। परन्तु जब जनता बहुत प्रगतिशील होती है, आदमी क्रान्तिकारी सुधार चाहते हैं, तो दूसरी सभा की कार्यबाई बड़ी वाधक हो जाती है। काम में इतनी देर लगने की सम्भावना रहती है कि जनता का जोश ही उंडा हो जाय ।
ऐसी अवस्था में दूसरी सभा का होना राज्ये के लिए अहितकर होता
है ? फिर धनवान और पूँजीपित तथा महन्त या ज़मीदार आदि प्राय:
संरक्षणशील और पुराने विचारों के होने के अतिरिक्त, पराधीन देशों में
सरकार के समर्थक, उसकी हाँ में हाँ मिलानेवाले होते हैं । इससे देश
की स्वाधीनता-प्राप्ति के मार्ग में चिन्तनीय विश्व बना रहता है । कितने
ही राजनीतिशों का मत है कि व्यवस्थापक मंडल में दूसरी सभा रहने से
दो में से एक बात होती है; दूसरी सभा प्रतिनिध-सभा से सहमत होती
है, अथवा उसको विरोधी । पहली दशा में यह सभा अनावश्यक
प्रतीत होगी, और दूसरी दशा में केवल वाधक रहेगी । अत: दूसरी
सभा न रहनी चाहिए।

कई राज्यों में दूसरी सभा की समस्या बनी ही हुई है, इसे हटाना तो कठिन प्रतीत हो ही रहा है, इसमें यथेष्ट सुपार भी सहज नहीं है। उदाहरखबत् सन् १९११ में इंगलैंड में यह निश्चय किया गया था कि सरदार-सभा के सदस्य प्रतिनिध्यारमक सिद्धान्तों पर चुने जाया करें। परन्तु अभी तक इस विषय की ऐसी योजना तैयार नहीं हुई, जो सब दलों को मान्य हो। यदि सदस्यों को निर्वाचित करने का ही निर्चय किया जाय तो प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इसके लिए किन व्यक्तियों को मताधिकार दिया जाय। जब सरदार-सभा निर्वाचित सदस्यों की सभा होगी तो वह धन-सम्बन्धी प्रस्तावों पर अधिकार रखना तथा मंत्रियों का नियंत्रया करना भी चाहेगी। प्रतिनिध-सभा इसे ये अधिकार देना पसन्द न करेगी। दोनों सभाओं के कार्य में बड़ी उलफल पैदा होगी। इन किंद्रनाहयों के कारण सरदार-सभा के संगठन सम्बन्धी कोई प्रस्ताव कार्य में परिखत नहीं हो पाता। यह इंगलैंड की बात है। अन्य राज्यों में भी, जहाँ दिसमात्मक शासन-पद्धति है, ऐसी .ही समस्या है।

भिन्न-भिन्न शासन पद्धितियों की तुल्ला-शासन-पद्धित्यों के मुख्य-मुख्य वर्गीकरणों का विचार हो चुका। प्रायः किसी वर्गीकरणों के सम्बन्ध में निर्पेक्ष रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि उसका अमुक भेद दूसरे भेद से अवश्य ही अच्छा होगा। उदाहरण-वत् यह निश्चय करना किउन है कि लिखित और अलिखित, परि-वर्तनशील और अपरिवर्तनशील, या अध्यक्षात्मक और समासक शासन-पद्धितों में से कैनसी दूसरे से अधिक उपयोगी है। वात यह है किसी शासन-पद्धित का अच्छा या खुरा अध्या अधिक या कम लाभदायक होना देश-काल पर निर्भर है। किसी देश के लिए इस समय एक शासन-पद्धित उपयुक्त है तो यह सर्वथा सम्भव है कि कालान्तर प्रें परिस्थिति वदल जाने पर उसकी उपयोगिता घट-बढ़ जाय, या न ही रहे।

अस्तु, आज-कल साधारण तौर से यह समका जाता है कि इस
समय छोटे-छोटे राज्यों का म्रास्तित्व संकट में है, वे प्रयक्-पृथक् रूत से
न तो अपनी रत्ता ही कर सकते हैं, और न वे यथेच्ट उन्नति करने में
ही सफल हो सकते हैं। अतः जिन राज्यों का एक संघ बन सकता है,
उन्हें मिलकर संघ निर्माण करना चाहिए; और साथ ही संघ की
केन्द्रीय सरकार को यथेच्ट श्रिकार देकर उसे यथा-सम्मव बलवान

बनाना चाहिए। बड़े राज्य मी अपने भिन्न-भिन्न भागों में प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना कर इसी प्रकार संघ-शांसन-पद्धित का अवलम्बन करें तो अच्छा है। इससे एक तो प्रान्तों को अपनी उन्नति और विकास का अवसर मिलेगा, दूसरे वे एक-दूसरे की सहानुभृति और सहयोग से लाम उडावेंगे। " भारतवर्ष की भावी शासन-पद्धित की ब्यीरेवार वार्तों में, राजनीतिजों का चाहे जो मतभेद हो, यह सर्वमान्य हैं कि शासन संघारमक होना चाहिए।

शासन-पद्धित एक समात्मक हो या द्विस्मात्मक १ संवात्मक शासन-पद्धित में तो व्यवस्थापक मंडल में प्रायः दो समाझों का होना आवश्यक समान्ना जाता है, एक में संघ की जन-संख्या के अनुपात से जनता के प्रतिनिधि होते हैं, और दूसरी समा में संघान्तरित राज्यों में से प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि समान संख्या में रहते हैं। एकात्मक राज्य अथवा संघ के किसी एक भाग में दो समाझों का होना कुछ ठीक नहीं है। बहुधा दूसरी समा के सदस्य बहुत धनी-मानी ज़मीदार या पूँजी-पति अथवा उच समान्ने जानेवाले घरानों के होते हैं। इनके स्वार्थ सवंस्थारण के स्वार्थों से मिन्न होते हैं, ये पुराने संरच्चणशील विचारों के होने से प्रगति-विरोधो प्रमाणित होते हैं। इस समा के कारण अनेक बार लोकहितकर क़ातून बनने या संशोधन स्वीकृत होने में अनावश्यक विलम्ब लग जाता है।

<sup>\*ि</sup>क्सी संवास्मक राज्य की बल-वृद्धि का ज्हेश्य दूसरे राज्यों पर अस्याचार करना न होना चाहिए। चाहिए यह िक वे संसार यह विविध राज्य अपने आप को एक विशाल परिवार का सदस्य मानते हुए परस्पर में मैत्री-माव से रहें।

किसी राज्य की शासन-पद्धति का निश्चय करने के लिए आवश्यक है कि वहाँ के राजनीतिज्ञ भिन्न-भिन्न शासन-पद्धतियों की साधारण समीचा करने के साथ अपने राज्य की परिस्थित तथा अनुभवों पर भली भाँति विचार करें और तहुपरान्त जो पद्धति उचित जचे, उसका आयोजन करें। इसके आतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि किसी शासन-पद्धति के अन्य-भक्त न होकर, जब-जब उसमें (गम्भीर विचार के बाद) जैसा परिवर्तन या संशोधन करना उचित प्रतीत हो, उसके करने के लिए तैयार रहें।



## पंद्रहवाँ परिच्छेद राज्य का कार्य-चेत्र

~ 20 May 20 --

ह्या राज्यों तथा शासन-पद्धतियों के भेदों का विचार कर चुके। अब हमें देखना यह है कि राज्य का कार्य-चेत्र क्या हो और यह कि इस विषय में राजनीतिज्ञों के क्या विचार हैं? उन्होंने क्या विद्यान्त स्थिर किये हैं १ इस सम्बन्ध में विचार करते समय हमें स्मरण् रखना चाहिए कि राज्य का निर्माण् इसलिए किया जाता है कि समाज में रहनेवाले व्यक्तियों को अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता मिले, किसी की स्वतंत्रता में कोई दूसरा हरतच्चिप न करे, राज्य प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करे। इसलिए राज्य के कार्य-चेत्र सम्बन्धी जो भी सिद्धान्त निश्चित किये जाय, उनमें वाह्य रूप ते, उनको कार्य में परिण्यत करने की विधि में चाहे जितना अन्तर हो, पर उन सबके उद्देश्य में तो समानता ही रहेगी। प्रत्येक विद्धान्त के प्रतिपादक अपने-अपने ढङ्ग से नागरिकों की स्वतंत्रता-प्रति का लक्ष्य रखेंगे। अन्तर केवल मार्ग का होगा; पहुँचना सब को एक ही स्थान पर है।

#### व्यक्तिवाद

राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में दो सिद्धान्त मुख्य हैं, ज्यक्तिवाद श्रीर समाजवाद। पहले ज्यक्तिवाद को लेते हैं। श्रय से एक पीढ़ी पहले तक इसी का बोलवाला था। प्रत्येक सम्य सरकार इसी को श्रयनाये हुए थी। विद्धान लोग इसी का समर्थन करते थे। इस मत के श्रयनाये हुए एक सुराई है; यचि समाज की वर्तमान दशा में वह श्रानिवार्य है, उसके विना काम नहीं चल सकता। श्रतः राज्यका कार्य-चेत्र कम-से-कम रहना चाहिए। राज्य उन्हीं कार्यों का सम्यादन करे, जिनसे व्यक्तियों के जान-माल की रक्षा हो, वे धोले श्रादि से वचें, उनके नागरिक जीवन के मार्ग की वाधाएँ दूर हो, श्रीर उन्हें श्रावश्यक सहायता मिले। राज्य को कोई श्रिषकार व्यक्तियों पर नियंत्रण करने का नहीं है। व्यक्तियों को श्रयना-श्रयना कार्य स्वतंत्रता-पूर्वक करने देना चाहिए। हीं, जब उनमें परस्पर विवाद या भगड़ा हो तो राज्य को उसका नियटारा चाहिए करना।

व्यक्तिवादियों का मत है कि राज्य का कार्य केवल शायन करना है, जियका चेत्र आन्तरिक शान्ति और विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना, होना चाहिए। राज्य एक राजनैतिक संस्था है, उसे उन अनेक कार्यों से कुछ प्रयोजन नहीं, जो जनता की मलाई के लिए आवश्यक हैं, यथा—शिचा, स्वास्थ्य, आजीविका, नागरिकों की बीमारी, इद्धावस्था या बेकारी में उनका जीवन-विवाह, अनाथों और दरिद्रों का मरण-पोषण, जनता की नैतिक या सांस्कृतिक उन्नति आदि।

नागरिकों के बहुत-से कार्य प्रत्यक्ष या परीक्ष रूप से आर्थिक होते हैं। इम अपनी (भौतिक) आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योग करते हैं, इसमें हम दूसरे व्यक्तियों की सहायता लेते हैं, मांति-भांति की वस्तुएँ उत्पन्न करते हैं, जिन चीज़ों को हम नहीं बना सकते. उन्हें दूसरों से लेते हैं, श्रीर बदले में उन्हें उनकी श्रावश्यकता की वस्त देते हैं, श्रथवा उन्हें उन वस्तुश्रों की क़ीमत देते हैं। इस प्रकार पदार्थों की उत्पत्ति. विनिमय और व्यापार आदि होता है। व्यक्ति-वादियों का मत है कि इन श्रार्थिक कार्यों में राज्य कोई इस्तत्त्रेप न करे । उनकी नीति, "व्यक्ति जैसा चाहें, करें," होती है । उदाहरखनत् एक कारख़ाने में माल बन रहा है तो राज्य को इस बात से कोई प्रयोजन नहीं कि वहाँ मज़दूर कितने घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, रात को भी काम होता है, या केवल दिन में ही, काम करनेवालों की उम्र क्या है, क्या वहाँ बालक और स्त्रियाँ भी काम करती हैं, कारख़ाने का स्थान कहां तक स्वास्थ्य-पद है, मज़दरों को वेतन कितना मिलता है, छुट्टी कितनी श्रीर कब मिलती है, इत्यादि । ये बातें पूँजीपित श्रीर मज़दूरों में परस्वर तय करने की हैं, अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो फिर राज्य के बीच में दख़ल देने की क्या ज़रूरत है !

इसी प्रकार जब माल तैयार हो गया है तो उसकी क्षीमत क्या हो, मुनाफ़ा कहां तक रहे, श्रथवा कितना माल देश में रखा जाय श्रीर कितने का विदेशों में निर्यात हो, विदेशों से कौन-कौन-सा सामान कितने परिमास में मेंगाया जाय इन बातों को ख़रीदने बेचनेवाले तथा श्रायत-निर्यात करनेवाले जानें, राज्य को इनसे, क्या मतलब ? आयात-निर्यात-कर निर्धारित करने में, अथवा अन्य क़ानूनों से, राज्य न तो किसी पदार्थ के आयात या निर्यात को प्रोत्साहन दे, और न उस पर कोई प्रतिवन्ध ही लगावे।

व्यक्तिवादी यह मानकर चलते हैं कि पूँजीपित और मज़दूर. क्रेता श्रीर विक्रेता (ज़रीदनेवाला श्रीर वेचनेवाला ) श्रायात श्रीर निर्यात करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति श्रपने-श्रपने हित को पूरी तरह समभता और तदनुसार कार्य करता है। व्यक्तिवादी मूल जाते हैं कि वहधा जिन दो पक्षों को परस्पर व्यवहार करना होता है, उनमें से एक बुद्धिमान और सम्पन्न हो सकता है और दूसरा अल्पन्न तथा श्रासमर्थ । इन दो पक्षों में पारस्परिक समम्भीता वास्तव में स्वतंत्र समभौता नहीं है। उदाहरणार्थ जब एक आदमी बहुत दरिद्र है, बहु तथा उसका परिवार भूख से व्याकुल है, उसे एक कारख़ाने का मालिक कहता है कि तुम काम करना चाहो तो करो, तुम्हें दिन भर के काम के पाँच आने मिलेंगे। मज़रूर जानता है कि पाँच आने से जो भोजन मिलेगा, उससे उसका तथा उसके परिवार का दोनों वक्त का गुज़ारा न होगा। पेट भरने का ही काम न होगा, फिर कपड़े की तो बात ही क्या ? परनत वह सोचता है कि इस कार्य को करना स्वीकार ही कर लिया जाय, ऐसा न हो कि यह भी हाथ से निकत्त जाय ऋौर पूरा उपवास ही करना पड़े। निदान, वह अपनी इच्छा से कारख़ाने में काम करना स्वीकार करता है। परन्तु तनिक सोचिए, उसकी इच्छा कहाँ तक स्वतन्त्र इच्छा है। इसी प्रकार श्रन्य उदाहरणों से बताया जा सकता है कि आर्थिक कार्य करने शले दो पत्नों में एक पत्नों अपनी

परिस्थिति से लाचार होने के कारण अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग नहीं कर सकता। अपने निर्णयमें वह स्वतन्त्र दिखांथी देता हुआ। भी वास्तव में स्वतन्त्र नहीं होता। व्यक्तिवाद सिद्धान्त इस बात की सर्वथा उपेत्वा कर देता है।

इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य के कार्यों की सूची का बहुआ छोटा-सा रहना स्पष्ट ही है। इस सूची के कार्यों में मुख्य ये होंगे:— सेना (जल-सेना, स्थल-सेना और वायु-सेना) रखना, पुलिस रखना, न्यायालयों की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य और सक्राई आदि के नियम बनाना और यह देखना कि इनको मंग तो नहीं किया जा रहा है। इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य का यह कार्य नहीं है कि वह नागरिकों के हित की दृष्टि से डाक, तार, रेल, चिकित्सालय, विद्यालय आदि का भी प्रवन्ध करे।

गत शताब्दी के पूर्वाद में इस सिद्धान्त का बड़ा प्रचार था। उस समय भी इसका विरोध हुआ था। पीछे विशेषतया कल-कारणानों की चृद्धि ने परिस्थित में बहुत परिवर्तन कर दिया। व्यक्तियों की स्वन्तनता के आधार पर, सरकारों ने कल-कारखानों के संचालन में किसी प्रकार इस्तच्चेय न किया। इससे अमजीवियों की दशा चिन्तनीय हो गयी, काम करने के घंटे बहुत अधिक रहे, स्वास्थ्य के विषयों पर ध्यान न दिया गया, अल्पायु बालकों (नाबालियों) से काम लिया गया, मज़दूरी कम दी गयी। इससे लोगों को स्पष्ट मालूम हुआ कि व्यक्तिवाद का विद्धान्त कितना दोष-पूर्य है। सरकार की अ-इस्तच्चेय नीति के विरुद्ध लोकमत प्रवल हो उठा। तव मिल-भिन्न राज्यों में ऐसे

नियम बनने लगे, जो उपर्युक्त सिद्धान्त के प्रतिकृत थे। उदाइरण्यन् इंगलैंड में सन् १८३३, १८४४, १८५० और इसके बाद बने हुए कानूनों से स्त्रियों और बालकों के काम करने के घंटे सीमित किये गये। इस से व्यक्तिवाद सिद्धान्त के दूसरे पहलू का कुछ आभास मिल सकता है।

#### समाजवाद

अब हम राज्य के कार्य-द्येत्र सम्बन्धी दूसरे सिंडान्त का विचार करते हैं। वह है समाजवाद। वह व्यक्तिवाद का विरोधी है। वह राज्य को केवल शासन करनेवाली संस्था न मान कर उसे सांस्कृतिक संस्था समस्तता है। समाजवाद के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि वह जनता के अज्ञान और दरिद्रता का भी निवारण करे। समाजवाद नागरिकों को अधिक-से-अधिक वैयक्तिक स्वतन्त्रता देने के पत्त में है. पर उसका मत है कि यह स्वतन्त्रता उसी दशा में हो सकती है, जब राज्य के दित को धका न लगे; क्योंकि राज्य और नागरिक में वि-मिलता नहीं, उनके उद्देश्य में समानता है, दोनों एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर है। समाजवाद के अनुसार राज्य को नागरिकों के आर्थिक जीवन पर भी अधिकार होना चाहिए, वह आर्थिक च्लेत्र में प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली का व्यवहार करके समाज की अधिक-से-अधिक भलाई करने का श्रादर्श रखता है। समाजवादियों का विचार है कि व्यक्तिवादियों की 'अ-इस्तन्नेप' या 'जैसा चाहे करो' की नीति समाज के लिए अनिष्टकर है।

समाजवाद के भिन्न-भिन्न रूप — यद्यपि कुछ दार्शनिकों ने समाजवाद की मूल बातें बहुत प्राचीन समय से जनता के सामने रखी हैं, तथापि इस मत का विशेष प्रचार आधुनिक काल में ही हुआ है। श्रीद्योगिक क्रान्ति, यंत्रों श्रीर कल कारखानों द्वारा बड़े पैमाने की उत्पत्ति होने से धन-वितरण की असमानता बहुत बढ़ गयी। एक और कुछ इने-गिने व्यक्ति लखपति या करोड़पति बनगये तो दूसरी श्रोर असंख्य जनता मज़दूरों की हो गयी। पूँजीपतियों को ऐश्वर्य और भोग विलास से छुटकारा न रहा और मज़द्रों को अपने शरीर को जीवित रखने के लिए रोटी-कपड़ा भी यथेष्ट परिमाण में न मिलने लगा। इससे लोगों का ध्यान समाजवाद की आर अधिकाधिक गया। देश काल के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों में इसके अनेक रूप हो गये. कोई वहत उप. कोई थोड़ा उग्र, कोई नर्भ और कोई विशेष नर्भ। कोई किसी बात पर ज़ोर देता है, कोई किसी बात पर । उन सबकी चर्चा करने की यहाँ आवश्यकता नहीं । उनमें से विशेष उल्लेखनीय राज्य-समाज-बाद ( स्टेट सोशालिज्म ), समध्टिवाद ( कम्यूनिज्म ), बोलशेविज्म, श्रीर वैज्ञानिक समाजवाद हैं।

राज्य-समाजवाद राज्य के कार्य-चेत्र को देश-रक्षा, शान्ति और सुप्रवन्य तक ही परिमित नहीं रखता, वह जनता की समस्त आवश्यक-ताओं को राज्य द्वारा पूरा कराने के पक्ष में हैं। वह घनोत्पत्ति, व्यवसाय और वितरण पर राज्य का पूर्ण नियन्त्रण चाहता है, उत्पत्ति के सब साधनों पर सरकार का स्वामित्व हो; भूमि, खान, और पूँजी सरकार की हो। कोई व्यक्ति ज़मीदार या पूँजीपति न हो। रेल, तार,

डाक, टेलीफोन, नहर, कल-कारख़ाने सब राज्य के रहें। स्कृत, अस्पताल आदि भी सरकारी ही हो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करे, परन्तु वह कोई कार्य अपने लिए या अपने परिवार आदि के लिए न करे। वह जो कक करे, सब राज्य के लिए करे। उत्पन्न पदार्थों पर राज्य का स्वामित्व हो । राज्य नागरिकों को उनकी श्रावश्यकता के श्रनुसार पदार्थ दे, वह भोजन-वस्त्र के श्रातिरिक शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा आदि की भी व्यवस्था करे। सन्तान के भरण-पोषण के लिए माता-पिता को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं, यह कार्य भी राज्य का है । बेकारी, बीमारी, या बृद्धावस्था के लिए किसी व्यक्ति को कुछ बचाकर रखने की ज़रूरत नहीं, इसका भार भी राज्य यहणा करेगा। राज्य नागरिकों का श्राधिक-से-श्राधिक हित साधन करे। व्यक्ति अनेक दशाओं में अपना हित नहीं समसते, और समभते भी हैं तो उसे लक्ष्य में रखकर उचित आचरण नहीं करते । उदाहरणार्थ अनेक आदमी खूच शराब पीते हैं, इसते उनके द्रव्य और स्वास्थ्य दोनों की क्षति होती है, पर वे इसे बन्द नहीं करते । परन्त जब शराब का उत्पादन राज्य के अधिकार में होगा तो यह दशा न रहेगी; इसमें सहज ही सुधार हो जायगा। अस्तु, राज्य समाजवादी राज्य को अधिक-से-अधिक अधिकार दिये जाने के पद्ध में हैं। स्मरण, रहे कि वे सब कार्य शान्तिमय उपायों से ही करना चाहते हैं।

इसके विरुद्ध समष्टिवादी या कम्यूनिष्ट उप्र मतावलम्बी हैं, वे अपना (समाज की भलाई का) कार्यक्रम शक्ति के बल पर, हिंसासम उपायों से भी पूरा करने में संकोच नहीं करते। वे शक्ति का प्रशोग उस समय तक करने के पक्ष में है, जब तक समाज से वर्ग-विभिन्नता मिट न जाय। पूँजीपति और अमजीवी, ज़र्मीदार और किसान, साहूकार और ऋरणी आदि का मेद न रहे। इस सत के अनुसार समस्त वस्तुओं पर सरकार का अधिकार होना चाहिए, कोई व्यक्ति अपनी निज की वस्तु नहीं रख सकता।

'बोलशेबिज्म' समाजवाद का रूसी संस्करण है। यह शब्द रूसी भाषा के उस शब्द के आधार पर बना है, जिसका अर्थ मताधिकार या बहुमत है। रूस में अमजीवियों का शासन है। इसकी स्थापना वहीं सन् १९१७ ई० से हुई, जब इस देश का शासन-सूत्र लेनिन के हाथ में आया।

श्राधुनिक काल में समाजवाद का मुख्य प्रवर्तक कार्लमार्क्ष हुआ है। इस महान् दार्शनिक ने इस विषय का प्रतिपादन ऐसे वैज्ञानिक दक्क से किया है कि इसकी 'दास केपिटल' नामक पुस्तक समाजवादियों के लिए एक पार्मिक ग्रंथ हो गयी है, इसने संसार भर के विचारकों का ध्यान श्रपनी श्रोर श्राकर्षित किया है। श्रव समाजवाद कहने से प्रायः कार्लमार्क्स के ही समाजवाद का त्राय्य लिया जाता है। श्रविकांश समाजवादों कार्ल-मार्क्स को ही श्रपना गुरू समक्ते हैं। वे श्रपने मिल-मिल सिद्धान्तों का मूल श्राधार उसके ही वाक्यों या लेखों को मानते हैं। वात यह है कि कार्ल-कार्क के ग्रन्थ के मिल-मिल मार्गों के विविध श्रर्थ किये जाते हैं। समाजवाद के इस महान श्राचार्य

के मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार हैं:--

१— इतिहास की आर्थिक व्याख्या। समाज में जो विविध परि-वर्तन होते हैं, उनका मूल कारण आर्थिक होता है। जितने मत, सम्प्रदाय, आन्दोलन आदि होते हैं, जितने आविष्कार या अनुसंधान किये जाते हैं, सबका मुख्य कारण आर्थिक होता है। सब लड़ाई-भगड़ों की तह में धन का प्रश्न होता है। प्रत्येक सम्यता का मूला-धार धन है। लोगों का रहन सहन, उनके राजनैतिक, सामाजिक आदि बिचार उनकी आर्थिक परिस्थित से निश्चित या नियन्त्रित होते हैं। मनुष्य के विकास का इतिहास समाज के आर्थिक विकास की कहानी है।

२ — वर्गवाद । समाज में दो वर्ग हैं, पूँजीपति श्रीर मज़दूर । यंत्रयुग के पूर्व इन वर्गों में विशेष श्रन्तर न था । जब से मशीनों के
हारा बड़ी मात्रा की उत्पत्ति होने लगी, इनका श्रन्तर एवं संघर्ष क्रमशः
बढ़ने लगा । श्रार्थिक जगत में तो पूँजीपति खेंचर्चा हो गये, राजनीति में भी इनकी ही प्रधानता हो गयी, श्राधकाँश निर्वाचनों के सूज़
इनके हाथमें होते हैं, ये जिस उम्मेदवार को चाहते हैं, उसे विजयी बना
सकते हैं। मार्क्स का मत है कि पूँजीपति श्रीर मज़दूरों के संघर्ष का
कारण व्यक्तिगत सम्पत्ति की व्यवस्था है। यह संघर्ष तभी समार होगा,
जव व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्था हटा दी जायगी । श्रतः समी सम्पत्ति
सरकारी समभी जानी चाहिए। ऐसा होने पर जनता के निर्थनता
तथा श्रार्थिक विषमता से होनेवाले कष्टों का श्रन्त हो जायगा।

३-मूल्य का अम-सिद्धान्त । प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में कुछ

श्रम लगता है। मशीनों का प्रयोग होने से पहले श्रम का जो मूल्य लगाया जाता था, वह एक सीमा तक उचिते था। पर जब से मशीनों हारा वस्तुएँ बनने लगीं, श्रमजीवियों को तो मूल्य का योड़ा सा ही भाग मिलता है, शेष मूल्य बचत के रूप में पूँजीवित के पास रहता है, अर्थात् पूँजीवित वस्तुओं पर बेहद सुनाफा लेता है। आदमी समफते हैं कि वस्तुओं की उत्पत्ति में बुद्धि का माग विशेष है, अतः वे ग्रीव मज़दूरों के श्रम से अनुचित लाम उठाते हैं। वस्तुओं का मृल्य विशेषतया (शारीरिक) श्रम के अनुसार लगाया जाय तभी उसका

मार्क्स के समाजवाद के ये तीन मुख्य सिद्धान्त हैं। इसके आति-रिक्त समाजवाद धर्म अर्थात् मज़इवको एक व्यर्थ का डोंग समभता है। उसके अनुसार धर्म, जो भाग्यवाद, संतोषवाद आदि का प्रचार करता है, सामाजिक उन्नति में वाषक हैं। महन्त और पुजारी आदि मुफ्तादोर है।

समाजवाद के गुण-दोष--आधुनिक आर्थिक व्यवस्था ऐसी कि एक ओर तो पूँजीयित अधिकाधिक धनवान होते जाते हैं, और उनकी संख्या हनी-गिनी ही रहती हैं, दूसरी और अधिकांश श्रमजीवियों की दशा बहुत चिन्तनीय होती है, उन्हें लाने-गीने के यथेष्ट साधन नहीं, बीमारी और बुढा में उन्हें कोई पूळ्नेवाला नहीं, वैसे भी असंख्य च्यक्ति बेकारी से पीड़ित रहते हैं। समाजवाद का दावा है कि वह इन बुराइयों को दूर

करेगा। वह लोगों की आर्थिक ही नहीं, सामाजिक और बौदिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेगा। व्यक्ति अपने लाभ के लिये कुछ न करेंगे, इससे पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता का अन्त होगा, उसका स्थान सहकारिता प्रह्म करेगो। मनुष्य समाज-हित के कार्य करने पर बास्तव में सामाजिक बनेगा, और अपने अन्दर सामाजिक जीवन के उपयोगी गुर्मों की इदि करेगा। इस प्रकार समाजवाद मनुष्य को नरक-यातना से मुक्ति दिलाकर स्वर्गीय सुख प्रदान करेगा।

निस्वन्देइ इस समय पीड़ित मानव समाज अपने कष्टों को दुर करने के लिए समाजवाद का संदेश बड़ी आशा और उत्सकता से सुन रहा है। मला, रोगी उस वैद्य का स्वागत क्यों न करेगा, जो उसकी बीमारी दूर कर, उसे आरोग्यता प्रदान करने का निश्चित आश्वासन दिला रहा है। तथानि हमें यह जान लेना चाहिए कि समाजवाद के विपक्ष में क्या कहा जाता है। इस सिद्धान्त के आलो-चकों का कथन है कि यह अधिकाँश में अव्यवहारिक है: भिम. कारखाने श्रीर उद्योग-धंधेां पर राज्य का स्वामित्व हो जाने से व्यक्तियों को अपने परिश्रम. बुद्धि और प्रतिभा का फल न मिलेगा। काम में उनका स्वार्थ न रहेगा तो उन्हें उसके करने में उत्साह या प्रवृति भी कम होगी, इससे एक तो काम का परिमाण घट जायगा, दूसरे वह होगा भी घटिया दर्जे का। इससे राज्य को सामृहिक हिंट से हानि होगी, श्रीर फल-स्वरूप व्यक्तियों की भी क्षति हागी। पुनः समाजवाद मनुष्य-मनुष्य से पूँजीपति और मजदूर, ज़मीदार और किसान, बड़े और छोटे का मेद मिटा कर समानता स्थापित करना चाहता है। यह एक श्रादर्श मात्र है। इसका पूरा होना कपोल कल्पना है। मनुष्यों में योग्यता, प्रतिभा या शारीरिक क्षमता आदि की होन्द्र से कुळु-न-कुळु भेद रहता है। यदि दो न्यक्तियों का पद आज कृतिम रीति से समान कर दिया जाय तो कुळु समय बाद वे पुन: अक्षमान स्थिति के हो जायँगे। फिर वही असंतोष और कष्टों का अनुभव होगा। इस प्रकार राज्य के कार्यों का चेत्र बहुत अधिक बढ़ाये जाने से भी वह उद्देश्य पूर्णतया सिद्ध न होगा, जिसे समाजबाद प्राप्त करना चाहता है। समाजबाद का प्रधान सूत्र इतिहास का आर्थिक विवेचन है। परन्तु मानव जीवन के अनेक हष्टिकोण है, उसकी अनेक समस्याएँ हैं, उन सबका एक ही हल कैसे हो सकता है, चाहे वह हल कितने ही महत्व का क्यों न हो।

#### उचित मार्ग

उपर व्यक्तिवाद और समाजवाद के पक्ष एवं विपक्ष में संदोष में लिखा गया है। व्यक्तिवाद राज्य द्वारा केवल अस्यन्त आवश्यक कार्य कराना चाहता है, और समाजवाद राज्य को सभी (आवश्यक भी और लोक-हितकर भी) कार्यों के करने का उत्तरदायो मानता है। दोनों मत एक-दूसरे के विपरीत हैं। यद्यपि जैसाकि हमने इस परिच्छेद के आरम्भ में कहा है, दोनों का उद्देश्य एक ही है— अर्थात् व्यक्ति की उन्नति—पर दोनों का मार्ग भिन्न-भिन्न है; एक उत्तर, तो दूसरा दक्षिया। अब यहां प्रश्न यह उठता है कि उन्नित स्या है? इसर कुछ समय से दोनों सिद्धान्तों की कड़ता खुत हो रही हैं। कुछ

चँश तक दोनों में कुछ सममौता-सा हो गया है औरर मानों बीच का मार्ग निकल रहाँ हैं। व्यक्तिवादी यह अनुभव कर चुके हैं कि नागरिकों के आर्थिक कार्यों में भी राज्य की अ-हस्तच्चेप नीति दोष-पूर्ण है। व्यक्तियों की असीमित स्वतंत्रता से बहुत हानि होती है, उनकी स्वतत्रता वहीं तक रहनी उचित है, जहाँ तक राज्य का हित हो। अप्रतिवन्त्र प्रतिद्वन्द्विता का परिखाम बहुत हानिकर होता है। इस प्रकार व्यक्तिवादी समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं, हाँ, वे अभी पूर्णतः सार्वजनिक अधिकार के पच्च में नहीं हुए हैं। अस्तु, राज्य के कार्य-चंत्रत सम्बन्धी विचारों में बहुत परिवर्तन होरहा है, अप राज्य को केवल शासन-संस्था न मानकर उसे नागरिक जीवन के सब चंत्रों में मलाई करने का साथन माना जा रहा है।

इस प्रकार राज्य को शान्ति-स्थापक कार्य तो करने ही चाहिए। लोक-हितकर कार्यों में से वे कार्य उसके करने के हैं, जिन्हें देश-काल के अनुसार करना उपयोगी हो। इस विचार से राज्य के कार्य क्यान्या होंगे, इसका व्योरेवार वर्णन अगले परिच्छेद में किया जायगा। यहाँ इस पाउकों का ध्यान केवल इस बात की ओर दिलाना चाहते हैं कि जब इस यह कहते हैं कि राज्य को लोक-हितकारी कार्य भी करने चाहिए तो इसमें कोई चौकने की बात नहीं है। यह शंका करने का कारण नहीं है कि इससे व्यक्तियों की स्वतंत्रता में बाधा उपस्थित होगी। इस तो स्वयं यह कहते हैं कि यह स्वतंत्रता का युग है, प्रत्येक व्यक्ति अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता चाहता है! परन्तु यह भी तो स्मरण रहे कि अब राज्य और नागरिकों के हितों में कोई वास्तविक विरोध नहीं

माना जाता। दोनों एक दूषरे के लिए श्रावश्यक श्रीर उपयोगी हैं, दोनों का उद्देश्य एक ही है। दोनों को एक दूषरे की उन्नति में सहयोग प्रदान करना चाहिए।

राज्य स्त्रीर व्यक्ति के उद्देश्य की समानता—प्राचीन काल में यूनान और रोम स्नादि में राज्य को एक प्रकार से साध्य माना जाता था, और उसके सम्मुख व्यक्ति केवल एक साधन मान्न था। व्यक्ति का समस्त जीवन राज्य के स्नधीन था। किसी व्यक्ति को किस प्रकार की शिला प्राप्त करनी चाहिए, कौन-सा धर्म स्वीकार करना चाहिए, स्नादि बातों का निर्णय राज्य ही करता था। उस समय राजनीतिशों का मत था कि नागरिकों का, राज्य से प्रभक्त कोई जीवन नहीं, कोई स्निकार नहीं। उन्हें राज्य के लिए जीना चाहिए, और आवश्यकता होने पर उसके लिए मरना भी चाहिए। कालान्तर में यह सिद्धान्त कम मान्य रह गया। दूसरे मत का प्रचार वहा, इसके अनुसार राज्य को स्वयं साध्य नहीं माना जाता, वह एक साधन-मात्र है। उसका उद्देश्य व्यक्ति की स्वतन्त्रता-रहा, उन्नति स्त्रीर विकास करना है। इस प्रकार राज्य एक साधन है, और साध्य है नागरिक।

वास्तव में उपर्युक्त दोनों विचारों में एक श्रॅंश तक सचाई है, तो कुछ श्रम मी है। राज्य श्रीर नागरिक के उद्देश्य में भिन्नता नहीं, समानता है। राज्य जब नागरिकों की उन्नति करता है तो वह श्रपनी ही उन्नति करता है; कारण, वह नागरिकों का ही सामृहिक रूप है। इसी प्रकार जब नागरिक राज्य के उत्थान में सहयोग प्रदान करते हैं, तो इससे उनका भी हित-साधन होता है; क्योंकि वे राज्य के ही तो अंग हैं। निदान, राज्य इस हिन्ट से एक साध्य है कि नागरिकों को उसकी उन्नति और सेवा करनी चाहिए। किन्तु दूसरी हिन्ट से यह एक साधन भी है; क्योंकि उसका उद्देश्य नागिरकों की उन्नति और विकास है।

भारतवर्ष और समाजवाद — इव परिच्छेद को समाक करने से पूर्व एक प्रश्न पर विचार कर लेना अप्रासंगिक न होगा। अकसर इस विषय की चर्चों की जाती है कि भारतवर्ष में समाजवाद का प्रचार होगा या नहीं। एक पच्च का मत है कि भारतवर्ष और रूख में बहुत समानता है, रूस की तरह यह देश खूब लम्बा-चौड़ा है। समाजवाद के प्रचार से पूर्व रूस कृषि-प्रधान था, वहाँ निरंकुश शासन-पद्धति थी, अनेक धर्म प्रचलित थे, जनता अत्यन्त दिद्ध थी। ये सक बातें भारतवर्ष में भी हैं। अतः यहाँ समाजवाद के लिए बहुत अनुक्लता है। दूपरे सज्जानें का कथन है कि भारतवर्ष में आध्यात्मक भावों का प्रचार विशेष है, यहाँ अर्थिक बातों को बहुत कम महत्व दिया जाता है। अतः यहाँ समाजवाद के लिए विशेष चेत्र नहीं है।

यहाँ अब प्रश्न यह उठता है कि वास्तविक स्थिति क्या है ? भारत-वर्ष में अब समाजवाद का विचार और प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। विचारों के प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता। इस युग में, कोई वाद किसी देश विशेष तक परिमित नहीं रह सकता। इम देखते हैं कि यहाँ स्थान-स्थान पर समाजवादी संस्थाओं का संगठन हो रहा है, जिनमें युवक तथा बड़ी उम्र के विद्यार्थी बहुत भाग

लेते हैं। स्वयं कांग्रेस के अन्दर एक समाजवादी दल बन गया है. जिसका उद्देश्य यह है कि यहाँ की सबसे बड़ी राजनैतिक संस्था अपने कार्य-कम में समाजवाद को अपनाये। इस दल में कितने-ही सप्रसिद्ध नेता सम्मिलित हैं। भारतीय राष्ट्र के महान नेता पं जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि भारतवर्ष की बेकारी श्रीर निर्धनता की भयंकर समस्या समाजवादी आधार पर किये हुए संगठन से ही हल हो सकती है। इस प्रकार यहाँ समाजवाद के पक्ष में मत बढता जाता है। परन्तु इसका आशय यह नहीं कि यहाँ रूस के ही ढङ्ग का समाजवाद हो। प्रत्येक देश की परिस्थिति भिन्न-भिन्न होती है. सामाजिक! तथा सांस्कृतिक वातावरण पृथक पृथक होता है। जीवित जागृत जातियाँ किसी वाद या मत को लेते समय उसे अपने अनुकृत कर लेती हैं। इमारा विचार है कि भारतवर्ष में जो समाजवाद फैलेगा. वह भारतीय रूप रेखा वाला होगा। यद्यपि प्रत्येक देश की विचार-धारा में समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है, फिर भी उसमें कुछ विशेषता बनी रहती है, जिसके कारण उसे किसी अन्य देश की विचार-धारा से पृथक् श्रीर स्वतंत्र समभा जा सकता है। यदि यहाँ कोई एक व्यक्ति भारतीय जनता के विचार प्रकट कर सकता है तो वह महात्मा गांधी है। अतः आगे-महात्मा जी के शब्दों में-यह बताया जाता है कि यहाँ समाजवाद किस दङ्ग तथा किस प्रकार का होने की सम्भावना अधिक है-

''आर्थिक समानता अर्थात् जगत् के सब मनुख्यों के पास एक समान सम्पत्ति का होना, यानी सब के पास इतनी सम्पत्ति का होना कि जिससे वह अपनी कुदरती आवश्यकताएँ पूरी कर सकें। कुदरत ने ही एक आदमी का हाझमा अगर नानुक बनाया हो, और वह केवल पाँच ही तोला अब खा सके, और दूसरे को बीस तोला अब खाने की आवश्यकता हो, तो दोनों को अपनी-अपनी पाचन-शक्ति के अनुसार अब मिलना चाहिए। सारे समाज की रचना इस आदर्श के आधार पर होनी चाहिए। अहिंसक समाज को दूसरा आदर्श नहीं रखना चाहिए। मानांकि पूर्ण आदर्श तक हम कभी नहीं पहुँच सकते, मगर उसे नज़र में रखकर हम विधान तो बनायें, और व्यवस्था तो करें। जिस हद तक हम आदर्श को पहुँच सकेंगे, उसी हद तक सुख और सन्तोष प्राप्त करेंगे, और उसी हद तक सामांजिक आहिंसा सिद्ध हुई कही जा सकेंगी।

''इस आर्थिक समानता के धर्म का पालन एक अकेला मनुष्य भी कर सकता है। दूसरों के साथ को उसे आवश्यकता नहीं रहती। अगर एक आदमी इस धर्म का पालन कर सकता है, तो ज़ाहिर है कि एक मंडल भी कर सकता है। यह कहने की ज़रूरत इसिलए है कि किसी भी धर्म के पालन में जहाँ तक दूसरे उसका पालन करते जायँ, यहाँ तक हमें एक रहने की आवश्यकता नहीं। और फिर, आज़िरी इस तक न पहुँच सकें, वहाँ तक कुछ भी त्याग न करने की ख़ित्त बहुधा देखने है आती है; यह भी इमारी गति को रोकती है।

"श्रहिंद्या के द्वारा आर्थिक समानता कैसे लायों जा सकती है, इसका विचार करें। पहला कदम यह है। जिसने इस आदर्श को अपनाया हो, वह अपने जीवन में आवश्यक परिवर्तन करे। हिन्दुस्तान की ग़रीब प्रजा के साथ अपनी बुलना करके अपनी आवश्यकताएँ कम करें। अपनी घन कमाने की शांक को नियम में रखें। जो धन कमाये, उसे ईमानदारी से कमाने का निश्चय करें। सहें की वृत्ति हो, तो उसका त्याग करें। घर भी अपना सामान्य आवश्यकता पूरी करने लायक ही रखें, और जीवन को हर तरह से संयमी बनाये। अपने जीवन में सम्भव सुधार कर तोने के बाद अपने मिलने जुलनेवालों और पड़ोसियों में समानता के आदर्श का प्रचार करें।

''आर्थिक समानता की जड़ में धनिक का ट्रस्टीपन निहित है। इस आदर्श के अनुसार धनिक को अपने पड़ोसी से एक कौड़ी भी ज्यादा रखने का श्रधिकार नहीं। तब, उसके पास जो ज्यादा है, क्या वह उससे छीन लिया जाय ? ऐसा करने के लिए हिंसा का आश्रय लेना पड़ेगा। श्रीर, हिंसा के द्वारा ऐसा करना सम्भव हो, तो भी समाज को उससे कुछ फायदा होनेवाला नहीं है, क्योंकि द्रव्य इक्ट्रा करने की शक्ति रखनेवाले एक आदमी की शक्ति को समाज खो बैठेगा। इसलिए अहिंसक मार्ग यह हुआ कि जितनी मान्य हो सके. उतनी अपनी श्रावश्यकताएँ पूरी करने के बाद जो पैसा बाक़ी बचे उसका वह प्रजा की श्रोर से ट्रस्टी बन जाये। श्रगर वह प्रामाणिकता से छंरक्षक बनेगा तो जो पैसा पैदा करेगा, उसका सद्व्यय भी करेगा। जब मनुष्य अपने श्रापको समाज का सेवक मानेगा, समाज की ख़ातिर धन कमायेगा, समाज के कल्या ए के लिए उसे ख़र्च करेगा, तब उसकी कमाई में शुद्धता आयेगी । उसके साइस में भी श्रहिंसा होगी । इस प्रकार की कार्य-प्रणाली का आयोजन किया जाय, तो समाज में बगैर संघर्ष के मुक क्रान्ति पैदा हो सकती है।

"इस प्रकार मन्ध्य-स्वभाव में परिवर्तन होने का उल्लेख हति-हास में कहीं देखा गया है ? व्यक्तियों में तो ऐसा हुआ ही है। बड़े पैमाने पर समाज में परिवर्तन हुआ है. यह शायद सिद्ध न किया जा सके। इसका अर्थ इतना ही है कि व्यापक अहिंसा का प्रयोग आज तक नहीं किया गया। इस लोगों के हृदय में इस मुद्री मान्यता ने घर कर लिया है कि अहिंसा व्यक्तिगत रूप से ही विकसित की जा सकती है, और वह व्यक्ति तक ही मर्यादित है। दरअसल बात ऐसी है नहीं। ऋहिंसा सामाजिक धर्म है, सामाजिक धर्म के तौर पर उसे विकसित किया जा सकता है. यह मनवाने का मेरा प्रयत और प्रयोग है। यह नयी चीज़ है, इसलिए इसे फूड समझ कर फेंक देने की बात इस युग में तो कोई नहीं करेगा। यह कठिन है, इसलिए अशक्य है, यह भी इस युग में कोई नहीं कहेगा; क्योंकि बहत-सी चीजें अपनी आंखों के सामने नयी-पुरानी होती इमने देखी हैं; जो अशस्य लगता था, उसे शस्य बनते इमने देखा है। मेरी यह मान्यता है कि अहिंसा के चेत्र में इससे बहुत ज्यादा साहस शक्य है. और विविध धर्मों के इतिहास इस बात के प्रमाणों से भरे पड़े हैं। समाज में से धर्म को निकाल फैंक देने का प्रयत्न बांभ्त के घर पुत्र पैदा करने जितना ही निष्कत है. और धगर कहीं सफल हो जाये तो समाज का उसमें नाश है। धर्म के रूपान्तर हो सकते हैं। उसमें निहित प्रत्यक्ष वहम, सड़न और अपूर्णताएँ दूर हो सकती हैं; हुई हैं, और होती रहेंगी। मगर धर्म तो जहाँ तक जगत् है, वहाँ तक चलता ही रहेगा, क्योंकि जगत् का एक धर्म ही आधार है। धर्म की अन्तिम व्याख्या है, ईश्वर का क़ानून। ईश्वर और

उत्तका क़ान्त आलग-अलग चीलें नहीं हैं। ईश्वर अथांत् आचिलत जीता-जागता क़ान्त । उत्तका पार कोई नहीं पा सका । मगर अवतारों ने और पैगम्बरों ने तपस्या करके उत्तके क़ानून की कुड़-कुड़ आकी जगत को करायी है।

"किन्दु महा प्रयक्त करने पर भी धनिक संरक्षक न वर्ने, और भूखों सरते हुए करोड़ों को चिंहसा के नाम से बौर अधिक कुचलते लायें, तब हम क्या करें रे इस प्रश्न का उत्तर हूँ दूने में ही अहिंसक क़ानून-मंग प्राप्त हुआ। कोई घनवान ग्रीयों के सहयोग के बिना धन नहीं कमा सकता। मनुष्य को अपनी हिंसक शिक्त का मान है, क्योंकि वह तो उसे लाखों वधों से विरास्त में मिली हुई है। जब उसे चार पैर की जगह दो पैर और दो हाथवाले प्राप्ती का आकार मिला, तब उसमें अहिंसक शिक्त भी आई। हिंसा-शिक्त का तो उसे मूल से ही मान था, मार अहिंसा-शिक्त का मान भी धोरे-और, किन्तु अचूक रीति से रोज़-रोज़ बढ़ने लगा। यह मान ग्रीयों में प्रचार पा जाये, तो वह बलवान वनें और आर्थिक असमानता को, जिसके कि वह शिकार बने हुए हैं, अहिंसक तरीके से दूर करना सीख लें।"\*



<sup>\*&#</sup>x27;इरिजन सेवक' से

# सोलहवाँ परिच्छेद

किया गया है। इस विषय में दो सिद्धान्त मुख्य हैं:—व्यक्तिवाद और समाजवाद। व्यक्तिवादों चाहते हैं कि राज्य का कार्य-चित्र बहुत परिमित रहे, वह वे ही कार्य करे, जो शान्ति-स्थापना के लिए आवश्यक हो। इसके विपरीत समाजवादियों का मत है कि राज्य का कार्यच्चेत्र अधिक-से-अधिक हो, वह शान्ति-स्थापक कार्यों के अधिरिक्त, लोक-हितकर कार्य भी करे। अब राज्य का स्वच्छा अधिकाधिक प्रजातंत्रास्मक होता जाता है, व्यक्ति और राज्य का मेद मिटता जाता है, व्यक्तियों को राज्य द्वारा कार्य कराने में अपनी स्वतंत्रता का अपहरण्य नहीं करना होता, उन्हें इसमें सुभीता मालूम होता है। इसलिए राज्य का कार्य-चेत्र बढ़ता जाता है। अस्तु, राज्य के कार्यों के प्रधानतया दो मेद किये जा सकते हैं:—(१) शान्ति-स्थापक, और (२) लोक-हितकर।

### शान्ति-स्थापक कार्य

पहले राज्य के, शान्ति स्थापना के लिए किये जानेवाले कार्यों का विचार करते हैं। ये कार्य निम्नलिखित हैं:—

- (१) राज्य की बाहरी आक्रमणों से रक्षा !
- (२) राज्य के भीतर शान्ति सुन्यवस्था रखना।
- (३) न्यायकार्य।

इनमें पहले दो कार्य, एक ही कार्य के दो रूप हैं, ख्रीर वह एक कार्य है, व्यक्तियों के जान-माल की रहा। विवेचन की सुविधा के लिए उसे दो आगों में विभाजित किया जाता है।

रक्षां— लोम लुरी वला है। इससे प्रेरित होकर कितने ही राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण कर उसके जन-धन पर अपना अधिकार जमाने के लिए उत्सुक रहते हैं। इससे संसार का बातावरण बहुत तूषित हो गया है। वहुत-से राज्य, विशेषतया छोटे और अल्प शिक्तमान राज्य सदेव हस चिन्ता में रहते हैं कि न-मालूम कब उन पर दूसरे राज्य का घावा हो जाय। इसलिए वे अपनी आत्म-रत्ना का प्रवन्ध करते हैं। पहले विशेषतया स्थल-मार्ग से आक्रमण हुआ करते थे, उस समय रक्षा के लिए स्थल-सेना की ही योजना की जाती थी। पीछे जल-मार्ग से भी आक्रमण होने लगे, और राज्यों का जल-सेना का प्रवन्ध करना पढ़ा। अब वैज्ञानिक उन्नति से हवाई जहाजों द्वारा भी नगरों को ध्वंस करने का कार्य किया जाता है; फलतः वायु-सेना का महत्व बढ़ता जा रहा है। निदान, अब सेना तीन प्रकार की होती हैं:—स्थल-सेना,

जल-सेना और वायु-सेना। आज-कल राज्य वायु-सेना की वृद्धि के लिए विशेष रूप से दत्त-चित्त हैं।

**छंसार में बहुत वर्षों** से श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और निशस्त्रीकरण की बात चल रही है। यह कहा जा रहा है कि प्रत्येक राज्य की लेना तथा सैनिक सामग्री बहुत परिमित रहे, कोई दूसरे पर आक्रयण न करे. श्रीर यदि कोई युद्ध का प्रसंग धाने लगे तो धन्य राज्य धाक्रमगा-कारी को समभावें बुभावें, और इससे काम न चलने पर सब राज्य मिलकर आक्रमणकारी का विरोध करें। ऐसे ही विचारों से पिछले योरपीय महायुद्ध के बाद, छन् १९१९ ई० में राष्ट्र-संघ की स्थापना हुई थी। इसके सम्बन्ध में विशेष का से तो एक स्वतन्त्र परिच्छेद में ही लिखा जायगा । यहाँ यही कहना अभीष्ट है कि राष्ट्र-संघ को इस उद्देश्य में सफलता नहीं मिली श्रीर उपयुक्त विचार कार्य-रूप में परिणत न हए। इस समय तो योरप में चारों श्रोर 'त्राहिमाम' का करण कन्दन है, युद्ध की लपटों का प्रभाव एशिया श्रीर श्रक्षरीका तक व्यात है। मानव संसार इतना परेशान है कि अहिन्सा-प्रचारक महात्मा गाँधी का सन्देश सुनने की उसमें चमता ही नहीं रह गयी; उनका सन्देश नकारख़ाने में तूती की तरह हो रहा है। श्रीरों की तो बात ही क्या, स्वयं भारतवर्ष में, यद्यपि कांग्रेस ने स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए श्राहिन्सात्मक कार्य-क्रम श्रपनाया था, तो भी यहाँ अनेक आदमी बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने के लिए (तथा देश की भीतरी अशान्ति या अञ्यवस्था का नियन्त्रण करने के लिए भी) सैनिक व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव करते हैं।

श्राज-कल किसी राज्य की दूसरे राज्य से जो सन्धि श्रादि होती है, वह या तो आत्म-रच्चा के हेतु की जाती है, या अपना राज्य बढ़ाने (अथवा दूसरे राज्य में आर्थिक सुविवाएँ प्राप्त करने) के लिए । प्रत्येक दशा में अपना स्वार्थ सुख्य रहता है । आवश्यकता इस बात की है कि भिन्न-भिन्न राज्यों का परस्पर सहयोग हो, और यह कार्य एक कूसरे की ही नहीं, मानव जाति की हित-चिन्तना की हिष्ट से हो । अकेले अपना-अपना उद्धार करने की चेष्टा से हमारा यथेष्ट उद्धार करांवि न होगा। मानव समाज एक विशाल परिवार है; अत: सबकी अलाई में हमारी भी भलाई है ।

शान्ति और सुज्यवस्था—सेता, राज्य के व्यक्तियों की जान-माल की रचा, बाहर से हांनेवाले आक्रमणों से, करती है। राज्य में इस बात की भी आवश्यकता होती है कि उसके भीतर शान्ति रहे, चोरो या लूट-मार आदि न हो, किसी व्यक्ति का दूसरे से लड़ाई-फगड़ा न हो। यदि सब व्यक्ति समभत्तार और सुशिक्षित हों तो वे अपना-अपना कार्य मली-मांति करते रह सकते हैं। पर यह तो आदर्श की बात ठहरी। व्यवहार में तो नित्य पारस्तरिक फगड़ों का अनुमव होता है, लोगों के जान-माल को ख्वरा रहता है। इसे रोकने के लिए राज्य में पुलिस की व्यवस्था करनी होती है। (कभी-कभी विशेष अवसरों पर तो उपद्रवियों को दमन करने के लिए सेना की भी आवश्यकता पड़ती है।) राज्य में नागरिकों को चूमने-फिरने, सभा करने, मिलने-जुलने, आजीविका प्राप्त करने आदि के विविध अधिकार होते। हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी

नागरिक के इस श्रिषकार के उपमोग में बाघक होता है, तो राज्य का कार्य है कि वह ऐसा न होने दें। राज्य इस कार्य के लिए पुलिस रखता है, जो श्रिपराध करनेवालों की खोज करती, उन्हें गिरफ्रतार करती तथा उन्हें न्यायालय पहुँचाती है।

राज्य की आन्तरिक शान्ति और सुज्यवस्था के लिए पुलिस ही पर्याप्त नहीं है। वह तो केवल, अपराधियों को तलाश करने का काम करती है तथा ऐसे व्यक्तियों को गिरफ़ार करती है, जिनके सम्बन्ध में यह शंका हो कि उन्होंने राज्य का कोई नियम मंग किया है। किसी व्यक्ति ने वास्तव में नियम मंग किया है या नहीं, क़ान्त के अनुसार वह अपराधी है या नहीं, इसका निर्णय पुलिस नहीं कर सकती। यह कार्य न्यायालय का है। राज्य स्थान-स्थान पर न्या-यालयों की स्थापना करता है। जब दो या अधिक नागरिकों का परस्पर फगड़ा होता है तो उन में से किसका पन्न उचित है और किसका अनुचित, इसका विचार न्यायालय में होता है। कभी-कभी नागरिक का सरकार से भी विरोध होता है; नागरिक समभता है कि वह उचित मार्ग पर है, और सरकार उसे दोषी मानती है। इसका भी निपटारा न्यायालय ही करता है।

न्याय का उद्देश्य है कि जनता कानून का पालन करे, उसके हृदय में कानून का सम्मान हो, नागरिक परस्वर में सद्भाव से है, रहें, राज्य में शान्ति और सुड्यवस्था हो। यह उद्देश्य तभी पूरा होता जब न्याय-कार्य सस्ता और निस्पक्ष हो। एक और तो खदालती फीस तथा खन्य ख्वं इत्ना खिक न होना चाहिए कि न्याय ग्रीबों की पहुँच से बाहर हो जाय, दूधरी श्रोर उसमें रंग, जाति या पद के कारण किसी से पक्षपात न होना चाहिए। पराधीन देशों में, विशेषतथा राजनैतिक विषयों में, शासकों के श्रुटि-युक्त पक्ष का भी समर्थन होने और शासक जाति के श्रादमियों सं अनुचित रियायत होने की सम्भा-यना रहती है। इसके निवारण का उपाय होना चाहिए।

जो व्यक्ति राज्य का नियम भंग करता है, उसे न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है। प्रायः इस्में बदले की भावना ऋषिक रहती है, अपराधी के सुधार की भावना कम। जब अपराधियों को दंड-स्वरुप निर्धारित समय तक क़ैद की सज़ा दी जाती है तो उन्हें जेल में रखा जाता है, और अधिकतर स्थानों में जेलों की व्यवस्था ऐसी होती है कि अपराधी को जितने अधिक समय की क़ैद होती है, उतना ही वह अधिक अपराधी बन जाता है; सुधार को तो बात ही दूर रहां। फिर, जब किसी बड़े अपराध में प्राय-दंड दिया जाता है तो सुधार किये जानेवाले व्यक्ति का ही अन्त हो जाता है। इन बातों की ओर ध्यान दिया जाने लगा है, दंड के बजाय सुधार की पडित का अवलम्बन हो रहा है। बालकों (नावालिगों) के लिए तो अब भी दंडशाला की जगह सुधार - शाला ( 'रिफ़ारमेटरी') की व्यवस्था को जाने लगी है।

<sup>&</sup>quot;यह कहा जाता है कि कठोर दंड से अन्य नागरिकों पर अच्छा प्रसाव पड़ता हैं, वे अपराध करने से रुकते हैं। परन्तु अनुभव बतलाता है कि इस कथन में विश्लेष तत्व नहीं है। इस विषय का विस्तार-पूर्वक विचार श्री० केला जो की ''अपराध चिकित्सा'' पुस्तक में किया गया है।

#### लोक-हितकर कार्य

यह तो राज्य के उन कार्यों की बात हुई जो उसे शान्ति-स्थापना के लिए करने होते हैं। श्रव लोक-हितकर कार्यों की बात लीजिए— जो नागरिकों की शारीरिक, मानस्थिक या सांस्कृतिक उन्नति श्राहि के लिए उपयोगी होते हैं। इन कार्यों में से किस-किस को राज्य करे श्रीर कहाँ तक करे, यह सामयिक परिस्थित पर निर्भर है।

शिक्षा—शिक्षा की उपयोगिता सर्व-विदित है। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि शिक्षा का आशय केवल कुछ पढ़ने-लिखने की योग्यता प्राप्त करना ही नहीं है। शिक्षा से अभिप्रायः है, सभी आवश्यक विषयों का ज्ञान—शारीरिक शिक्षा अर्थात् बलवानश्रीर स्वस्थ होने का ज्ञान, आर्थिका प्राप्त करने श्रीर स्वावलम्बी होने का ज्ञान, कर्तव्याकर्तव्य और नागरिकता का ज्ञान, जिसे प्राप्तकर कोई व्यक्ति अपने राज्य का सुयोग्य नागरिक बनता है, इस्थादि। इस शिक्षा के लिए पाठशालाएँ या स्कूल पर्याप्त नहीं होते। आवश्यकता है कि राज्य में पुस्तकालय, वाचनालय, अजायवघर, व्यायामशाला, अनुसंधानशाला आदि भी यथेष्ट संख्या में हों। आज-कल अनेक उन्नत राज्य भी अपने यहाँ की शिक्षा-पद्धति में संशोधन या सुधारों को बहु आवश्यकता अनुभव करते हैं, फल-स्वरूप कई स्थानों में बहुत सुधार हो भी रहा है। तथापि अभी इस दशा में बहुत ध्यान दिये जाने की जररूत है। घट्टत से देशों में तो साधारण शिक्षा की ही बहुत समी

है। भारतवर्ष में लगभग नब्बे फी-सदी जनता के श्रज्ञानांधकार में रहने से राज्य की इस आर अपने कर्तव्य-पालन में श्रवहेलना सूचित होती है। गत वर्षों में जब कि यहाँ प्रान्तों में लोक-प्रिय (काँग्रेसी) सरकारें थीं, शिक्षा-प्रचार के लिए बड़े पैमाने पर कार्य श्रारम्भ किया गया था। वैसा प्रयन्त निरन्तर बना रहने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य — 'शरीरमाशं खलु धर्म साधनम्'। जिसराज्य में नाग-रिकों के स्वास्थ्य-रत्ना की उचित ज्यवस्था नहीं, वह कैसे उन्नति करेगा! स्वास्थ्य-रत्ना सम्बन्धी कितने ही कार्य ऐसे हैं, जिन्हें नागरिक व्यक्ति-गत क्य से नहीं कर सकते। नगर या गाँव की सकाई, मोरियों या नालियों की व्यवस्था, स्वच्छ जल के लिए नलों का प्रवन्ध, खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकना, संकामक रोगों का निवारण, मिल-भिल प्रकार के रोगियों के लिए विशेष रूपसे चिकिरसा का प्रवन्ध आदि अनेक कार्य ऐसे हैं, जिनके लिए राज्य को यथेष्ट व्यवस्था करनी चाहिए। जनता में स्वास्थ्य-सम्बन्धी जान के प्रचार के लिए सिनेमा अपेर जाद् की लालटीन के द्वारा भी बहुत काम किया जा सकता है। इस विषय के उपयोगी साहित्य के प्रचार की भी बहुत आवश्यकता है।

निर्धन देशों में आदिमियों को अच्छा और पर्याप्त भोजन-यस्त्र मिलना किंठन होता है, और रहने के लिए साफ़ हवादार मकानों की भी एकवड़ी समस्या है। अतः राज्य को लोगोंकी आर्थिक दशा सुधारने

सित्तेमा छादि का उपयोग एक सीमा तक ही होना अभीष्ट है। कोई सित्तेमा देसा न हो जो मन में कुपिचार पैदा करनेवाला हो, इस दृष्टि से इस पर काफी निर्थन्न सर्वत आवद्यक है।

के लिए श्रौद्योगिक श्रीर शिल्प-सम्बन्धी योजनार्श्यों को श्रमल में लाने की श्रीर सतुचित ध्यान देना चाहिए। बहुषा सम्बच व्यक्ति, जिन्हें श्रावश्यक भोजन, बज्जादि का श्रमाव नहीं होता, श्रपनी श्रारामतलबी, विलासिता, श्रौक्रोनी श्रादि के कारण रोगी रहते हैं। श्रतः राज्य में सादगी के जीवन का प्रचार होना चाहिए तथा हसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

यातायात के साधन-राज्य में यातायात या आमदरफ़त के साधनों की उन्नति की बहुत आवश्यकता होती है। भिन्न-भिन्न भागों के ब्रादमियों के ब्रापस में मिलने-जुलने श्रीर विचार-विनिमय करने से ज्ञान और अनुभव की वृद्धि होती है, भावों की संकीणता हटती है. हिष्ट-कोया विशाल होता है, एक-दूसरे के प्रति सहिष्णाता श्रीर उदा-रता की बृद्धि होती है। यह तो मानसिक तथा नैतिक उसति की बात हुई । यातायात के साधनों से राज्य की आर्थिक उन्नति में भी बहत सहायता मिलती है, व्यापार की वृद्धि होती है, भिन्न-भिन्न भागों के ब्रादमी एक-दूबरे की ब्रावश्यकता और श्रभावों को जानते. श्रीर उनकी पूर्ति में योग देते हैं। इससे दैनिक जीवन में सुख श्रीर सुबि-धाओं की बृद्धि होती है। इस जिए गाँव-गाँव और नगर-नगर तक सड़कों का विस्तृत जाल बिछा होना चाहिए; रेल, डाक, तार, टेली-फ़ोन. रेडियो आदि के प्रचार की भी आवश्यकता स्पष्ट है। इन कार्यों का श्रायोजन व्यक्तियों के वश का नहीं, राज्य ही इन्हें श्रव्छी तरह कर सकता है। कहीं-कहीं कुछ काम कम्यनियों द्वारा भी किये जाते

हैं। इस दशा में राज्य का सहयोग श्रीर नियन्त्रण रहना बहुत उपयोगी है।

आधुनिक सम्यता में, शहरों में तो यातायात के साधनों को बढ़ाने की ओर कुछ बिरोष ध्यान दिया जाता है, पर गाँवों की प्राय: उपेक्षा की जाती है। नागरिकता के विचार से गाँववाले भी उपर्युक्त सुविधाओं के वैसे ही अधिकारी हैं, और कोई राज्य केवल नगरों के उरथान से उन्नत नहीं हो सकता। अत: गाँवों की और भी पर्यात ध्यान दिये जाने की ज़रूरत है।

समाज-सुधार— राज्य की समाज-सुधार के सम्बन्ध में क्या नीति रहनी चाहिए १ समाज-सुधार से हमारा आशय लोगों की सामाजिक रीति-रहमों, विवाह-शादी और जन्म-मरण सम्बन्धी लोक-व्यवहार से है। प्रायः समाज में कोई प्रथा आरम्भ में किसी विशेष कारण या आवश्यकता-वश आरम्भ होती है; पीछे आदमी उसकी मूल बात भूल जाते हैं और आवश्यकता न रहने पर भी उस प्रथा के प्रति अन्ध-विश्वास रखते हैं तथा उसका पृर्ण्तया पालन करते हैं, चाहे यह कितनी ही हानिकर क्यों न हो गथी हो। उदाहरणवत् भारतवर्ष में वाल-विवाह, बुद्ध-विवाह, औसर-मीसर (किसी के मरने पर विरादरी की दावत) आदि, अथवा मद्यपान, या जुआ इत्यादि। ऐसे विषयों में विचारशील नेता समाज का नेतृत्व करते हैं, और लोकमत तैयार करके आवश्यक सुधार करने के लिए प्रथत्मशील होते हैं। परन्तु बहुधा ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनको यथेष्ट सफलता नहीं मिलती और राज्य की सहायता, या कानून की मदद की ज़रूरत

पड़ती है। राज्य को चाहिए कि ऐसे सुधारों के लिए प्रोत्साहन दे, आरे आवश्यक कानून बना कर सुधारकों का सहायक हो। भारतवर्ष में कन्या-वध और सती-दाह प्रया बन्द होने में तभी सफलता मिली, जब आवश्यक कानून बन गया। इस विषय के आधुनिक उदाहरणों में बाल-विवाह-निषेध और अस्पुश्यता-निवारण सम्बन्धी क़ानून बहुत विचारणीय हैं।

बहुत समय से बाल-विवाद का प्रचार यहां सुधारकों के लिए चिन्ता का विषय था। सन् १९३०ई० में, ब्रिटिश भारत में इस आशय का क़ानून बना कि चौदह वर्ष से कम की लड़की का, और अठारह वर्ष से कम के लड़के का, विवाह न हो। इस क़ानून के प्रस्तावक के नाम पर इसे 'शारदा ऐक्ट' कहा जाता है। कुछ समय हुआ इस क़ानून को श्रविक उपयोगी बनाने के लिए कुछ संशोधन भी हुआ। स्कलों में केवल अविवाहित लड़के भरती करने, तथा कालिजों में विवाहित लडकों को छात्रवृत्ति न दी जाने के नियम कहीं-कहीं प्रचित हैं। इनसे भी बाल-विवाह-निषेध में अच्छी सहायता मिल रही है। बड़ौदा श्रादि कुछ देशी राज्यों में भी एक निर्धारित श्रायु से पूर्व विवाह करना कानूनी अपराध माना जाता है। आवश्यकता है कि जिन देशी राज्यों में इस विषय का यथेष्ट क़ानून नहीं है, वहाँ भी क़ानून बनाया जाय: साथ ही संघारक इस क़ानून का उपयोग करने में. एवं इस विषय सम्बन्धी प्रयत्नों के लिए लोकमत तैयार करने में कटिवद्ध रहें।

इसी प्रकार अस्प्रश्यता-निवारण की बात है। पिछली शताब्दियों

में यहां छूत-छात का विचार बहुत बढ़ गया था। नेताओं और स्वयं राष्ट्रीय महासभा के प्रयत्न से कुछ सुवार हुआ, पर विशेष सफलता के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता रही। अब ऐसा कानून बन गया है कि 'हरिजन' सार्वजनिक कुओं, सड़कों तथा अन्य सर्वजनिक संस्थाओं का उपयोग अन्य व्यक्तियों की भांति कर सकें। उनमें स्वच्छता, स्वास्थ्य-रच्चा तथा शिक्षा, विशेषतया शिल्प-शिक्षा के प्रचार के लिए प्रान्तीय सरकारें तथा स्युनिसिपैलटियां आदि यथा-सम्भव सहायता कर रही हैं। अस्तु, राज्य का एक कार्य समाज-सुवार भी है।

आर्थिक हित-साधन — नागरिकों के निर्धन रहने की दशा में न जनकी शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो सकती है, और न जनका स्वास्थ्य ही अच्छा रह सकता है। नागरिकों का जीवन एक-दूसरे से इतना चनिष्ट सम्बन्धित है कि कुछ लोगों के अज्ञान या बीमारियों का बुरा असर केवल उन्हीं व्यक्तियों तक परिमित नहीं रहता, दूसरों को भी उसका परिचाम अगतना होता है। इस प्रकार जनता के एक भाग के निर्दान या दरिद्र रहते हुए राज्य उन्नत नहीं हो सकता, चाहे जनता का दूसरा भाग कितना ही सुखी और समृद्ध क्यों न हो। अतः आवश्यकता है कि (१) नागरिकों की आर्थिक उन्नति की व्यवस्था की जाय और (२) नागरिकों की आर्थिक विषमता दर की जाय।

श्रार्थिक उन्नति सम्बन्धी एक बात का उल्लेख ऊपर हुश्रा है। हमने बताया है कि बातायात के साधनों की बृद्धि होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य को कृषि, उद्योग, ज्यवसाय, ज्यापार, वेंकिंग आदि विषयों की आरे यथेष्ट ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रसंग में क्योरेवार वातों में जाने का यहाँ स्थान नहीं है। हमें विशेष वक्तज्य यही है कि अन्य विषयों की मांति इनमें राज्य और नागरिकों में खूव सहयोग होना चाहिए। जिस सीमा तक ये कार्य नागरिकों हारा हो सकें, राज्य उन्हें सहायता और प्रोत्साहन दे, ततुपरान्त जो कार्य राज्य के करने का हो, उसे वह सम्पादन करे। कस में बड़े पैमाने की खेती और सिंचाई आदि का कार्य राज्य द्वारा किया जाता है। देश-काल का विचार कर, जहां इस विषय की अनुक्लता हो, ऐसा करने का विचार होना चाहिए। निदान, राज्य को जनता की आर्थिक उन्नति के विविध उपायों को काम में लाना चाहिए।

अब आर्थिक हित-साधन की दूसरी बात का विचार करें। प्राचीन काल में विविध वस्तुएँ बनाने का काम प्रायः छोटे पैमाने पर होता था, एइ-शिल्प का प्रचार था, मालिक-मज़दूर का ऐसा भेद-भाव न था, पूँजीपति और निर्धन की विषमता न थी। किन्तु, जब से भाक या विजली आदि से चलनेवाली मशीनों या थंत्रों का प्रचार हुआ, उत्पादन-कार्थ बड़े पैमाने पर होने लग गया। पूँजीपति और अम-जीवियों का अन्तर बढ़ चला। अमजीवियों की स्थित शोचनीय हो गयी। कालान्तर में कारखानों सम्बन्धी क्वानृत ('फेक्टरी-ला') बनाये गये। राज्य का नियंत्रया अधिक होने लगा। नियंत्रया से स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार हुए, कुछ असुविधाएँ भी दूर हुईं, पर आर्थिक विषमता तो बनी ही रही। एक और पूँजीपति ऐरवर्य

के सव साधनों का उपयोग करते हुए भी प्रतिमास हजारों रुपये कैंक में जमा करे, और दूसरी और मज़दूर को अपने परिवार के जीवन-निर्वाह के लिए भोजन-वस्त्र की भी कभी रहे, (उसके बालकों की शिक्षा आदि की बात ही क्या)! ऐसी परिस्थित के कारया, गत वर्षों में विवारशीलों का ध्यान आर्थिक विषमता दूर करने की और गया है। इसी का परियाम समाजवाद की उत्पच्ति तथा प्रचार है, जिसके सम्बन्ध में पिछले परिच्छेद में लिखा जा चुका है। समाजवादी चाहते हैं कि राज्य ही खेती और उद्योग-धन्धों आदि की ज्यवस्था करे तथा उत्पन्न सामग्री को नागरिकों में इस प्रकार वितरया करे कि सबकी आवश्यकताएँ पूरी हो जायें।

राज्य के लोक-हितकर कार्यों की कोई निर्धारित सूची नहीं बनायी जा सकती। ये कार्य देश-काल के अनुसार घट-वड़ सकते हैं। राज्य को चाहिए कि नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की यथेष्ट ज्यवस्था करे।



## सतरहवाँ परिच्छेद सरकार के अङ्ग

-1100-

पिछले परिच्छेद में राज्य के कार्यों का विचार किया गया है। राज्य जो कार्य करता है, वे सरकार द्वारा ही किये जाते हैं। सरकार किसे कहते हैं, उसमें और राज्य में क्या अन्तर है, यह नवें परिच्छेद में बताया जा चुका है। अब हमें यह विचार करना है कि सरकार के भिन्न-भिन्न अक्ष कौन-से हैं, और सरकार का गठन किस प्रकार होता है।

सरकार के कार्यों के भेद--सरकार के खड़ों को जानने के लिए उसके कार्यों का जान प्राप्त करना आवश्यक है; सरकार के भिन्न-भिन्न अड़, उसके कार्यों की दृष्टि से होते हैं। सरकार को अनेक कार्य करने होते हैं, इन कार्यों की संख्या देश-काल के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है। परन्तु ने कार्य चाहे जितने हों, और सरकार का स्वरूप भी चाहे जैसा हो, उसके कार्यों के तीन भेद किये जा सकते हैं। सरकार का कोई भी कार्य हो, वह तीन भेदों में से किसी

न किसी के अन्तर्गत होता है। (१) सरकार देश-रचा, तथा नागरिकों की शान्ति और सुव्यवस्था के लिए कानून बनाती है. और पुराने क़ानूनों में देश-कालानुसार परिवर्तन या संशोधन करती है यह कार्य व्यवस्था-कार्य कहलाता है। (२) सरकार राज्य की निर्धारित व्यवस्था को कार्य में परिणत करती है, उसे अमल में लाती है, वह देश की बाहरवालों के आक्रमण से रच्चा करती है, और भीतर शान्ति श्रीर सप्रवन्ध रखती है। धरकार नागरिकों से क़ानून का पालन कराती है, और क़ानून भंग करनेवालों को दंड देती है। इन कार्यों के लिए सेना तथा पुलिस रखी जाती है तथा जेलों का प्रवन्ध किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार नागरिकों की भलाई और उन्नति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, व्यापार, उद्योग आदि से सम्बन्ध रखनेवाली विविध संस्थाओं का संचालन करती है। यह कार्य शासन-कार्य कहलाता है। (३) सरकार लोगों के क़ानूनी अधिकारों की रक्षा करती है। वह नागरिकों के पारस्परिक वाद-विवाद का निपटारा करती है। वह यह निर्णय करती है कि आपस में भगड़नेवाले दो व्यक्तियों (या संस्थाओं) में किस का पक्त क़ानून के अनुसार ठीक है. श्रीर कीन गलती कर रहा है। यह कार्य न्याय कार्य कहलाता है।

सरकार के प्रत्येक कार्य का महत्व—प्राचीन काल में अनेक स्थानों पर राजा की इच्छा ही क़ानून थी। अब यह बात बहुत कम रह गथी है, और लोक-जायित के साथ-साथ इसके उदाहरख कम रहते जाते हैं। अस्तु, प्राचीन काल में सरकार के कार्यों में

व्यवस्था का स्थान चाहे गौण रहा हो, अब तो इसका महत्व अधिका-धिक हो चला है। कितने ही राजनीतिज्ञों का मत है कि सरकार के कार्यों में सबसे अधिक महत्व क़ानून-निर्माण कार्यको दिया जाना चाहिये। शासकों का कार्य इसी पर निर्भर है, जो शासन-नीति निर्धा-रित होगी, उसके अनुसार ही तो शासकगरण राज्य में प्रबन्ध-कार्य करेंगे। सिद्धान्त से यह बात बहुत-कुछ ठीक ही है। तथापि व्यवहार की बात लीजिए । युद्ध, संघि, पर-राष्ट्र-सम्बन्ध आदि कितने ही महत्व-पूर्ण कार्यों में शासक प्रायः स्वतंत्रता-पूर्वक काम कर लेते हैं, बात-बात में व्यवस्थापक सभाका मत नहीं लिया जाता। सेना श्रीर पुलिस पर शासकों का अधिकार रहता है, और ये अपने आचरण से नियमों की कठोरता को सहज ही घटा अथवा बढ़ा सकते हैं। जनता को इतना नियमों से प्रयोजन नहीं, जितना इस बात से है कि नियमों का व्यवहार किस तरह किया जाता है। अव्छा शासक, बुरे नियम के होते हुए भी, जनता से ऐसा व्यवहार कर सकता है कि लोगों को वह नियम विशेष रूप से न अप्खरे। पुनः किसी भी राज्य में शासकों की संख्या बहुत अधिक रहती है। भिन्न-भिन्न शासन-विभागों में छोटे-बड़े पदों पर काम करनेवाले व्यक्ति, चार-पाँच करोड़ की जन-संख्या वाले राज्य में, लाखों होते हैं। जनता को दिन-रात इन्हीं से काम पड़ता है। क़ानून बनानेवालों से तो बहुत कम लोगों का परिचय होता है।

न्यायकर्तांश्रों की भी संख्या, शासनाधिकारियों की श्रपेक्षा यहुत कम होती है, इनुसे भी कुछ थोड़े-से श्रादमियों को ही काम पड़ता है, श्रीर वह भी कभी कभी हो। तथापि कुछ राज्यों में न्यायालय की शक्त महत्व बहुत श्रिषक है। उदाहरं खबत् श्रमरीका के संयुक्त राज्य में उच्च न्यायालय को यह निर्णय करने का श्रीषकार है कि कोई क़ानून वहाँ की शासन-पद्धति के श्रनुसार बना है या नहीं। इस प्रकार वह क़ानून बनानेवालों के निश्चय को रह कर सकता है, श्रीर इस श्रथ में वह उनकी श्रपेक्षा श्रीषक समर्थ श्रीर श्रीषकार- युक्त है।

निदान व्यवस्था, शासन, श्रीर न्याय इन तीनों का अपना-अपना सहस्व है, प्रत्येक अपने चेत्र में प्रधान है।

सरकार के अङ्ग-- उरकार के तीन कार्य हैं: -- व्यवस्था, यासन और न्याय। कहीं-कहीं इनमें से दो या अधिक कार्य अरकार के एक ही अङ्ग द्वारा भी किये जाते हैं, तथा पिविषय-विवेचन की सुविधा के लिए हमें इनमें से प्रत्येक कार्य के करनेवाले, सरकार के अङ्ग का पृथक्पृथक विचार करना उचित हैं। सरकार का जो अङ्ग कान्तन बनाता है उसे व्यवस्थापक मंडल (व्यवस्थापक सभा) कहते हैं, शान्ति और सुप्रवन्ध करनेवाला अङ्ग शासक वर्ग, प्रवन्धकारियों या कार्यकारियों कहलाता है, और निर्णय या न्याय करने वाला अङ्ग न्यायाधीश वर्ग कहा जाता है।

प्रत्येक अङ्ग के आवश्यक गुरा—सरकार के इन तीन अङ्गों में से प्रत्येक के कार्यकर्षाओं में भिन्न-भिन्न गुराों की आवश्यकता होती है। व्यवस्थापक सभा एक विचार करनेवाली संस्था है। उसके सदस्यों में दूरदर्शिता, तथा व्यापक इध्टिकोख होना चाहिए, जिससे चह यह सोच सके कि अमुक नियम का, समाज के भिन्न-भिन्न आक्षों पर
क्या प्रभाव पड़ेगा, भिन्न-भिन्न स्वार्थ, मत या समृह के व्यक्ति उसे किस
भाव से ग्रह्म करेंगे। शासकों को कानृत अमल में लाना होता है,
उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार काम करना है, उनमें विचार करने
की उतनी आवश्यकता नहीं, जितनी कार्य-तत्परता की। न्यायाधीशों
को नियम का जाता होने की आवश्यकता हैं, साथ ही उनमें यह भी
गुम्म चाहिए कि वे यह निर्णय कर सकें कि अमुक नियम का प्रयोग,
किस स्थित में किस प्रकार करना ठीक होगा।

अपव हम सरकार के प्रस्थेक अप्रंग के विषय में कुछ विशेष विचार करते हैं। पहले व्यवस्थापक मंडल को लें।

व्यवस्थापक मंडल —समाज में अनेक जातियों, मतों, स्वायों और सम्प्रदायों के आदमी होते हैं। नियम या कान्द्रत बनाते समय इन सबके हित का ध्यान रखा जाना चाहिए। अतः जितने अधिक हिन्द्रकोयों से विचार हो सके, अब्बा है। और, विचार करने के लिए एक व्यक्ति की अपेक्षा दो, और दो की अपेचा दस व्यक्तियों का होना बेहतर है। इस प्रकार व्यवस्थापक सभा में जितने अधिक सदस्य हों, अधिक हिन्द्रकोयों को स्वित करनेवाले हों, उतना ही अब्बा है। हों, इसकी भी एक मर्यादा है, सदस्य-संख्या बहुत बड़ी होने पर विचार में बाघा उपस्थित होती हैं, व्यर्थ की बातें होती हैं। अस्तु, यह निश्चय करना बहुत ही कि व्यवस्थापक सभा में कितने सदस्यों का होना ठीक होगा। हंगलेंड की प्रतिनिधिस्मा (हाउस-आफ-कामन्स) में ६१५ सदस्य हैं, और भारतवर्ष

की व्यवस्थापक सभा (इंडियन लेजिस्लेटिन एसेम्बली) में १४३। संयुक्त प्रान्त की व्यवस्थापक सभा में इस समय २२८ सदस्य हैं।

व्यवस्थापक सभा के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होने से विषय के गम्भीरता-पूर्वक विचार किये जाने में जो बाधा उपस्थित हो सकती है, उसके निवारण के लिए भिन-भिन्न राज्यों ने अपने-अपने अनुभव के आधार पर भिन्न-भिन्न विधियाँ अवलम्बन की हैं। आज-कल उन्नत राज्यों में, प्राय: क्रान्त के मसौदे को व्यवस्थापक सभा में तीन बार पढ़े जाने की पद्धति है, जिससे किसी विषय का एकदम निर्णय न हो जाय, और सदस्यों को उस पर अन्तिम विचार करने के लिए काफी समय मिल जाय।

बहुत-से राज्यों में, केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल में, और कुछ, राज्यों में तो प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल में भी एक ही सभा न होकर हो सभाएँ होती हैं:—(१) निचली सभा (लोख्रर हाउस) और (२) करतली सभा (खपर हाउस)। इनके सम्बन्ध में पहले (चौदहवें परिच्छेद में) लिखा जा चुका है। इनमें से निचली सभा में जन-खाधारण के प्रतिनिधि रहते हैं, और ऊपरली सभा में विशेष धनी-मानी सज्जनों के। कुछ राजनीतिजों का मत है कि ऊपरली सभा उठा दी जानी चाहिए; कारण, जब कभी दोनों सभाधों में बहुत मत-मेद हो तो संकट उपस्थित होने की सम्भावना हो जाती है। विगत वर्षों में ऊपरली सभा की शक्ति बहुत परिमित कर दी गयी है, विशेषतया आर्थिक विषयों में उसका अधिकार नाममात्र का रह गया है। तथापि जिन राज्यों में दो सभाशों की पद्धति थी, उन्होंने उसकी जगह एक सभारमक

पद्धति अवलम्बन नहीं की। इससे विदित होता है कि कान्त-र्गनर्भाण् में जल्दबाज़ो रोकने आदि के लिए दूसरी सभा की उपयोगिता मानी जाती है। कितने-हीं देश यह सोचते हैं कि दूसरी सभा शासन-नीति की उचित रक्षा करते हुए ऐतिहासिक श्रृङ्खला बनाये रखेगी और आक्रिसक परिवर्तन न होने देगी।

व्यवस्थापक मंडल के संगठन का आधार (१) निर्वाचन, (१) वंश और (३) नियुक्ति या नामज़दगी होता है। निचली सभा में निर्वाचन को ही महत्व दिया जाता है; वंश की प्रधानता श्रव जन-तन्त्रता के गुग में नहीं रही, और नामज़दगी किसी विशेष दशा में ही होती है। उत्परली सभा में, विशेषता वंश की रहती है; जुनाव में ऐसी शर्त रहती है कि श्रमुक परिमाण में सम्पत्ति रखनेवाला, अथवा हतना टैक्स या मालगुज़ारी देनेवाला ही निर्वाचक हो। ये निर्वाचक भी धनी-मानी या उच्च कुलोत्पन्न व्यक्तियों को बहुषा निर्वाचित करते हैं। निर्वाचन के सम्बन्ध में विस्तार से एक स्वतन्त्र परिच्छेद में लिखा जायगा।

शासक-वर्ग — शासक वर्ग सरकार का वह श्रंग है, जो क्यवस्थापक मंडल द्वारा बनाये हुए क़ातृन को अमल में लाता है, तथा नागरिकों द्वारा उस पर अमल कराता है। यह देश की रक्षा करता है, तथा मीतर शान्ति और सुपवन्त्र रखता है। यह देश की रक्षा करता है, व्या मीतर शान्ति और सुपवन्त्र रखता है। स्वोंच शासक प्राय: एक व्यक्ति होता है, जिसे राजतन्त्र में बादशाह या राजा श्रादि कहते हैं, और प्रजातंत्र में राष्ट्र-पति, अध्यक्ष या प्रेसीडैन्ट आदि। कहीं-कहीं, जैसे स्विटज्र रखेंड में, सर्वोच-शासक एक व्यक्ति न होकर एक समा होती है।

वैध राजतंत्रों में जब सर्वोच अधिकारी एक व्यक्ति होता है, तो उसे व्यवहार में नाम मात्र के ही अधिकार रहते हैं। उदाहरणावत् जैसा कि अम्बन बताया गया है, इंगलैंड में बादशाह अपने प्रधान मन्त्री के परामर्श बिना कुछ नहीं कर सकता। इसके विपरीत, प्रजातंत्रों में सर्वोच्च शासक को बहुत अधिकार रहता है, जैसे कि संयुक्त-राज्य अमरीका में राष्ट्र-पित को है। राजतंत्र में प्रधानशासक प्रायः पुश्तेनी होता है, अर्थात् पिता के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र राजगद्दी का अधिकारी होता है। परन्तु प्रजातन्त्र में वह व्यवस्थापक मंडल अथवा जनता (निर्वोचकों) द्वारा जुना जाता है।

जब सर्वोच-शासक (कोई सभा न होकर ) एक व्यक्ति होता है तो उसकी सहायता के लिए एक सभा होता है, इसे कहीं मन्त्री-मंडल ('केबिनेट') कहते हैं, और कहीं प्रवन्यकारिया। इंगलैंड में मंत्री-मंडल का संगठन बादशाह प्रवान मन्त्री के परामशानुसार करता है, और प्रधान मन्त्री वह व्यक्ति होता है, जो प्रतिनिधि-सभा के बहु-संख्यक-दल का नेता हो। मन्त्री-मंडल के सब सदस्य प्रतिनिधि-सभा या सरदार-सभा के सदस्य होते हैं, और पालिंगेन्ट के प्रति, अपने प्रत्येक कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। संयुक्त-राज्य अमरीका में राष्ट्रपति की सहायता के लिए प्रवन्धकारियी सभा है; उसके सब सदस्यों को राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार जुनता है। वे राष्ट्रपति के प्रति उत्तर-दायी होते हैं; व्यवस्थापक मंडल के स्रति नहीं। वे व्यवस्थापक मंडल के स्रत्य भी नहीं होते।

प्रबन्धकारिणी या मन्त्री-मंडल के अधीन कई विभाग (डिपार्टमेंट)

होते हैं । एक विभाग देश की, बाहर के आक्रमणकारियों से, रचा करने के लिए सेना का प्रबन्ध करता है। सेना तीन प्रकार की होती है:-- जल-सेना, स्थल-सेना श्रीर वायु-सेना, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। अस्तु, यह विभाग रक्षा-विभाग या सेना विभाग कह-लाता है। दूसरे विभाग का कार्य देश के भीतर शान्ति और सुप्रवन्ध रखना है। यह पुलिस आदि की व्यवस्था करता है। इसे स्वदेश विभाग, या ग्रह-विभाग ('होम डिपार्टमैंट') कहते हैं। एक और महत्व-पूर्ण विभाग है, अर्थ विभाग । यह विभाग राज्य के भिन्न-भिन्न विभागों के वार्षिक आय-व्यय का चिटा अर्थात बजट बना कर उसे व्यवस्थापक मंडल में उपस्थित करता है, श्रीर उसकी स्वीकृति के अनुसार सर्व-साधारण से विविध कर आदि द्वारा आय प्राप्त करता है, और प्राप्त आय को ख़र्च करता है। एक विभाग का काम यह होता है कि अन्य राज्यों से सम्बन्ध बनाये रखे, वहाँ अपना राजदृत रखे, जो वहाँ राज्य के हितों की रक्षा करता रहे। यह विभाग विदेश-( या वैदशिक ) विभाग कहलाता है। इनके अतिरिक्त राज्य में और भी कई विभाग हो सकते हैं, यथा क़ानून-विभाग, शिक्षा-विभाग, कृषि-विभाग, डाक-विभाग, तार-विभाग, उद्योग-विभाग, स्वास्थ्य-विभाग श्रादि । राज्य में प्रबन्ध-कार्य की गुरुता देखकर यह निश्चय किया जाता है कि वहाँ शासन सम्बन्धी कुल कितने विभाग हो. कौनसा विभाग पृथक् या स्वतंत्र रूप से रहे, श्रीर कौनसा विभाग किस दसरे विभाग के साथ मिला हुआ हो। प्रत्येक विभाग या विभाग-समूह प्रवृत्धकारिगी के एक-एक सदस्य, अथवा एक-एक

मंत्री के सुपुर्द रहता है। देश-काल के अनुसार किसी विभाग का कार्य तथा महत्व घटता-बढ़ता रहता है। इसी प्रकार प्रबन्धकारिणी या मंत्री-मंडल के सदस्यों की संख्या भी बदलती रहती है।

प्रत्येक विभाग में, मंत्री के श्रधीन कितने-ही स्थायी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमारी 'ब्रिटिश साम्राज्य शासन' में बताया गया है, मंत्री तो अपने विभाग सम्बन्धी नीति निर्धारित करता है. उस नीति के अनुसार शासन-कार्य करना सरकारी कर्मचारी का काम है। ये कर्मचारी अपने पट पर बराबर बने रहने के कारण अपने विभाग की सब आवश्यक बातों तथा बहुत-सी बारी कियों को जानते हैं। मंत्री-मंडल, समय-समय पर, नये निर्वाचन के बाद बदलते रहते हैं। नये मंत्री नियुक्त होते हैं, इन्हें अपने विभाग के सम्बन्ध में उतना ज्ञान नहीं हो सकता। वे अपने कार्य के लिए उक्त कर्मचारियों का ही आसरा लेते हैं। इन कर्मचारियों की ही बढ़ौलत शासन-कार्य का सिलिसला जारी रहता है, ट्टता नहीं। अस्तु, यदि कोई मंत्री अपने विभाग की भीतरी बातों में हस्तचेप करने लगे तो सरकारी कर्मचारी उसे प्रत्येक विषय में इतनी बातें बतला सकते हैं कि मंत्री कागजों के बोक्त से दब जाय, उसे पार्लिमेंट के आवश्यक कार्यों के लिए अवकाश ही न रहे, और अन्त में लाचार होकर उसे सरकारी कर्मचारियों की ही शरण लेनी पड़े।

इससे इन कर्मचारियों का महत्व स्पष्ट है। प्रत्येक विभाग के मुख्य कर्मचारियों की नियुक्ति या तो खास परीक्षाएँ लेकर होती है, या चुनाव द्वारा। इंगलैंड में सिविल सर्विस की प्रतियोगी परीक्षा की पद्धति प्रचित है, अर्थात् जिस वर्ष जितने कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, उस वर्ष उतने आदमी उन व्यक्तियों में से ले लिये जाते हैं, जिन्होंने यह परीक्षा दो हो, और क्रमानुसार अधिक से अधिक नम्बर पाये हों। इनका वेतन निश्चित रहता है, और क्रमशः बढ़ता जाता है। ये उस समय तक अपने पद से पृथक् नहीं किये जा सकते, जब तक वे नेकचलनी से अपना कार्य करते रहें।

शासक-वर्ग राज्य के शासन-सूत्र को संमालनेवाला होता है। नागरिक जीवन में उसकी शिक का परिचय पद-पद पर मिलता है। किसी-न-किसी शासन-विभाग से नागरिकों को हर समय काम पड़ता है। शासकों को उच्छू ब्रुलता से राज्य का हास होने लगता है। अतः यह बहुत आवश्यक है कि उन पर ययेष्ट नियंत्रण रखा जाय। यही कारण है कि उन्नत और विकसित राज्यों में शासक पूर्णतया व्यवस्थापकों अथवां निर्वाचकों के प्रति उतरदायी बनाये जाते हैं। जिस समय यह जान पड़ता है कि शासक अपना कर्ववैय ठीक तरह पालन नहीं करते, उन्हें उनके पद से हटाने का प्रयस्न किया जाता है। वहुत-से अनुभवों से मंत्री-मंडल को पद-ज्युत करने के लिए एक शिष्टाचार-मूलक पद्धति का आविष्कार हो गया है। वैष राजतंत्र या लोकतंत्र राज्य में व्यवस्थापक सभा को असन्तुष्ट देखकर या उसके उन पर अविश्वास प्रकट करने पर त्याग-पत्र दे देते हैं।

बड़े राज्यों में शासकों का संगठन केन्द्र, प्रान्त तथा जिलावार होता है ( छोटे राज्यों में केनल केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासक रहते हैं )। अपने-अपने चेक में निर्वारित अविकार रखते हुए, जिलों के शासक

तो प्रान्तीय शासक के अधीन होते हैं, और प्रान्तीय शासक, देश-काल के अनुसार, कुछ बातों में केन्द्रीय सरकार के अधीन होते हैं।

न्यायाधीश-वर्ग — न्यायाधीशों का काम है कि विवाद करनेवाले व्यक्तियों या संस्थाओं के विषय में यह निश्चय करें कि क़ानून के अनुसार किस का पक्ष ठीक है, और कौन गलती पर है, तथा, किस व्यक्ति या व्यक्ति-समूह ने अपने कार्य-व्यवहार से क़ानून मंग किया है। क़ानून मंग करनेवालों के लिए दंड निर्धारत किया जाता है, अथवा उनके सुधार का उपाय वताया जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि भिज्ञ-भिन्न व्यक्ति किसी क़ानून का अर्थ अलग-अलग लगाते हैं; वास्तव में कानून का अर्थ क्या-अलग लगाते हैं; वास्तव में कानून का अर्थ क्या होना चाहिए, इसका निश्चय न्यायाचीश्व करते हैं। संध-न्यायालयों को छोड़कर (जो संध-शासनवाले राज्यों में होते हैं), अन्य न्यायालय क़ानून की जाँच करके यह निर्धाय नहीं दे सकते कि असुक क़ानून ठीक है, या नहीं; वह शासन-विधान के अनुसार है, या नहीं। वे केवल हतना ही कह सकते हैं, कि जो क़ानून वना हुआ है, उसका अर्थ क्या लिया जाना चाहिए।

इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि न्यायाधीश अपना कार्य स्वतंत्रता-पूर्वक कर सकें। बहुषा ऐसा प्रसंग आ जाता है कि नागरिकों का स्वयं शासकों से ही किसी विषय में मत-मेद अथवा विरोध होता है। ऐसी दशा में यह काम न्यायाधीश-वर्ग का है कि उचित निर्णय दें। स्वतंत्र न्यायाधीश ही नागरिकों के आधिकारों की समुचित रक्षा, कर सकते हैं, अन्यया उनके द्वारा शासकों के त्रुटि-युक्त पक्ष का भी समर्थन होने की आशंका रहती है। इस प्रकार न्यायाधीशों का कार्य बड़े उत्तरदायित्व का है। इसलिए उनकी नियुक्ति बहुत सावधानी से होने की आवश्यकता है।

नियुक्ति के तीन प्रकार हैं:--(१) न्यायाधीशों को व्यवस्थापक समा द्वारा जुना जाता है। यह दङ्ग सिटज़रलैंड में प्रचलित है। इसमें आपत्ति यह है कि न्यायाधीश-वर्ग और व्यवस्थापक मंडल एक-दूसरे से ऋलग नहीं रह सकते, न्यायाधीशों पर व्यवस्थापकों का प्रभाव पड़ता है, श्रीर यह प्रभाव कुछ दशाश्रों में बहुत अनुचित भी हो सकता है। (२) वे जनता (निर्वाचकों) द्वारा चुने जाते हैं। यह समभा जाता है कि इस प्रकार योग्य व्यक्तियों का ही चुनाव होगा। संयुक्त-राज्य श्रमरीका में यह पद्धति बर्ती जाती है। परन्तु स्मरण रहे कि इस पद्धति से बहुधा ऐसा भी होता है कि श्रब्छे व्यक्ति चनाव में श्रास्पत्त रह जाते हैं, और उनसे कम योग्य, किन्तु कुछ अधिक चलते हुए तथा मेल मुहब्बतवाले, आदमी विजयी हो जाते हैं। निर्वाचन-पद्धति में यह दोष है ही कि बहुत-से आदमी उम्मेदबार की योग्यता का समुचित विचार न कर अपनी जाति. सम्प्रदाय अथवा मेल-मुलाहजे आदि का विचार करते हैं। जो व्यक्ति इन विचारों से ऊपर उठ जाते हैं, उन में से भी कितने-ही दलबन्दी के भाव से मक्त नहीं हो सकते। वे अपनी पार्टी के एक कम योग्य अथवा अयोग्य व्यक्ति को, दूसरी पार्टी के अधिक योग्य व्यक्ति से, बेहतर समभ्तने लगते हैं। फिर जनता (निर्वाचकों) द्वारा न्यायाधीशों के चुने जाने की दशा में सबसे अच्छे व्यक्तियों के चुनाव में आने की आशा बहुत नहीं रहती। (३) अधिकाँश राज्यों में न्यायाधीशों

की नियुक्ति सर्वोच शासक द्वारा की जाती है। उदाइरण्यत् इंगर्लैंड के उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति वहाँ के बादशाह द्वारा, और संयुक्त-राज्य अमरीका के उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा होती है। भारतवर्ष में संघ-न्यायालय तथा हाईकोटों के जजों को सम्राट् (इंगर्लैंड का बादशाह) नियुक्त करता है। न्यायाधीशों का पद स्थायी होता है। केवल दुराचार, या शारीरिक अथवा मानसिक निर्वेलता की दशा में ही वे अपने पद से हटाये जा सकते हैं।

उच न्यायालयों को छोड़ कर अन्य न्यायालय प्राय: दो प्रकार के होते हैं:—दीवानी और फीजदारी। विशेषतवा फीजदारी मामलों में यह सर्वथा सम्भव है कि एक न्यायाधीश आभियोग को समुचित रूप से न समके, अथवा उसका निर्णय यवेष्ट विचार-पूर्ण न हो। अतः उस्रत राज्यों में निर्णय-कार्य अभियुक्त की जाति तथा देश के कुछ प्रयोग्य सज्जां की जूरी या पंचायत द्वारा होता है। जूरी यह विचार करती है कि अभियोग सम्बन्धी वास्तविक घटनाएँ क्या हैं। जूरी के मत के आधार पर, जज तत्सम्बन्धी कानूनी निर्णय स्वित करता है। छोटी अदालतों के निर्णय के विश्वद, उनसे बड़ी अदालतों में अपील हो सकती है। प्रत्येक राज्य में एक सर्वोच न्यायालय होता है, जहाँ उस राज्य के अन्य उच्च न्यायालयों के फैसलों की अपील सुनी जाती है।



# अठारहवाँ परिच्छेद

### शक्ति-पार्थक्य और अधिकार-विभाजन

पिछ्लो परिच्छेद में सरकार के तीनों झंगों के विषय में आवश्यक बातों का विचार हो चुका। अब यह देखना है कि (१) इन झंगों की शाक्त कहाँ तक एक-दूसरे से पृथक् रहे, और कहाँ तक परस्पर में सम्बन्धित हो। (१) राज्य के किस चेत्र पर इन शाक्तियों का कहाँ तक अधिकार हो; केन्द्रीय प्राँतीय और स्थानीय सरकारों में अधिकार किस प्रकार विभाजित हों।

#### शक्ति-पार्थक्य

सरकार के प्रत्येक श्रङ्ग की शक्ति दूसरे श्रङ्ग की शक्ति से पृथक् रहे, उनकी श्रापस में विनष्टता न हो, इसे शक्ति-पार्थक्य सिद्धान्त कहते हैं। प्राचीन काल से अपनेक लेखकों ने इसके सम्बन्ध में श्रपना

<sup>\*</sup>Seperation of Powers.

मत स्चित किया है। आधुनिक लेखकों में मानटेस्क्यू इस धिस्रति का विशेष प्रतिपादक माना जाता है। उसने लिखा है:—'यदि व्य-वस्थापक और शासन-शक्ति इकट्टी एक ही व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के पास रहे तो स्वतंत्रता विलक्कल नहीं रह सकती, क्योंकि इस बात का भय रहेगा कि व्यवस्थापक सभा था राजा अत्याचार-पूर्ण कानून बनाये, तथा उनका अत्याचार-पूर्ण रीति से प्रयोग करे। इसी प्रकार यदि न्याय-शक्ति व्यवस्थापक और शासन-शक्ति से पृथक् न हो, तो भी स्वतन्त्रता नहीं रह सकती। यदि न्याय-शक्ति को व्यवस्था पक-शक्ति के साथ मिला दिया जाय तो नागरिकों का जान-माल सुरक्षित रहने का भरोसा न रहेगा, क्योंकि न्यायाधीश ही कानून बनानेवाला होगा। यदि न्याय-शक्ति को शासन-शक्ति के साथ मिला दिया जाय तो न्यायाधीश में अत्याचार करने की शक्ति आ जायगी।

इसका अर्थ यह है कि सरकार की तीनों शक्तियों को अलग-अलग रहना चाहिए, उनके सम्मिलित हो जाने से नागरिकों की स्वतन्त्रता न रह सकेगी। योरप के कई राज्यों की, और विशेषतया संयुक्त-राज्य अमरीका की शासन-पद्धति इसी सिद्धान्त पर बनायी गयी है। अमरीका की शासन-पद्धति में इस बात का होना चौदहनें परिच्छेद में दर्शाया जा जुका है।

सिद्धान्त से सरकार के तीनों अङ्ग अवश्य पृथक् पृथक् हैं, परन्तु न्यवहार में ऐसा नहीं होता। इंगलैंड की शासन-पद्धति की बात लीजिए। साधारस हिंद्ट से वहाँ सरकार के तीनों कुङ्ग अलग-अलग हैं; पार्लिमेंट कान्न बनाती है, मंत्री-मंडल शासन-कार्थ करता है. श्रीर बिबी कौंसिल वहाँ सर्वोच्च न्याय-संस्था है। परन्तु तनिक सक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो इन तीनों श्रङ्गों का परस्पर में काफ़ी सम्बन्ध है। पार्लिमेंट की दो समायों में से. सरदार सभा (हाउस-ब्राफ़-लार्डस) का सभापति लार्ड चान्सलर मंत्री-मंडल का सदस्य होता है, और प्रिनी कौंखिल का प्रधान भी। इस प्रकार एक व्यक्ति सरकार के तीनों श्रङ्गों के कार्य में महत्व-पूर्ण माग लेता है। पुन: वहाँ मनत्री-मंडल के सब सदस्य पार्लिमेंट के भी सदस्य होते हैं. और उसमें भाग लेते हैं। इससे स्पष्ट है कि वास्तव में वहाँ शक्ति-पार्थक्य नहीं है। तीनों श्रङ्ग एक दसरे से बहत सम्बन्धित हैं. एक का दसरे पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अन्य राज्यों की शासन-पद्धति पर गम्भीर विचार करने से वहाँ भी यही बात प्रतीत होती है। उत्तरदायी शासन-पद्धति में व्यवस्थापक मंडल शासन-कार्य का निरीक्षण और नियन्त्रण करता है. और अपने श्रविश्वास-सूचक प्रस्ताव द्वारा शासक-वर्गको पदच्यत कर सकता है। न्यायाधीश-वर्ग क़ानून का अर्थ लगाते समय क़ानून की शृटियों का संकेत करते हैं, इस प्रकार कानन के संशोधन अथवा नये कानन बनाने में सहायक होते हैं।

जिस प्रकार शरीर के भिन-भिन्न खड़ों का खपना-खपना कार्य-चेत्र पृथक पृथक होते हुए भी, सब एक-दूसरे के सहायक रहते हैं। इसी प्रकार सरकार के तीनों खड़ों की कार्य-कुशलता भी तीनों के पारस्परिक सहयोग पर निर्भर है। कल्पना करो, न्यवस्थापक मंडल ने एक क़ानून बनाया और शासक-वर्ग ने उसका नागरिकों द्वारा पालन कराने में उपेला की, अथवा न्यायालय ने उस कानून मंग करनेवाले के लिए दंड निर्धारित नहीं किया तो कानून की मर्यादा क्या रही। अथवा, जब न्यायालय ने किसी अपराधी के लिए दंड निर्धारित ही कर दिया परन्तु शासक-वर्ग ने न्यायालय के निर्याय के अगुसार अपराधी को केंद्र में नहीं रखा या उससे जुर्माना वसूल नहीं किया तो नागरिकों की हिंछ में न्यायालय का क्या सम्मान रहा है ही प्रकार, यदि न्यायालय शासकों के प्रत्येक कार्य के विरुद्ध निर्णय देने लगें, तो शासकों की प्रतिष्ठा क्या रहे, शासन-कार्य का संचालन ही कैसे हो! निद्दान, जब सरकार के तीनों अक्षों में सहयोग न हो तो राज्य में कुड्यवस्था होगी; राज्य-निर्माण का उद्देश्य ही नष्ट हो जायगा। हाँ, यह आवश्यक है कि कोई एक अक्ष हतना अधिकार-युक्त न हो जाय कि वह दूसरे अक्षों पर अनुवित प्रभाय डाल सके।

सरकार की शक्तियों का पार्थक्य कहाँ तक होना चाहिए, इसके सम्बन्ध में कोई ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता जो सब राज्यों में ठीक रहे। प्रत्येक राज्य की परिस्थित भिन्न-भिन्न होती है, और वहाँ देश-काल के अनुसार ही शक्ति पार्थक्य हो सकता है। हाँ, कुछ बातें हर जगह विचारणीय है। न्यायाधीश-वर्ग के पार्थक्य तथा स्वतंत्रता में सब राजनीतिज्ञ सहमत हैं, न्यायाज्ञय पर किसी का प्रभाव न पड़ना चाहिए। व्यावस्थापक मंडल को शासक-वर्ग के नियंत्रण का यथेष्ट अधिकार होना चाहिए; जनता पर कर लगाने तथा सार्वजनिक द्रव्य को खर्च करने के विषय में व्यवस्थापक मंडल ही अधिकारी होना चाहिए।

#### अधिकार-विभाजन

श्रव इस इस बात का विचार करना चाइते हैं कि राज्य में, केन्द्रीय, प्रान्तीय और स्थानीय सरकारों में अधिकारों का विभाजन कैसे होता है. इस विषय में सिद्धान्त क्या है. तथा उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। अधिकार-विभाजन का प्रश्न विशेष रूप से बड़े राज्यों में ही उपस्थित होता है। आधुनिक काल में राज्यों का विस्तार बढ़ने की सुविधा और प्रवृत्ति तो अधिक है ही, अब उनका कार्य-त्रेत्र भी पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ा हुआ है। अतः अधिकार-विभाजन समस्या ने वर्तमान राजनीति में विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है। इस समय बड़े-बड़े राज्य अपनी सीमा और तेत्र के अन्तर्गत उपस्थित होने वाले शासन-सम्बन्धी समस्त विषयों पर, केन्द्रीय संसार द्वारा, यथेष्ट ध्यान नहीं दे सकते । ऐसा करना बहुत कठिन है, यदि इसका प्रयत्न भी किया जाय तो शासन-प्रवन्ध जैसा चाहिए वैसा न हो सकेगा । अतः यह आवश्यक हो गया है कि केन्द्रीय सरकार, जितने कार्यों का दायित्व स्थानीय सरकारों को दे सके, दे दे। इससे उसका कार्य-भार हल्का होगा, श्रीर कार्य भी श्रच्छी तरह सम्पादित होगा।

आधुनिक राज्यों में बहुधा ऐसा होता है कि जिन विषयों का सम्बन्ध समस्त राज्य से होता है, या जिनका सम्बन्ध उस राज्य और अन्य राज्य (या राज्यों) से होता है, उन विषयों सम्बन्ध अधिकार केन्द्रीय सरकार को होता है, और जिन विषयों का सम्बन्ध किसी स्थान विशेष के व्यक्तियों से होता है, वे स्थानीय सरकार को शोंपे जाते हैं। इस प्रकार विदेश-नीति, देश-रक्षा, आयात-निर्यात, सिक्का, डाक, तार, यातायात के बड़े साधन (बड़ी रेल, जहाज आदि), मनुष्य-गणाना आदि विषय केन्द्रीय होते हैं, इन पर केन्द्रीय सरकार का अधिकार रहता है, और सड़क, नल, रोशनी, आदि विषय स्थानीय माने जाते हैं; इनके सम्बन्ध में अधिकार स्थानीय सरकारों को दिया होता है।

संवात्मक राज्यों में शासन-विधान में ही यह स्पष्ट लिखा रहता है कि अमुक-अमुक विषयों में केन्द्रीय सरकार का अधिकार है और अमुक-अमुक विषयों में संवान्तरिक सरकारों का। इसमें न तो संवस्तरकार ही कुछ फेर-बदल कर सकती है, और न संवान्तरित सरकारों ही। किसी को दूलरे के चेत्र में प्रवेश करने का अधिकार नहीं होता। संवान्तरित राज्यों में से प्रत्येक में सरकार के कार्य वा केन्द्रीय और स्थानीय मेद से विचार रहता है, इसका निर्णय संवान्तरित राज्य की सरकार करती है, और फलत: उसे इसमें समय-समय पर परिवर्तन करने का भी अधिकार होता है।

चंच-निर्माण का मुख्य उद्देश्य अपनी शक्ति-वृद्धि और आस्म-रक्षा होता है। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सेना के नियंत्रण का अधिकार संघ-सरकार को हो। पुनः अन्य राज्यों से व्यवहार क्रने में संघ को एक इकाई की मौति कार्य करना आवश्यक है। अतः विदेशों से जो सम्बन्ध हो, उसका भी निश्चय केन्द्रीय सरकार हारा होना चाहिए। युद्ध तथा विदेश-नीति के संचालन के लिए द्रव्य की आवश्यक है कि संघ

सरकार को अपने नागरिकों पर कर लगाने का निर्धारित अधिकार हो। कभी-कभी कुछ द्रव्य की आवश्यकता अकस्मात आ पड़ती है, यह आवश्यकता किसी सामायिक कार्य के लिए होतो है, जिसे तत्काल करना होता है। ऐसे कार्यों के लिए संव-सरकार को अध्य लेने का भी अधिकार होना चाहिए।

इस प्रकार युद्ध श्रीर श्रात्म-रज्ञा, बाहरी मामलों का नियंत्रण, श्रीर द्रव्य संग्रह करने की शक्ति ये तीन ऐसे आवश्यक कार्य हैं. जिनका श्रधिकार संघ-सरकार को रहे बिना संघ-राज्य बना ही नहीं रह सकता । संघ सरकार के करने के, दूसरी श्रेणी के कार्य वे हैं, जिनका राज्य भर के लिए समान रूप से होना लामकारी होता है। उदाहर खबत सिक्का, पेटंट ( कोई वस्तु बनाने का सर्वाधिकार ), मद्रणाधिकार का नियंत्रण, डाक, तार, बेतार के तार का कार्य-संचालन । तीसरे दर्जे पर वे सार्वजनिक कार्य हैं. जिनमें यद्यपि समानता की अत्यन्त आवश्यकता नहीं है, तथापि राष्ट्र-हित की हिष्ट से उसकी बहुत उपयो-गिता है, जैसे यातायात के बड़े पैमाने के कार्य-रेल आदि, नहर, वैंकिंग, और यातायात-शुल्क-निर्धारण । चौथी श्रेणी में ऐसे कार्य हैं जिनका संघ-सरकार के पास रहने या संघान्तरित राज्य के पास रहने के सम्बन्ध में राजनीतिशों में मत-भेद है। इनका विभाजन बहत-कुछ संघ-राज्य की परिस्थित पर निर्भर है. इनके उदाहरण शिचा-प्रचार, विवाह-शादी तथा सम्बन्ध-विच्छेद के विषय हैं। शेष कार्य संघान्तरित राज्यों के लिए छोड़ दिये जाने चाहिएँ। इनके सम्बन्ध में भी मत-भेद रहता है, तथापि इनमें स्थानीय उपयोगिता के

कार्यों का समावेश हो सकता है।

सारतवर्ष को स्थित कुछ निराली ही है। यह स्वतंत्र राज्य नहीं है। यहाँ प्रमुख्व-शक्ति ब्रिटिश पालिमेंट में है। सप्ताट (इज्जलैंड-नरेश) की थ्रोर से यहां गवर्नर-जनरल तथा भारत-सरकार कार्य करते हैं। यहाँ संच शासन की बात तो वास्तव में अभी कुछ वर्ष से चली है। परन्तु देश बड़ा होने से केन्द्राय सरकार, प्रान्तीय सरकारों को ख़ासे अधिकार दिये बिना, शासन-प्रवन्त्र अच्छी तरह संचालित नहीं कर सकती थी। यद्यपि प्रान्तों को कुछ विशेष अधिकार देने की बात पिछले योरपीय महायुद्ध के बाद, सन् १९१९ ई० से आरम्म हुई, जब कि इस विषय में लोकमत काफी प्रवल हो गया था, प्रान्तीय सरकारों का अस्तित्व यहाँ पहले से रहा है। प्रान्तीय सरकारों को अपने चेत्र में निर्धारित अधिकार मिले रहते थे; इन अधिकारों से ही, भिज्ञ-भिज्ञ प्रान्तों में, भारत-सरकार द्वारा प्रेरणा होने पर, स्थानीय संस्थाओं का कानून बनाया गया, जिसके अनुसार म्युनिस्पैलिटियों, और जिला-बोडों आदि की स्थापना की गयी।

एकात्मक राज्यों में केन्द्रीय सरकार को मुख्य-मुख्य सब ऋषिकार होते हैं। वही यह निश्चय करती है कि स्थानीय कार्य क्या हों, और उनके करने के लिए कार्यकर्ताओं का संगठन किस प्रकार का रहे। बहुधा वही मुख्य-मुख्य स्थानीय ऋषिकारियों को नियत तथा बख़्तीस्त करती है, तथा समय-समय पर उनके कार्यों और ऋषिकारों में परिवर्तन करती है।

श्राज कल यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि स्थानीय विषयों का

चेत्र बढ़ता रहे; लोगों को अपनी स्थानीय आवश्यकता-पूर्ति के विषयों अधिकाधिक अधिकार हों, उनमें केन्द्रीय सरकार का इस्तच्चेप बहुत कम रहे। केन्द्रीय सरकार केवल यह व्यवस्था करे कि स्थानीय सरकारों में परस्पर कोई विवाद न हो। यदि विवाद उपस्थित हो तो उसे निपटा दिया जाय; राज्य की एकता में विज्ञ उपस्थित न हो। इससे अधिक केन्द्रीय सरकार का नियंत्रया न रहे।

अधिकार-विभाजन की पद्धति—अधिकार-विभाजन के सम्बन्ध में दो सिद्धान्त हैं:—

- (१) केन्द्रीय राज्य कानून बना दे; उसके अनुसार, शासन-प्रबन्ध का कार्य स्थानीय संस्थाओं को सौंप दिया जाय।
- (२) केन्द्रीय राज्य साधारण नियम बनाने का कार्थ स्थानीय संस्थाओं को सौंप दे, श्रीर उनके शासन-प्रवन्ध श्रादि का स्वयं निरीच्या करें।

पहली पद्धित में प्रायः होता यह है कि स्थानीय छंस्थाओं को जो नियम अच्छे नहीं लगते, उन पर वे विशेष अमल नहीं करतीं, स्थानीय अधिकारी स्वच्छुन्द हो जाते हैं। इसके परिणाम-स्वरूप केन्द्रीय संस्था उनके कार्य में इस्तच्चेप करती है; और, दोनों में विवाद बना रहता है। शासन शिथिल हो जाता है। आदमी अपने स्थानीय विषयों को महत्व देते हैं, और केन्द्रीय विषयों को उपेक्षा करने लगते हैं। हाँ, इस पद्धित में जनता की स्वतंत्रता बनी रहती है। वह स्थानीय कर्मचारियों की नियुक्ति करती है, उसे अनेक आदमी अवैतनिक सेवा करनेवाले मिलते रहते हैं, सर्वधाधारण

को सार्वजनिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। बहुत-से आदमी जब तक स्थानीय संस्था के पदाधिकारी होते हैं, शासन-कार्य करते हैं, और निर्धारित अवधि के पर चात् अवकाश प्रहर्ण करके सर्वसाधारण में मिल जाते हैं; यह नहीं होता कि सरकारी पदाधिकारियों की कोई स्थायी अर्था बनी रहे, जो अपने आपको सर्वसाधारण से पृथक् समसे। इस प्रकार, जब जनता में अनेक आदमी ऐसे होते हैं जो समय-समय पर स्थानीय संस्थाओं के पदाधिकारी रह चुकते हैं तो जनता को सार्वजनिक कार्य करने का अनुभव अधिक होता है, और साथ ही उसका मान भी, स्थायी शासकों की हिष्ट में, अधिक होता है।

अब दूसरी पद्धति की बात लोजिए। इसमें केन्द्रीय सरकार का स्थानीय संस्थाओं पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, स्थानीय अधिकारी मनमानी नहीं कर सकते। शासन-प्रवन्ध विवाद-रहित और स्थिरता-पूर्वक चलता है। परन्तु स्थानीय जनता का अधिकार नगर्यय हो जाता है। उसके स्वायों और हितों की उपेक्षा की जाती है। स्थायी शासकों के कारण, सर्वेसाधारण को सार्वजनिक कार्यों का विशेष अनुभव नहीं होता; जनता, अधिकारियों को हाष्ट में, कम सम्मानित होतो है। स्थानीय संस्थाओं के कर्मचारी अपने उच्च अधिकारियों को संदुष्ट करते रहते हैं; जब कि वास्तव में जनता उनकी आराध्य-देव होनी चाहिए। इस प्रकार दोनों पद्धतियों में कुछ गुण्य हैं, तो कुछ दोष भी। प्रायः राज्य दोनों के बीच का मार्ग ग्रहण करते हैं। पहली पद्धतिवाले राज्य स्थानीय संस्थाओं को नियम बनाने के

सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रया से कुछ गुक्त कर उन्हें इस विषय के अधिकार अधिकाधिक देते हैं। वे स्थानीय प्रवन्त्र पर अपना निरीक्ष्य बढ़ा रहे हैं, वे अपने शासन को दृढ़ कर रहे हैं। इसी प्रकार दूसरी पद्धतिवाले राज्यों में केन्द्रीय सरकार के शासन को कुछ शिथिल करने की प्रवृत्ति है, केन्द्रीय सरकार स्थानीय संस्थाओं के शासन-प्रवन्ध में अपना इस्तचेप कम करती है।

स्थानीय संस्थाओं की विशेषता—हमने पहले कहा है कि स्थानीय कार्य, केन्द्रीय सरकार की अपेक्षा, स्थानीय संस्थाओं द्वारा अच्छी तरह हो सकते हैं। बात यह है कि प्रत्येक गांव, नगर अथवा ज़िले की अपनी विशेष परिस्थित होती है; तीर्थ-स्थान औद्योगिक नगर, ऐतिहासिक केन्द्र की अपनी-अपनी समस्या होती है। वहाँ का प्रवन्ध आदि करने के लिए उसकी विभिन्नता को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। केन्द्रीय सरकार उनके लिए नियम बनाने में स्थीरेवार विचार नहीं कर सकती। किर, स्थानीय संस्थाओं को वहाँ के लिए कुछ योग्य अनुभवी लोगों की सेवाएँ निस्शुल्क या अवैतिक भी मिल सकती है। बाहर के आदिमियों को वहां के सम्बन्ध में न हतना ज्ञान होता है और न उन्हें वहां के कार्य में ऐसी दिलचस्थी होती है।

इसके श्रतिरिक्त स्थानीय शासन-संस्थाओं के संगठन के पक्ष में एक श्रीर भी महत्त्व-पूर्ण बात है । ये संस्थाएँ सर्व साधारण की राजनैतिक शिक्षा का बहुत उत्तम साधन है। प्रायः यह श्रतुभव में श्राया है कि जिन राज्यों में स्थानीय संस्थाओं का काम फला-फूला है, वहां लोक-तंत्रात्मक भावनाओं के प्रचार में विशेष सफलेता मिली है। गांव या नगर का चेत्र इतना छोटा होता है, कि साधारण योग्यता का व्यक्ति भी उससे भली-भांति परिचित हो सकता है, और वहां सार्वजनिक कार्य करके अपनी उपयोगिता का परिचय स्वयं पा सकता है, तथा औरों को दे सकता है। स्थानीय कार्य में सफलता प्राप्त कर आदमी अपनी योग्यता एवं आस्म-विश्वास की वृद्धि करता है, तथा अपने जीवन को विशेष उपयोगी बनाने का मार्ग ग्रह्मण कर सकता है। उसे संगठन, नियम-निर्माण, दूसरे के हिष्ट-कोण को समझने, सिह्मणुता का व्यवहार करने आदि का प्रारम्भिक जान हो जाता है; ये बातें भावी राजनैतिक जीवन के लिए उपयोगी होती हैं।



## उन्नीसवाँ परिच्छेद प्रतिनिधि-निर्वाचन

हुन्न हुन्न परिच्छेदों में कानूनों के सम्बन्ध में कई बार उल्लेख हुन्ना है। त्राज कल विकित राज्यों में कानून बनाने का काम व्यवस्थापक सभाएँ करती हैं; इन सभाओं के सदस्य नागरिकों के प्रतिनिधि होते हैं। इस परिच्छेद में इस बात का विचार किया जाता है कि प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है, उन्हें कीन चुनता है, श्रीर इस विषय श्रन्य ज्ञातन्य वातें क्या हैं।

प्रतिनिधि-प्रणाली — प्राचीन समय में यूनान त्रादि देशों के छोटे-छोटे राज्यों में सैकड़ों वर्ष तक शासन-सम्बन्धी विषयों पर निर्धारत आयु के समस्त नागरिक एकत्रित होकर अपना मत प्रकट करते थे, और उनकी सर्व सम्पति या बहु-सम्मति से ही, क़ानून बनते थे।

यूनान आदि में बहुत-से गुलाम (दास) होते थे, उन्हें तथा त्रियों की नागरिक नहीं माना जाता था।

इस प्रकार जनता को प्रत्यक्ष रूप से अपने यहाँ के व्यवस्था-कार्य में भाग लेने का अधिकार था। जब तक राज्य बहुत छोटे रहे, इस पद्धति से व्यवस्था-कार्य चलता रहा। परन्तु क्रमशः उनके बड़े और विस्तृत हो जाने पर एवं उनको जन-संख्या वहुत थढ़ जाने पर शान्ति तथा सुगमता से कार्य सम्पादन होना असम्भव हो गया।

तब प्रतिनिधि-प्रणाली का आविष्कार हुआ। यह सोचा गया कि राज्य के प्रत्येक भाग ( ग्राम या नगर ) के समस्त नागरिक व्यवस्था-कार्य में योग देने के बजाय अपना यह अधिकार कुछ चुने हुए सजनों को देदें, जो उनकी श्रोर से श्रावश्यक क़ानून की रचना श्रीर शासन-कार्य किया करें। ऐसे चुने हए सज्जन 'प्रतिनिधि' कहलाने लगे। इस प्रकार यदि राज्य की जन-संख्या लाखों ही नहीं, करोड़ों भी हो तो उनकी श्रोर से केवल दो-चार सौ श्रादमी उक्त कार्य कर सकते हैं। सुविधा या श्रावश्यकता होने पर यह संख्या बढायी जा एकती है। प्रतिनिधि-प्रणाली से कानून बनाने के कार्य में लोक-यत्तारमक भावों की रचा करना कितना मुविधाजनक है, यह स्पष्ट है। इससे बड़े-बड़े राज्यों में दूर-दूर से असंख्य आदिमियों को एक स्थान पर इकट्टे होने की ज़रूरत नहीं रहती। उनकी श्रोर से थोड़े-से श्रादमी शान्तिपूर्वक विचार-विनिमय करने श्रीर कानून बनाने का काम करते हैं। साथ ही सर्व-साधारण को यह सन्तोष रहता है कि जो आदमी क़ानून बनाते हैं, वे इमारे चुने हुए हैं; इमने उनको मेजा है. वे हमारे लाम-हानि का विचार करके ही क़ानून बनायेंगे। एक प्रकार से इम अपने ही बनाये हुए क़ानूनों से शासित होंगे; इस अपने ही श्रधीन होंगे श्रर्थात् हम स्वराज्य-भोगी होंगे।

प्रतिनिधि-प्रयाली में जनता अर्थात् सर्वसाधारण स्वयं कानून नहीं बनाते, वरन् उनके प्रतिनिधि यह कार्य करते हैं। इस प्रकार इस प्रयाली का अवलम्बन करनेवाले राज्य में, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र नहीं होता (उसका होना व्यावहारिक या सुविधाजनक नहीं होता) हां, इसे परोक्ष प्रजातन्त्र कह सकते हैं। विशेष सुविधाजनक होने के कारण इस प्रयाली का प्रचार कमशाः बहुत-से देशों में हो गया। प्रत्येक देश में व्यवस्थापक सभाओं के लिए जनता की सर्व-सम्मत्ति या बहुमत के अनुसार प्रतिनिधियों का नया निर्वाचन करने की रीति यह गयी।

प्रत्यक्ष और प्रोक्ष निर्वाचन—प्रतिनिधियों का जुनाव दो तरह से हो सकता है—प्रत्यक्ष रीति से, और परोच्च रीति से। कल्पना कीलए कि एक प्रान्त है, जिसकी कुल आवादी चार करोड़ है, इसमें नावालियों आदि को छोड़कर दो करोड़ आदमी ऐसे हैं, जिन्हें मताधिकार प्राप्त है। ये दो करोड़ आदमी अपने-अपने नगर की म्युनि-सिपैलटी या जिला-बोर्ड आदि के लिए प्रतिनिधियों की संख्या १५०० है। अब, उस प्रान्त की व्यवस्थापक परिषद् के सहस्यों का निर्वाचन करना है। यदि उसके कुल दो करोड़ मत दाता इन सदस्यों का जुनाव करें तो इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जायगा; और यदि व्यवस्था पक परिषद् के सहस्यों के जुनाव का अधिकार केवल इनके जुने हुए उपर्यक्ष १५०० सदस्यों को ही हो तो इसे परोक्ष निर्वाचन कहा जायगा। परोक्ष निर्वाचन की दूसरी विधि यह है कि साधारण मत-दाता पहले कुछ निर्वाचकों का चुनाव करते हैं। फिर, ये निर्वाचक प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। परोक्ष निर्वाचन के पच्च में यह कहा जाता है कि यह सरल, सुगम तथा कम-खर्चोली है। एक बार स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों का निर्वाचन हो चुकने के बाद, प्राम्तीय या केन्द्रीय व्य-बस्थापक संस्थाओं के चुनाव के लिए फिर बैस ही मंत्रमठ उठाना नहीं पड़ता। करोड़ों आदमियों को बार-बार मत देने का कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं होती। मध्यस्थ संस्था (म्युनिसिपल बोर्ड आदि) के सदस्य सर्वसाधारण जनता की अपेचा अधिक योग्य होते हैं, और वे अपने प्रतिनिधि विशेष रूप से सोच-समफ कर मेज सकते हैं।

श्रव, इलके विपन्न को बात लीजिए। स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों का जुनाव करने से सर्वधाधारण मत-दाताओं में स्थानीय राजनीति में श्रनुराग उत्पन्न होता है, परन्तु इससे उन्हें केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विषयों के बारे में विचार करने का, तथा व्यापक राजनीति की शिच्चा पाने का, यथेष्ट श्रवसर नहीं मिलता। वे देश या प्रान्त के प्रश्न और समस्याओं से अपरिचित रहते हैं। पुनः इस प्रथा में साधारण मत-दाताओं और प्रतिनिधि में सीधा सम्बन्ध नहीं रहता; इसलिए वे उसके चुनाव की श्रोर उदासीन से रहते हैं। इस प्रकार प्रान्त या देश की राजनीति निर्धारित करने में उनका यथेष्ट भाग नहीं होता। इससे प्रजाननत्त्र शासन-पद्धांत का उद्देश्य ही बहुत-कुछ विफल हो जाता है। श्रतएव प्रायः प्रतिनिधियों का सीधा जनता द्वारा निर्वाचित होना ही उत्तम माना जाता है; श्रयांत् परोक्ष निर्वाचन की श्रपेक्षा, प्रत्यच्

निर्वाचन बहत श्रव्छा समभा जाता है।

निर्वाचक-मंध-निर्वाचक-संघ दो प्रकार के होते हैं-साधारमा श्रीर विशेष । साधारणा निर्वाचक-संघ में निर्वाचक सर्वसाधारणा में से होते हैं किसी श्रेणी या समह आदि से ही नहीं। विशेष निर्वाचक-संघ में कछ विशेष श्रेणी या संस्थाओं के व्यक्ति होते हैं। उदाहरणवट भारतवर्ष में 'समीदारों, मजदरों, विश्वविद्यालय तथा व्यापार-सभा (चेम्बर-आफ-कामर्स) आदि को अपने प्रतिनिधि भेजने का विशेष अधिकार है। इनके निर्वाचक-संघ विशेष निर्वाचक-संघ कहलाते हैं। इतके निर्वाचक साधारण निर्वाचक संघों के अतिरिक्त, अपने विशेष निर्वाचक-संघों में भी मत दे सकते हैं. अर्थात इन्हें विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसके समर्थकों का कहना है कि उक्त श्रेशियों के व्यक्तियों की संख्या या प्रभाव कम होने से. ये साधारण निर्वाचक-संघों से चनाव में नहीं आते. अथवा कम आते हैं। इसलिए इन्हें अपने विशेष प्रतिनिधि मेजने का अधिकार मिलना चाहिए। परन्त स्मरण रहे कि किसी विशेष जन-समृह को प्यक् प्रतिनिधित्व देना समाज को छिन्न-भिन्न करना है। यही बात जातिगत-निर्वाचक-संघों के विषय में है। भारतवर्ष में इनकी व्यवस्था विशेषतया मुसलमानों की माँग के आधार पर हुई है। क्रमशः फूट की बेल बढ़ती ही गयी। अन्य जातियों में भी साम्प्रदायिकता का रोग लग गया। श्रतः पृथक् निर्वाचन की प्रथा बहुत। घातक है; सर्वत्र संयुक्त निर्वाचन ही होना चाहिए । हाँ, विशेष दशा में, निर्धारित समय के लिए, ऋल्प-संख्यक जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या सुरक्षित की जा सकती है।

मताधिकार—जिन व्यक्तियों को मताधिकार ( प्रतिनिधि जुनने में मत देने का अधिकार) होता है, वे यह अनुभव करते हैं कि राज्य के शासन में हमारा भी कुछ भाग है, चाहे वह परोज्ञ कर से ही क्यों नहीं। इस लिए यह आवश्यक है कि यह अधिकार देश के अधिक-से-अधिक व्यक्तियों को हो; केवल किसी विशेष अथीं, विशेष जाति, धमें या पेशे-वालों को ही नहों। इसमें अमीर-गरीव, खी-पुरुष, कृषक-जमीदार आदि का विचार नहीं न हो। इसमें अमीर-गरीव, खी-पुरुष, कृषक-जमीदार आदि का विचार नहीं न वालों थे। हाँ, राज्य के अपरित्कव या विकृत अंगों को मताधिकार मिलना उचित नहीं है। इस प्रकार उन्नत प्रजातंत्र राज्यों में भी वालकों (प्राय: अठारह-बीस वर्ष से कम आयु वालों) को, तथा पागलों को, यह अधिकार नहीं दिया जाता; कारया, साधारखाया उनमें नागरिक प्रश्नों पर विचार करके उचित मत देने की योग्यता नहीं होती।

कैदियों का क्रैद रहना ही इस बात का प्रमाण माना जाता है कि उन्होंने राज्य के नियमों का उलंघन किया है। इसिलए उन्हें बहुधा क्रैद की अवधि के बाद भी कुछ समय के लिए मताधिकार से वंचित रखा जाता है। परन्तु प्रत्येक राज्य में राजनैतिक तथा अन्य (चोरी आदि करनेवाले) कैदियों में स्वष्ट अन्तर होना चाहिए; और कम-से-कम, अहिन्सक राजनैतिक कैदियों को कैद की अवधि के बाद तो किसी भी दशा में मताधिकार से वंचित न किया जाना चाहिए।

विदेशियों (या अनागरिकों ) को भी प्रायः किसी देश में मता-धिकार नहीं दिया जाता, क्योंकि इनकी इस देश से उतनी सहानुभूति नहीं होती, जितनी अपने देश से होती है। इसी विचार से एक प्रान्त, जिले या नगर के लिए प्रतिनिधि निर्वाचित करने में बहुधा दूसरे प्रान्त, जिले, या नगर के निवासियों को मताधिकार नहीं दिया जाता। हाँ, कुछ समय निवास करने तथा कुछ नियमों का पालन करने पर उन्हें यह अधिकार दे दिया जाता है।

उपर्युक्त व्यक्तियों को छोड़ कर और कोई व्यक्ति निर्वाचक होने का अनिधकारी नहीं माना जाना चाहिए। निर्वाचक होने के लिए किसी प्रकार की सम्यत्ति रखने या उसके कुछ शिक्षित होने आदि की शर्व रखना अनुचित है। नावालिग, पागल या कुछ अपराधी व्यक्तियों को हमने निर्वाचक होने का अनिधकारी बताया है। उन्हें छोड़ कर अन्य सब व्यक्तियों को मताधिकार मिलना चाहिए। इसे 'बालिग मताधिकार' कहा जाता है।

स्त्रियों को मताधिकार देने के विषय में पहले बहुत मत-भेद था, अब विरोध कमशः हटता जा रहा है। उन्नत राज्यों में स्त्रियों के लिए प्राय: पुरुषों के समान ही मताधिकार की व्यवस्था है।

सिद्धान्त से यह माना जाता है कि धवंधाधारण की इच्छा ही प्रमुख-शाकि है, और सब नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में भाग लेकर इस इच्छा को प्रगट करना चाहिए। इस प्रकार प्रतिनिधि-निर्वाचन का अधिकार प्रत्येक नागरिक का स्वामाविक और जन्म-सिद्ध अधिकार है। किन्तु व्यवहार में यह बात पूरी नहीं होती। प्रत्येक राज्य में कुछु-न-कुछ नागरिक अपने मताधिकार से वंचित रहते हैं। जो राज्य जितना अवनत, या कम विकसित होता

है, उतने ही अधिक नागरिक वहाँ इस अधिकार से बंचित मिलेंगे।

निर्वाचकों को चाहिए कि वे ऐसे सजन को ही मत देकर अपना
प्रतिनिधि चुनें जो समुचित रूप से योग्य, अनुभवी, तथा उदार और
सुभारक हो, निस्वार्थ कार्य, त्याग और सेवा का उच्च आदर्थ
रखता हो। उसकी जाति-पाँति का विचार करना ठीक नहीं। इस
बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि वह निर्मीक और स्वतंत्र
प्रकृति का हो; खुशामदी, अधिकारियों के रीव में आनेवाला न हो।
मतदाताओं को ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को मत देकर
वे अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, वह जो-कुछ व्यवस्थापक सभा में
कहेगा, वह उनकी तरफ से कहा हुआ समक्ता जायगा; इसिलए वे
खाव सोच-समक्त कर मत दें।

कुछ नागरिक निर्वाचन के अवसर पर मत देने के लिए नहीं जाते । यह उचित नहीं है । उनकी उपेक्षा से सम्भव है, योग्य उम्मेदवारों के वास्ते मतों में कमी रह जाय, और अयोग्य उम्मेदवार व्यवस्थापक सभा के सदस्य वन जायँ, जिसका दुष्परियाम सब नाग-रिकों को अगले निर्वाचन तक भुगतना पड़े । अस्तु, मतदाता की हैसियत से नागरिकों का कर्तव्य है कि वे मत का अवश्य उपयोग करें; मत देने में कमी उपेक्षा न करें ।

मत देना — मताधिकार से यथेष्ट लाम तभी हो सकता है, जब कि मतदाताओं का अपना मत देने में पूरी स्वतंत्रता हो। जिस व्यक्ति को वे प्रतिनिधि बनाने के लिए अधिक उपयुक्त समर्फे, उसे दी मत दे सकें, उन पर किसी का अनुचित दबाव न पढ़े, और न उन्हें कोई प्रलोभन श्रादि दिया जाय। बहुधा जब सतदाता यह जान लेता है कि श्रमुक उम्मेदवार, सदस्य बनने के लिए, सबसे श्रिषक योग्य है, तो भी यदि कोई दूषरा उम्मेदवार उसका मित्र या रिरेतेदार है, श्रयवा उसकी जाति या धर्म का है, या विशेष प्रतिष्ठा वाला है, तो उसके मन में उसका लिहान हो जाता है। श्रीर, श्रयर सब के सामने मत देना पड़े तो सम्भव है कि मतदाता श्रपनी वास्तिषक सम्मति के विरुद्ध हम दूसरे उम्मेदवार के लिए मत दे दे। इस वास्ते मत गुत रूप से देने की प्रया चलायी गयी है।

मत देने की विधि—आज कल निर्वाचन प्रायः इस तरह होता है—पहले सरकार द्वारा निर्वाचन-स्थान, तिथि और समय निश्चिल किया जाता है, और प्रत्येक निर्वाचन-स्थान के लिए एक या अधिक निर्वाचन-अफसर नियुक्त किया जाता है। जब निर्वाचक मत देने की जगह जाता है तो उसका नाम, निर्वाचक नम्बर, और पता पूछा जाता है। आवश्यक होने पर उम्मेदवार या उसके एजंट को निर्वाचन-अफसर के सामने निर्वाचक की शासलक करनी होती है। शिच्चित निर्वाचक को अपने इस्ताक्षर करने, और अशिक्षित को अपने अंगूटे का निशान लगाने पर एक पर्चा दिया जाता है, जिसे निर्वाचन-प्रम, मत-पत्र, या 'वेलट-पेपर' कहते हैं। निर्वाचन-अफसर निर्वाचक को यह बता देता है कि वह अधिक-से-अधिक कितने मत दे सकता है। पर्चा लेकर शिच्चित निर्वाचक, नियत किये हुए एकान्त स्थान में जाकर, उस पर्चे पर अपने अभीष्ट उम्मेदवार के नाम के सामने निर्दाण्ट चिन्ह ( + या × ) कर देता है; और उस पर्चे को मोड़ कर एक सन्दृक

में डाल देता है, जो वहाँ इस विशेष कार्य के लिए तैयार करा कर रखा जाता है। यदि निर्वाचक अशिद्धित या बीमार हो, या बेकार हाय बाला हो तो निर्वाचन-श्रफसर, उम्मेदवारों तथा उनके एजंटों की उपस्थिति में, उसके बताये हुए नाम के सामने निशान लगा कर पर्चे को उस संदुक में डलवा देता है।

अशिक्षित निर्याचकों का मत गुप्त रखने के लिए कहीं कहीं गंगीन सन्दूकों का भी उपयोग किया जाता है। प्रत्येक उम्मेदवार के लिए एक-एक रंग नियत कर दिया जाता है, और उस रंग के खंदूक पर उसका नाम भी लिख दिया जाता है, (या उसका फोटो चिपका दिया जाता है)। जब निर्वाचन-अफसर किसी निर्वाचक को मत-पन्न देता है तो वह उसे यह समभा देता है कि किस उम्मेदवार का क्या रंग है, और उसे कह देता है कि जिस उम्मेदवार के लिए उसे मत देना हो, उसके रंगवाले संद्क में वह अपना मत-पन्न डाल दे। निर्वाचक अपनी इच्छानुसार मत-पन्न अभीष्ट संदूक में डाल देता है।

निर्धारित समय के परचात् प्रत्येक संदूक में डाले हुए मत-पत्रों की संख्या गिन ली जाती है। जिन उम्मेदवारों के लिए अधिक मत आते हैं, उनके निर्धाचित होने की विश्वित की जाती है।

निर्वाचन की एक विधि और है। इसके अनुसार निर्वाचक अपना मत किसी व्यक्ति को नहीं देते, वरन भिन्न-भिन्न दलों द्वारा तैयार की हुई उम्मेदवारों की सुचि को देते हैं। उदाहरसार्थ, कल्पना कीजिए किसी नगर की म्युनिसिपैल्टी का चुनाव होनेवाला है, और यहाँ तीन दल मुख्य हैं—उम दल, कांग्रेव दल, और स्वतंत्र दल। अब यदि निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या बारह निर्धारित की गयी है, तो प्रत्येक दल अपने बारह-बारह उम्मेदवारों की स्वां या फहरिस्त (लिस्ट) तैयार करता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक स्वां के नाम अन्य स्वियों के नामों से सर्वथा भिन्न हो, कुछ उम्मेदवारों के नाम दो या अधिक स्वियों में होना सर्वथा सम्भव है। अस्तु, मत-दाताओं को तीनों सुचियों के नाम बता दिये जाते हैं। प्रत्येक मतदाता को अधिकार है कि वह चाहे जिस स्वां के सम्बन्ध में अपना मत दे। जिस दल को तैयार की हुई स्वां के पद्म में सब से अधिक मत आते हैं, उसी दल की विजय होती है, उस दल के सब उम्मेदवारों के निर्वाचित होने की घोषणा की जाती है।

इस प्रयाली को 'लिस्ट िस्टम' कहते हैं। इस की विशेषता यह है कि मतदाता व्यक्तिगत उम्मेदवार की अपेत्रा, उनकी पार्टी या दल का अधिक ध्यान रखते हैं। इस से भिन्न-भिन्न दलों के संगठन में सहायता मिलती है।

मत-गर्णाना भर्णाली, एकाकी मत प्रणाली — कियी उम्मेदवार के पक्ष में बाये हुए मत गिनने की दो प्रणालियाँ है:— (१) एकाकी-मत-प्रणाली, \* और (२) ब्रनेक-मत-प्रणाली। एकाकी

<sup>\*</sup>Single Voting.

<sup>†</sup>Plural Voting.

अत-प्रणाली बहुत सरल है। जिस नगर या प्रान्त आदि के प्रतिनिधि खुनने होते हैं, उसे सुविशानुसार कुळु निर्वाचन-खेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है, जिनमें से प्रत्येक से एक-एक प्रांतनिधि लिया जाय। जिस निर्वाचन-खेत्र में एक ही उम्मेदवार होता है, उसके मतदाताओं को मत देने की आवश्यकता नहीं होती। पर जब एक निर्वाचन-खेत्र में कई-कई उम्मेदवार होते हैं तो मत लिये जाते हैं। एकाकी-मत-प्रणाली के अनुसार प्रत्येक मतदाता का एक-एक ही मत होता है, जिस उम्मेदवार के पक्ष में सबसे अधिक मत आते हैं, वह प्रतिनिधि घोषित किया जाता है।

यह प्रयाली जैसी सरल है, वैसी ही सदीय है। जब एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है, तब जिस-जिस मतदाता ने उसे मत दिया, उस-उस मतदाता का ही प्रतिनिधित्व होता है। शेष सब मतदाता अपने प्रतिनिधित्व से वंचित रहते हैं, वे व्यवस्थापक सभा के संगठन और निर्णयों के प्रति उदासीन होते हैं। यह सम्भव है कि विजयी उम्मेदवार नाम-मात्र के ही बहुमत से जीत जाय। उदाहरपावत् यदि एक निर्वाचन चेत्र से क को ५०० मत मिलें, और ख को ५०२ तो ख को प्रतिनिधि घोषित किया जायगा। इस प्रकार१००२ मतदाताओं में से ४०० अर्थात् लगभग आधि मत-दाताओं का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा।

इस प्रणाली का दोष उतना ही अधिक स्पष्ट प्रतीत होता है, जितने अधिक उम्मेदवार निर्वाचन में खड़े होते हैं। परन्तु जिन निर्वाचक-संघों से केवल एक-एक ही प्रतिनिधि लिया जानेवाला हो, उनमें इस प्रणाली के उपयोग के सिवाय और कुछ चारा नहीं है।

अनेक-मत-प्रणाली—इस प्रणाली का व्यवहार वहाँ किया जाता है, जहाँ प्रत्येक निर्वाचन-चेत्र से एक-एक ही नहीं, कई-कई प्रतिनिधि निर्वाचित करने होते हैं। इसमें प्रत्येक मतदाता इतने मत दे सकता है, जितने प्रतिनिधि उस निर्वाचन-चेत्र से चुने जानेवाले हों। इस प्रणाली के अनुसार मत सैकड़ों प्रकार से दिये जा सकते हैं, उनमें से सुख्य निम्नलिखित हैं:—(क) 'एक उम्मेदवार, एक मत'—पद्धति, (ख) एकजित-मत के पद्धति, और (ग) 'एकाकी हस्तान्तरित'—मत† पद्धति।

(क) 'एक उम्मेदवार, एक मत' पद्धति — इस प्रणाली में प्रत्येक निर्माचक एक प्रतिनिधि के लिए एक मत दे सकता है। यदि किसी निर्माचन-चेत्र से तीन प्रतिनिधि चुने जानेवाले हैं, और वहाँ पाँच उम्मेदवार हैं तो प्रत्येक निर्माचक इन उम्मेदवारों में से किन्हीं तीन के लिए एक एक मत दे सकता है; वह चाहे तो तीन से कम, दो या एक उम्मेदवारको ही अपना एक एक मत दे; परन्तु तीन से अधिक को मत नहीं दे सकता। इस प्रणाली में बहुमत का बोलवाला रहता है, अल्ब-मत का प्रतिनिधित्व नहीं होता।

उदाइरणवत् कल्पना करो, एक निर्वाचन चेत्र से चार प्रतिनिधि लिये जानेवाले हैं; और बहां तीन दल हैं — उग्र, नर्म और स्वतन्त्र । उग्र दल के ४००, नर्म दल के ८००, और स्वतन्त्र दल के १,०००

<sup>\*</sup> Cumulative Vote. † Single Transferable Vote.

मतदाता हैं। प्रत्येक दल अपने चार-चार उम्मेदवार खड़ा करता है। अब होगा यह कि उम दल के प्रत्येक उम्मेदवार को चार-चार यो मत मिलेंगे, नर्म दलवाले को आठ-आठ यो, और स्वतन्त्र दल वाले को एक-एक हजार। इस प्रकार स्वतन्त्र दल के चारों उम्मेदवार जीत जाते हैं, और अन्य दशों का कोई भी उम्मेदवार प्रतिनिधि घोषित नहीं होता।

एकत्रित मत पद्धित-इसके अनुसार मतदाताओं को अधि-कार होता है कि वे अपने मत अपनी इच्छानुसार वितरण करें: यहाँ तक कि जो मतदाता चाहे, वह आने समस्त मत एक ही उम्मेदवार को भी दे सकता है। इस दशा में निर्वाचन-चेत्र का जो दल अपने-आपको कमज़ोर अर्थात अला संख्यक समस्तता है. वह अपने एक ही उम्मेदवार को अपने समस्त मत दे देता है. इससे उसका कम-से-कम एक प्रतिनिधि अवश्य हो जाता है। परन्त इससे कुछ प्रसिद्ध उम्मेदवारों को तो इतने अधिक मत मिल जाते हैं. जितनी की उन्हें श्रावश्यकता नहीं होती: इसके विपरीत दूसरे उम्मेदवार मतों की कमी रहने से, हार जाते हैं। मतदाताओं के बहुत से मत व्यर्थ जाना इस प्रणाली का स्वष्ट दोष है। पुनः इस प्रणाली के श्रनुसार कार्य करने से भिन्न-भिन्न दलों के नेताओं को, मतदाताओं का संगठन करने में, जी-तोड परिश्रम करना पड़ता है, किर भी अनेक दशाओं में उन्हें अपने दल की संख्या के अनुसार प्रतिनिधि भेजने में सफलता नहीं मिलती।

एकाकी-हस्तान्तरित-मत-प्राणाली - इस प्रणाली का उपयोग ऐसे निर्वाचन-चेत्रों में ही किया जाता है, जहाँ से कई-कई ( प्राय: तीन से सात तक ) प्रतिनिधियों का निर्वाचन होने वाला हो । इसके अनुसार प्रत्येक मतदाता को यह सूचित करने का अवसर दिया जाता है कि वह सब उम्मेदवारों में, सबसे अधिक किसे पसन्द करता है, और उससे कम किसे, और इसी प्रकार तीसरे और चौथे नम्बर पर किसे । जिस उम्मेदवार को वह सबसे अधिक पसन्द करता है, उसके नाम के आगे वह 'श' लिख देता है, उससे दूसरे नम्बर पर जिसे पसन्द करता है उसके नाम के आगे '२' और इसी प्रकार श्चन्य उम्मेदवारों के नाम के आगे अपनी पसन्द के अनुसार '३', '४', 'भ्' श्रादि लिख देता है। इस प्रकार मतदाता यह स्चित कर सकता है कि सर्व-प्रथम उसके मत का उपयोग किस उम्मेदवार के लिए हो, और यदि उस उम्मेदवार को उसके मत की आवश्यकता न हो (वह उम्मेदवार अन्य मत-दाताओं के मतों से ही चुन लिया जाय ), तो उस मत का उपयोग किस दूसरे या तीसरे, चौथे आदि उम्मेदवार के लिए हो।

उम्मेदवारों की सफलता का हिराव लगाने के लिए पहले यह देखा जाता है कि किसी उम्मेदवार को कम-से-कम कितने मतों की श्रावश्यकता है। मतों की इस संख्या को 'कोटा', \* 'पर्याप्त संख्या', या 'श्रानुपातिक भाग' कहते हैं। पहले कहा जा चुका है कि इस प्रखाली का उपयोग ऐसी दशा में होता है, जब कई प्रतिनिध चुनने होते हैं.

<sup>\*</sup> Quota

परन्तु 'पर्याप्त संख्या' को अंब्ज्जी तरह समक्षते के लिए कल्पना कीजिए, एक निर्वाचन-चेत्र से एक उम्मेदवार चुनना है, और वहाँ सौ मतदाता हैं। अब जिस उम्मेदवार को कम-से-कम ५१ मत मिल जायँगे, वह चुन लिया जायगा, क्योंकि दूसरे उम्मेदवार को अधिक-से-अधिक ४९ ही तो मत मिल सकते हैं।

इस प्रकार इस दशा में पर्यात संख्या ५१ है, जो कुल मतों के आधे अर्थात् ५० से एक अधिक है। यदि दो उम्मेदवार जुनने हैं, तो जिन उम्मेदवारों को ३४, ३४ मत मिल जायेंगे, वे सफल हो जायेंगे; क्यों कि तीसरे को यदि शेष सब मत भी मिल जायें तो उसके प्राप्त मतों की संख्या अधिक-से-अधिक ३२ होगी। इस प्रकार इस दशा में पर्यात संख्या कुल मतों को तिहाई अर्थात् ३३ से एक अधिक है। निदान, कुल मतों को, निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या में एक जोड़ कर, उससे भाग दे देने तथा भजन-फल में एक जोड़ देने से पर्यात संख्या मालूम हो जाती है। संखेप में—

## पर्याप्त संख्या = मत संख्या + १ - १

जो उम्मेदवार प्रथम पक्षन्द के मत पर्याप्त संख्या के समान या इस से आधिक प्राप्त कर लेते हैं, वह निर्वाचित घोषित किये जाते हैं। इन चुने हुए व्यक्तियों के जितने मत पर्याप्त संख्या से अधिक होते हैं, उन्हें 'सरप्लस्य' फाजिल या श्रतिरिक्त मत कहा जाता है। ये मत अपर्याप्त मतवाले उम्मेदवारों में, (एक निर्धारित हिसाब से) बाँटे जाते हैं। यदि ऐसा करने पर आवश्यकतानुसार उम्मेदवार निर्वाचित नहीं होते तो पर्याप्त संख्या से कम मत वाले उभ्मेदवारों में से जिसके मत सबसे कम होते हैं, उसे असफल घोषित करके, उसके प्राप्त मतों का उपयोग उन उम्मेदवारों के लिए किया जाता है, जिनके लिए वे मत दूसरी पसन्द में रखे गये हों।

इस प्रयाली से यह लाभ है कि मतदाता का कोई मत व्यर्थ नहीं जाता । भारतवर्ष में प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों के सदस्यों के जुनाव के लिए यही प्रयाली निर्धारित की गई है। कांग्रेस ने भी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों तथा ऋखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटि के सदस्यों के निर्वाचन के लिए इसी प्रयाली को अपनाया है।

उम्मेदवार — पहले यह बताया गया है कि (प्रतिनिधि बनने के)
उम्मेदवारों को मत किस प्रकार दिये जाते हैं। अब उम्मेदवार के विषय
में कुळ बातें जान लेना आवश्यक है। उम्मेदवार ऐसे व्यक्ति नहीं हो
सकते, जिनमें निर्धाचक या मतदाता होने की योग्यता न हो, या जिनकी
आयु निर्धारित आयु से कम हो। सरकारी नौकरी करनेवाले, व्यवस्थापक
सभा की मेम्बरी के लिए उम्मेदवार नहीं हो सकते; हा, मंत्री-मंडल
के सदस्य, उम्मेदवार हो सकते हैं। जहां साम्प्रदायिक या जातिगत
निर्धाचक संघ हैं, वहां उन संघों में से किसी संघ से वही व्यक्ति उम्मेदवार हो सकता है, जो उस जाति या सम्प्रदाय का हो, जिसका कि वह
संघ है। अन्य व्यक्ति उम्मेदवार नहीं हो सकते।

<sup>\*</sup>स्थानाभाव से यहां इस प्रत्याली के उपयोग का उदाहरण नहीं दिया जाता। निर्वाचन के सम्बन्ध में विदेश ज्ञान प्राप्त करने के लिए 'निर्वाचन पद्धति' पुस्तक (लेखक —श्री० दुवे श्रीर केला) उपयोगी है।

उम्मेदवार काकी उम्र के, गम्मीर, योग्य, निर्मांक और अनुभवी होने के अतिरिक्त, ऐसे व्यक्ति होने चाहिएँ जो लोम-रहित हों और निःस्वार्थ भाव से काम कर सकें। भारतीय आदर्श को ध्यान में रखकर ऐसी व्यवस्था होना अच्छा है कि कोई व्यक्ति किसी व्यवस्थापक सभा आदि का सदस्य होने के लिए न तो स्वयं उम्मेदवार बने, और न अपने पक्ष में मत-याचना करने के वास्ते मतदाताओं के दरवाज़े खट-खटाता फिरे। जब निर्वाचक किसी व्यक्ति से उम्मेदवार होने की प्रार्थना करे तो अगर वह अपने आपको योग्य और उपयुक्त समक्ते तो यह स्वित कर दे कि में उम्मेदवार होना स्वीकार करता हूँ; यदि मेरा निर्वाचन हो जायगा, तो मैं कार्य-भार संभाल लंगा।

प्रतिनिधि और निर्वाचक बहुवा यह शिकायत सुनने में आती है कि प्रतिनिधि बननेवाले सजन (उम्मेदवार), केवल चुनाव के समय ही, निर्वाचकों से कुछ सम्पर्क रखते हैं, पर जहाँ वे एक बार प्रतिनिधि चुने गये, वे निर्वाचकों से स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर वे उनकी कुछ नहीं सुनते। हाँ, प्रतिनिधियों का कार्य-काल परिमित होता है और दुवारा चुने जाने की इच्छा से वे उनका कुछ ज़्याल रखते तो हैं। पर वह पर्यात नहीं होता। निर्वाचकों का प्रतिनिधियों पर विशेष नियंत्रया नहीं रहता। फिर उन्हें प्रतिनिधि चुनने, अर्थात् मताधिकार से लाम ही क्या ? इसलिए कुछ राजनोतिशों का मत है कि प्रत्येक प्रतिनिधि को उसके निर्वाचक-संघ से निश्चित हिंदायतें या आदेश मिलना चाहिए। जो प्रतिनिधि इसका पालन न करे, उसे वायस बुलाने और उसकी जगह दूसरा प्रतिनिधि भेजने का अधिकार

निर्वाचकों को होना चाहिए।

इस मत की कड़ी आलोचना हुई है। इस मत के विपन्न में कहा जाता है कि यदि निर्वाचक अपने प्रतिनिधि से सन्तुष्ट नहीं हैं. तो श्रगले निर्वाचन में वे उसको मत न दें, परन्तु उन्हें उसको वापिस बुलाने का अधिकार न होना चाहिए। प्रतिनिधि सामान्य नीति की बात का ध्यान रख सकते हैं, परन्तु यह सम्भव तथा व्यावहारिक नहीं है कि वे व्यवस्थापक सभा में उपस्थित होनेवाले विविध प्रश्नों में से प्रत्येक के विषय में अपने निर्वाचकों का मत लेते रहें। पुन: निर्वाचकों के सामने उनके च्रेत्र का ही विचार रहता है, वे उसी हिण्टकोण से प्रत्येक प्रश्न को सोचते हैं, परन्तु प्रतिनिधि को राज्य के सामूहिक हित का विचार करना होता है, श्रतः उसका दृष्टिकीया भिन्न होना स्वाभाविक है। श्रीर ऐसा होने से कोई हानि भी नहीं है। इसके श्रतिरिक्त एक बात और भी है। बहुधा प्रतिनिधि अपने चेत्र के साधारण निर्वाचकों की अपेद्या अधिक दुराल और बुद्धिमान होता है। अतः निर्वाचक उसे हिदाय तें देने योग्य नहीं होते, इसके विपरीत प्रतिनिधि ही अपने निर्वा-चकों को बहुत से विषयों का ज्ञान करा सकता है।

इस प्रकार, इस मत के पक्ष और विपन्न दोनों ख्रोर की बातें पाठकों के विचारार्थ उपस्थित हैं। साधारणतया बुद्धिमानी मध्यम मार्ग ग्रहण करने में है। प्रतिनिधि को चाहिए कि वह जनता के भावों का विचार अवश्य रखे, और साथ ही ख्रपनी स्वतंत्र निर्णय-शक्ति का मी उपमोग करे। जब जैसी परिस्थित हो, उसका ध्यान रखते हुए वह जनता का हित-साधन करे। वह किसी दल-विशेष या चेत्र-विशेष का प्रतिनिधित्व

करने की इतनी चिंता न करे, जितनी राज्य का प्रतिनिधित्व करने की। उसका कर्तन्य राज्य की, सर्वधाधारण जनता की, भलाई करना है। निर्वाचक-संव के मतदाताओं को भी चाहिए कि जिस व्यक्ति की उन्होंने भली-भीति कोच-समभक्तर अपना प्रतिनिधि चुना है, उसकी योग्यता और विचारों पर विश्वास रखें तथा यह आशा न करें कि बात-बात में वह उनका मत लेने के लिए आया करेगा। व्यवस्थापक्र सभा में बहुत से विषय तत्काल उपस्थित होते हैं, उन पर तुरन्त मत देने की आवश्यकता होती है। प्रतिनिधि को अपनी बुद्धि तथा प्रतिभा के भरोसे ही काम करना होता है।

अव संघ-शासन के सम्बन्ध में विचार करें। संघ-राज्य की उपर-ली व्यवस्थापक सभा में जो प्रतिनिधि भाग लेते हैं, वे भिन्न-भिन्न संघान्तरित राज्यों की ओर से होते हैं। उनकी सरकार उन्हें जो आदेश दे, उसका पालन किया जाना आवश्यक कहा जा सकता है। परन्तु इसकी भी प्रथा नहीं है। प्रतिनिधियों पर निर्वाचकों का विशेष नियंत्रण उचित नहीं समभा जाता। हों, जब प्रतिनिधि स्वतन्त्र रूप से उम्मेदवार न होंकर किसी दल-विशेष की ओर से प्रतिनिधि बनता है तो उस दल का उस पर यथेष्ट नियन्त्रण रहता है। यदि वह किसी विषय पर अपने दल के विरुद्ध मत देता है, तो उस पर उसके दल की ओर से अनुशासन की कार्रवाई की जाती है; और, अन्ततः उसे त्याग-पत्र देना होता है। यदि वह चाहे तो इसके बाद दूसरे ऐसे दल का सदस्य बन सकता है, जिसकी नीति को वह मानता हो। उस दल की आरोर से, अथवा स्वतन्त्र रूप से वह फिर उन्मेदवार वन सकता है।

जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन होने का आदर्श बहुत उत्तम है; परन्तु यथेष्ट प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार हो, यह विषय सीधा या सरल नहीं है। समय-समय पर निर्वाचन-पद्धति सम्बन्धी नये-नये आविष्कार हुए हैं; किन्तु इस समय भी इसमें कई दोष हैं। इनका सुधार होना चाहिए। तथापि, प्रजातंत्रात्मक-शासन के लिए प्रतिनिधि-प्रणाली से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है।



## बीसवाँ परिच्छेद नागरिकता

कुष पुस्तक के पहले परिच्छेद में यह बताया जा जुका है कि नागरिक किसे कहते हैं। आज-कल प्रत्येक राज्य में वहाँ के अधिकाँश नियासियों को जन्म से ही नागरिकता प्राप्त होती है। प्राचीन योरप में ऐसा नहीं था। उदाहरखार्थ यूनान और रोम के राज्यों में क्रियों को नागरिक नहीं माना जाता था; विदेशियों को, तथा युद्ध में जीतकर लाये हुए अथवा ख़रीदे हुए दाखों और उनकी सन्तान को भी, नागरिक नहीं समभा जाता था। अब तो राज्य के अधिकाँश व्यक्तियों का नागरिक होना, उनका जन्म-सिद्ध अधिकार है, वे नागरिकता मानों विरास्त में पाते हैं, लियों को अब नागरिक माना जाने लगा है, दासता की प्रथा, कमसेनकम प्राचीन रुप की, अब प्राय; हट गयी है। तथापि प्रत्येक राज्य में कुळु व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, जो वहाँ के नागरिक नहीं होते। इस प्रकार राज्य की कुल जन-संख्या के दो भाग किये जा सकते हैं—जनता का बहुत बड़ा भाग नागरिकों का होता है, और शेष छोटा-सा भाग अ-नागरिकों का।

श्रव इस यह विचार करेंगे कि किसी राज्य में उन सनुष्यों की क्या रिथित होती है, जो वहाँ के नागरिक नहीं होते । क्या उन्हें नागरिक-ता प्राप्त हो सकती है, यदि हो सकती है तो किस प्रकार १ हम यह भी विचार करेंगे कि जो न्यक्ति नागरिक माने जाते हैं, क्या उनकी नागरिकता कभी विज्ञप्त भी हो जाती है १ ऐसा किन-किन दशाबों में होता है १

श्च-नागरिक—राज्य के जो व्यक्ति नागरिक नहीं हैं, जिन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं हैं, वे श्व-नागरिक कहलाते हैं। इन्हें भी राज्य में कुछ अधिकार और कर्तव्य अवश्य रहते हैं। उदाहरखवत् ये नागरिकों की भांति राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान को जा श्वा सकते हैं, आषण दे सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, सभा-सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। राज्य के स्कूल, अस्पताल, न्यायालय आदि संस्थाओं से लाभ उठा सकते हैं। राज्य इनके जान-माल की रक्षा करता है।

श्रव कर्तव्यों की बात लीजिए। इन्हें राज्य के खब नियम पालन करने होते हैं, श्रीर राज्य के निर्धारित कर देने पड़ते हैं। यदि ये इसमें त्रुटि करते हैं तो इन्हें नियमानुसार दंड दिया जाता है।

इन बातों में अ-नागरिक और नागरिक को स्थित समान ही होती है। मेद होता है उन अधिकारों के सम्बन्ध में, जिन्हें राजनैतिक अधि-कार कहा जा सकता है। उदाहरणवत् अ-नागरिकों को मताधिकार नहीं होता, इसिलए वे व्यवस्थापक समा के सदस्यों के चुनाव में भाग नहीं तो सकते, और राज्य की शासन-पद्धति पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। इसी प्रकार उन्हें कुछ खास-खास ऊँचे सरकारी पदों पर भी नियक्त नहीं किया जाता।

श्र-नागरिक तो प्रकार के होते हैं -- मवदेशी और विदेशी। पहले स्त्रियाँ नागरिक नहीं मानी जाती थीं. श्रव भी बहत से राज्यों में उन्हें यथेष्ट राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं. और बहत-सी स्त्रियाँ श्र-नागरिक हैं। राजदोह खादि विशेष प्रकार के बड़े अपराध करनेवाले व्यक्ति जिन्हें लम्बी सजा मिलती हैं. कह समय के लिए. अथवा सदैव के ही लिए अ-नागरिक माने जाते हैं। पागल या कोढी शारीरिक अथवा मानसिक विकारों के कारण अ-नागरिक उद्दराये जाते हैं। दसरे राज्यों के नागरिक बन जानेवाले भी प्राय: अ-नागरिक समके जाते हैं। ये सब व्यक्ति स्वदेशी अन्नागरिक हैं। विदेशी अन्नागरिक वे हैं. जो राज्य के बाहर से. दसरे देश से रोज़गार आदि के लिए आये हए हो, और जिन्हें राज्य के निर्धारित नियमों के अनुसार नागरिकता प्राप्त न हुई हो। राज्य इनके जान-माल की रक्षा अपनी सीमा में तो वैसी ही करता है, जैसी अपने नागरिकों की, परन्त उनके अन्य देशों में जाने पर उसे इसकी चिन्ता नहीं होती। युद्ध-काल में, जो विदेशी व्यक्ति शत्र-राज्यों के निवासी होते हैं, उन्हें अपने देश नहीं जाने दिया जाता: वे राज्य के किसी भाग में नजरबन्द की तरह रखे जाते हैं।

नागरिकता की पामि—नागरिकता में विशेषतया उन अधि-कारों का समावेश माना जाता है, जो राज्य में नागरिकों को प्राप्त होते हैं। अधिकारों के साथ कर्तव्यों का अनिवार्य सम्बन्ध है, यह पहले कहा जा जुका है। नागरिक राज्य का सदस्य है, उसे विविध अधिकार प्राप्त होते हैं, तथा उसे कई प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना होता है। इस प्रकार नागरिकता किसी व्यक्ति के उन अधिकारों और कर्तव्यों का चेत्र निश्चित करती है, जिनकी और समुचित ध्यान देने से उसके जीवन का विकास होता है। नागरिकता सम्बन्धी ब्यौरेवार नियमों में, विविध राज्यों में कुछ विभिन्नता है। साधारण्यया नागरिकता दो प्रकार से प्राप्त होती है—(१) जन्म या वंश से। किसी राज्य के मूल निवासियों तथा उनके वंशजों को उस राज्य का जन्म-जात या स्वाभाविक नागरिक कहा जाता है। उसकी नागरिकता को स्वाभाविक नागरिक कहा जाता है। उसकी नागरिकता को स्वाभाविक नागरिकता कहते हैं।(२) नागरिककरण्य द्वारा अर्थात् राज्य से नागरिकता की सनद लेकर। इस प्रकार नागरिक बननेवाला अंगीकृत या कृत्रिम नागरिक, और उसकी नागरिकता कृत्रिम नागरिकता कृत्य नागरिकता न

प्रत्येक व्यक्ति उस राज्य का नागरिक माना जाता है, जहाँ के उसके माना गिता नागरिक होते हैं। अधिकाँश राज्यों में, नागरिकता कें लिए, वंश का विचार पुच्य-क्रम से होता है। अर्थात्, कोई व्यक्ति उस राज्य का नागरिक माना जाता है, जहाँ का उसका पिता नागरिक होता है। इन राज्यों में यदि किसी पुच्य से कोई विदेशी स्त्री विवाह करे, तो वह स्त्री अपने राज्य की नागरिक नहीं रहती, वह उस राज्य की नागरिक वन जाती है, जिस राज्य का उसका पिता नागरिक होता है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ नागरिकता के लिए वंश का विचार स्त्री-क्रम से होता है।

इंगलैंड आदि कुछ देशों में राज्य की सीमा के मीतर जन्म लेने से विदेशियों की सन्तान को भी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ये ज्यक्ति एक ही समय में दो राज्यों के नागरिक हो जाते हैं— (क) अपने राज्य के, और (ख) दूसरे उस राज्य के जो उनका जन्म-हो। परन्तु अधिकाँश राज्यों में किसी विदेशी को नागरिकता प्रदान स्थान करने के लिए यह आवश्यक समभा जाता है कि वह अन्य किसी भी राज्य का (अपनी मातु-मूमि का भी) नागरिक न रहे। इस प्रकार इन राज्यों में कोई ज्यक्ति एक समय में केवल एक ही राज्य का नागरिक हो सकता है।

ब्रिटिश क़ानून यह है कि अँगरेजी जहाज़ पर जन्म लेनेवाला भी (चाहे उसके माता-पिता अंगरेज न भी हों) ब्रिटिश नागरिक माना जाय। इंगलैंड तथा संयुक्त-राज्य अमरीका आदि कुछ राज्यों में, इनके नागरिकों की सन्तान को चाहे उसका जन्म किसी भी राज्य में क्यों न हो, इन राज्यों की नागरिकता प्रदान की जाती है।

जब किसी व्यक्ति को दो राज्यों की नागरिकता प्राप्त हो जाती है ( एक माता-पिता के राज्य की, और दूसरे उस राज्य की, जहाँ उस व्यक्ति का जन्म हुआ है ) तो यह निश्चय करना होता है कि वह व्यक्ति उन दोनों में से किसी एक राज्य का नागरिक रहना पसन्द करता है; कारचा, कोई व्यक्ति प्रायः एक-साथ दोनों राज्यों का नागरिक नहीं रह सकता। इसमें व्यावहारिक कठिनाई है। कल्पना कीजिए कि एक जर्मन दम्पत्ति इंगर्लेंड गया, और वहाँ उनके यहाँ पुत्र उत्पत्त हुआ। अब यह नवजात व्यक्ति नियम से तो दोनों राज्यों का नागरिक हो

गया। परन्तु अव व्यावहारिक हिंद्र से विचार करें। यह व्यक्ति सदैव दोनों राज्यों के प्रति मिक्त-भाव नहीं रख सकेगा। साधारण स्थिति में तो कोई बात नहीं है, पर विशेष दशा विचारणीय है। यदि इंगलैंड और जर्मनी में युद्ध छिड़ जाय, या इनमें से किसी एक का किसी अन्य राज्य से युद्ध ठन जाय तो और दूसरे की उससे मिन्नता रहे, तो इंग-लैंड उपर्युक्त व्यक्ति से यह आशा करेगा कि वह इंगलैंड के पक्ष में लड़े, और जर्मनी यह चाहेगा कि वह जर्मनी का पक्ष ले। अब उस व्यक्ति का दोनों ओर अपना उत्तरदायिक निमाना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति न आने देने के लिए, ऐसे व्यक्तियों के बालिंग होने पर उनसे यह प्रश्न किया जाता है कि वह दो राज्यों में से किस एक का नागरिक रहेगा। दूसरे राज्य की नागरिकता का उसे परित्याग करना होगा।

अस्तु, स्वाभाविक नागरिकता की प्राप्ति में प्रायः दो बातें सुख्य होती हैं—वंश और जन्म-स्थान । वंश का प्रभाव किसी व्यक्ति पर कितना होता है, यह सर्व-विदित है । माता-पिता और परिवार के अन्य व्यक्तियों के गुर्या, कर्म और स्वभाव का प्रतिविग्व सन्तान में प्रायः देखने में आता है । अवश्य हो कुछ दशाओं में इसका अपवाद भी मिखता है, पर इससे उक्त कथन की यथार्थता में दोष नहीं आता ।

जन्म-स्थान का भी मनुष्य की भाषा, रहन-ग्रहन और व्यवहार आदि पर बहुत प्रभाव पड़ता है; इसी से जन्म-भूमि को मातृ-भूमि कहा जाता है। परन्तु कुछ दशाओं में जन्म-स्थान का सम्बन्ध च्यािक या स्थायी ही होता है, उस दशा में उसका प्रभाव भी बहुत कम होना स्वाभाविक है। आज-कल आमदरफ्त के साधन पहले की अपेक्षा बहुत सुलभ हैं। यात्रा खूब होती है। स्त्रियों भी बहुत यात्रा करने लगी हैं। बहुधा वे थोड़े समय के लिए ही किसी स्थान में चली जाती हैं। अतः अनेक व्यक्तियों का जन्म ऐसे राज्यों में हो सकता है, जहाँ उन्हें विशेष समय तक उहरना न हो, और जिसके प्रति भविष्य में उसकी ममता या भक्ति विल्कुल न हो, अथवा बहुत ही कम हो। आज-कल अनेक वालकों का जन्म हवाई जहाजों में ही हो जाता है। अतः प्रायः राजनीतिजों का मत यह है कि नागरिकता-प्राप्ति में जन्म-स्थान की अपेक्षा वंश को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।

पहले कहा गया है कि नागरिककरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त होती है। नागरिककरण का आशय यह है कि एक व्यक्ति अपने राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य की निर्धारित शर्तों तथा नियमों का पालन करके, या पालन करने की प्रतिज्ञा करके, उस राज्य से से नागरिकता की सनद और स्वल्व प्राप्त कर ले। ये शर्तें तथा नियम भिन्न-भिन्न राज्यों में पृथक्-पृथक् होते हैं, तथापि नागरिकता-प्राप्ति की इच्छा रखनेवालों को प्राय: निम्नलिखित बातों में से एक या अधिक का पालन करना होता है, (इनमें से प्रथम तो प्राय: सभी राज्यों में अप्रवस्थक समभी जाती हैं, अन्तिम का भी बहुत महत्व है)—

- (१) निर्धारित समय तक निवास करना, ( यह समय भिन्न-भिन्न राज्यों में एक वर्ष से लेकर दस वर्ष तक होता है )।
- (१) राजभक्ति अथवा राष्ट्र-भक्ति की शपथ लेना।

- (३) राष्ट्र-भाषा का ज्ञान प्राप्त करना ।
- (४) राज्य की तत्कालीन शासन-पद्धति श्रीर सिद्धान्तों में विश्वास रखना।
- (५) नैतिक चरित्र उच रखना।
- (६) अपना भरगा-पोषण कर सकना, आवारा न रहना ।
- (७) कुछ जमीन या जायदाद ख़रीदना ।

यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति के उपयु क नियम पालन करने से कोई राज्य उसे अवश्य ही नागरिक बना ले, अथवा, यदि नागरिक बनाये तो उसे सभी राजनैतिक अधिकार प्रदान करें। योरप अमरीका में प्रायः एशिया-निवासियों को नागरिकता प्रदान करने में बहुत अनुदारता का व्यवहार किया जाता है। पिछले वर्षों में जापान-वालों के लिए मार्ग कुछ प्रशस्त हुआ है, अन्य देशों के निवासियों के लिए तो अब भी प्रायः मार्ग बन्द ही है। यद्यपि भारतवर्ष विटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत है, भारतीयों को ब्रिटिश उपनिवेशों में नागरिकता-प्राप्ति लगभग असम्मव है। इसमें गोरे-काले का भेद माना जाता है। परन्तु वास्तविक बात यह है कि भारत पराधीन है। और पराधीन देश के निवासियों का सम्मान जब अपने ही घर में न हो तो बाहर क्या आशा की जा सकती है!

यह वो नागरिकता-प्राप्ति को बात हुई। अब इस बात का विचार करें कि नागरिकता विज्ञप्त किस प्रकार होती है।

नागरिकता का लोप — पहले बताया जा चुका है कि नाग-रिकता दो प्रकार की होती है, स्वामाविक श्रीर कृत्रिम। दोनों ही प्रकार की नागरिकता, प्रायः निम्नलिखित वातों से जाती रहती है:-

१---एक राज्य की स्त्री दूसरे राज्य के नागरिक से विवाह करने पर, अपने राज्य की नागरिक नहीं रहती।

२--- एक राज्य का नागरिक दूधरे राज्य का नागरिक वन जाने पर प्राय: अपने राज्य की नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है।

३—जो व्यक्ति श्रपने राज्य से भिन्न इंगलैंड श्रादि दूसरे राज्य में, या उसके जहाज पर ही जन्म लोने के कारण, दूसरे, राज्य के भी नागरिक बन जाते हैं, वे बालिंग होने पर सूचना देकर एक राज्य की नागरिकता छोड़ सकटे हैं।

४—यदि कोई नागरिक अपने राज्य के निर्धारित अधिकारी को स्वना दिये विना, बहुत समय तक विदेश में रहे तो उसकी अपने राज्य की नागरिकता जाती रहती है। यह समय भिन्न-भिन्न राज्यों में दस वर्ष या कुछ कम ज्यादह है। इस प्रकार अपने राज्य की नागरिकता खोनेवाला व्यक्ति, यदि अपने नये निवास-स्थान के राज्य की नागरिकता प्राप्त नहीं कर लेता तो वह किसी भी राज्य का नागरिक नहीं रहता। [स्वना देकर कोई नागरिक चाहे जितने समय तक अपने राज्य से बाहर रहे, जब तक वह अपना कर्तव्य पूरा करता रहेगा अग्रेर अपने राज्य के प्रति मक्ति-भाव रखेगा, वह उसका नागरिक बना रहेगा।

५ — घोर अपराध तथा दुर्व्यवहार के कारण भी नागरिकता का लोप हो जाता है।

नागरिकता का विस्तार—पहले कहा गया है कि प्राचीन काल में राज्यों का चेत्रफल बहुत छोटा होता था। बहुत से राज्य एक नगर तक ही परिमित होते थे। फल-स्वरूप उन राज्यों के नागितिकों की नागरिकता का चेत्र भी बहुत सीमित रहना स्वाभाविक था। फिर, इन नगर-राज्यों में भी छियों को नागरिक नहीं माना जाता था, इसके श्रातिरिक्त उस समय नगरों की जनता में बहुत बड़ी संख्या दासों की होती थी। इस प्रकार हिसाब जगाने से सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि उस समय नागरिकता का चेत्र कितना कम था। अब दास-प्रथा के हटने तथा छियों को नागरिक श्राधकार मिलने से तो नागरिकता का चेत्र बढ़ा ही है। इसके श्रातिरिक्त अन्य प्रकार से भी इस चेत्र की वृद्ध हुई है।

प्राचीन काल में नगर-राज्यों के कारण, नगर-निवासी ही नागरिक माने जाते थे; गाँववालों को नागरिकता प्राप्त नहीं थी। प्रामवासी इसके योग्य ही नहीं समक्ते जाते थे। उनके हितों की नितान्त उपेला की गयी। अभी तक भी यह बात बहुत-कुछ पायी जाती है। अस्तु, जब राज्यों का लेक कमशः बढ़ा, तो न केवल प्रधान नगर के निकटवर्ती गांव ही, वरन् अन्य नगर भी राज्य के भाग होने लगे। राज्य के लेक की बृद्धि का परिणाम नागरिकता का विस्तार या ही। आज-कल एक एक राज्य का लेक्नल लाखों वर्गमील, तथा जन-संख्या करोड़ों व्यक्तियों की है; और, राज्य में खियों तथा दासों अदि की कोई श्रेणी ऐसी नहीं है जो नागरिक अधिकारों से वंचित हो। इसलिए अव नागरिकता का लेक पहले की अपेला कई गुना विस्तृत है। अब

एक नागरिक के ऋधिकारों और कर्तव्यों का सम्बन्ध दूर-दुर तक विस्तृत है।

कुछ राज्यों ने बढ़कर साम्राज्य का स्वरूप धारण किया है। यों तो साम्राज्य प्राचीन काल में भी थे. पर उस समय, एक समय में प्राय: वे एक-दो ही होते थे, अब तो इकट्ठे एक-साथ कई साम्राज्य हैं। अधिकाँश भू-भाग इन साम्राज्यों में से किसी-न-किसी के अन्तर्गत हैं। श्रस्त, श्रव होना तो यह चाहिए था कि नागरिकता का चेत्र भी उसी परिमाण में बढता. जिस परिमाण में साम्राज्यों का आकार-प्रकार बढ़ा है। साम्राज्य के अन्दर रहनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को साम्राज्य भर में घुमने फिरने और नागरिक अधिकारों के उपयोग करने का अवसर मिलता । परन्तु व्यवहार में ऐसा होता नहीं । प्रायः प्रत्येक साम्राज्य के अन्तर्गत कुछ भाग स्वाधीन, कुछ अर्द्ध-स्वाधीन और कुछ पराधीन होते हैं। स्वाधीन भागों के निवासियों को जो अधिकार होते हैं, वे अन्य भागों के निवासियों को नहीं होते। इस समय कई-एक साम्राज्य गौरांग लोगों के हैं और इन साम्राज्यों के स्वाधीन मागों में भी प्राय: गोरांग लोगों की ही विशेषता है। इस प्रकार साम्राज्यों में गोरे श्रीर कालो ( अथवा पीलो ) का प्रश्न उपस्थित है, श्रीर इसके कारण नागरिकता का विस्तार बुरी तरह कका हुआ है। साम्राज्य की नाग-रिकता का अर्थ लोगों के लिए. अपने देश की स्वाधीनता या पराधीनता के परिमाण के अनुसार, भिन्न-भिन्न होता है। उदाहरखनत् ब्रिटिश साम्राज्य की नागरिकता का जो ऋर्थ केनेडा या आस्ट्रेलिया आदि के नागरिकों के लिए हैं, वह भारतवासियों के लिए नहीं।

अनेक विचारशील सजन नागरिकता के लिए आधुनिक साम्राज्यों की सीमा को भी ठीक नहीं समभते। उन्हें इससे अनुदारता के ही भावों का परिचय मिलता है। भिज-भिज साम्राज्यों के पारस्वरिक मनोमालिन्य और संवर्ष को देखकर यह घारणा उचित ही है कि साम्राज्यवाद का अन्त होना चाहिए। प्रत्येक राज्य अपने-अपने कार्य का संचालन करने में स्वतंत्र हो तथा एक-दूसरे की यथा-शक्ति सहायता करे। और, सद्गुण-सम्पन्न प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी देश का निवासी हो, संसार मर का नागरिक माना जाय। वह कहीं जाय, कहीं रहे, वह अपने कर्तव्यों का पालन करे, और सर्वत्र उसके न्यायोचित अधिकारों की रक्षा हो। इसमें गोरे-काले का, ब्राह्मण और स्मूह का, पूँजीपति और मज़दूर का, योरपियन और एशियाई नगर-नवासी और प्राम-निवासी आदि का मेद न होना चाहिए। यह मेद हमारी सुद्रता का सुचक है। हमें विश्व-नागरिक बनना चाहिए।

यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या विश्व-नागरिक सम्बन्धी बात बहुत ऊँची है। नागरिकता-सम्बन्धो इस आर्दश की भावना कुछ लोगों को बेहद ऊंची प्रतीत होगी, वे इसे शेखिचल्ली का स्वप्न या अव्यावहारिक भी कहें तो आश्चर्य नहीं। निस्सन्देह, वर्तमान परिस्थिति में बहुत कम आदिमयों ने विशाल मानवता का, अथवा मनुष्य-मात्र की एक विशाल आत्मा की कल्पना की है। प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य को, और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हानि पहुँचाकर भी अपना स्वार्थ-साधन करने में

लगा है। परन्तु आशा है, इस चुद्रता पर मानवता विजय प्राप्त करेगी। प्राचीन काल से नागरिकता का चेत्र कमशः बढ़ता आया है, यह इम ऊपर बता चुके हैं। इस वृद्धि में समय-समय पर कुछ क्कावटें भी आयी है, पर वे अस्थायी रही हैं। विज्ञों ने प्रगति को कुछ समय के लिए रोका है, परन्तु अन्ततः प्रगतिशोलता को ही विजय हुई है। इम पहले से इतने आगे आ गये हैं, तो क्या अब और भी आगे न बढ़ें गें? प्राचीन नगर-राज्य की नागरिकता का सम्बन्ध अधिक से अधिक कुछ हलार व्यक्तियों तक सीमित था। अब बड़े-बड़े राज्यों में नागरिकता का चेत्र करोड़ों व्यक्तियों तक विस्तृत है। स्वयं भारतवर्ष को, स्वतंत्रता प्राप्त करने पर, इस दिशा में और भी अच्छा उदाहरण उपस्थित करना है। भारतीय नागरिकता का चेत्र साधारण तौर से यहाँ की चालीस करोड़ जनता तक होगा। इम अपने भारतीय बंधुओं से विश्व-नागरिकता का विशाल और व्यापक तथा अनुकरणनीय इस्टांत उपस्थित किये जाने की प्रतीक्षा में हैं।

नागरिक आदर्श — इस परिच्छेद को समाप्त करने से पूर्व एक बात की ओर पाठकों का ध्यान दिलाना आवश्यक है। राज्य में नागरिक भिन्न-भिन्न कार्य करते हैं। किसी नागरिक का अपने लिए कोई काम निश्चित करना उसकी धिन, योग्यता, शक्ति या परिस्थिति पर निर्भर होता है। परन्तु वह चाहे जो काम करे, उसे जी लगा कर करे, अधिक-से-अधिक उत्तम रीति से करे, और लोक-हित का ऊँचा आदर्श रख कर करे। जो व्यक्ति अपने जीवन में इस बात का निरन्तर ध्यान रखता है, और इस विचार को कार्य-रूप में परियात करता रहता है,

वहीं सुयोग्य नागरिक है। कुछ ब्रादमी सोचा करते हैं कि नागरिकता सम्बन्धी इन वातों को सोचने-विचारने का काम केवल कछ ख़ास-ख़ास मुट्टी-भर आदिमियों का है। साधारण किसान, मज़दूर और दुकानदारों को इन बातों से क्या प्रयोजन ! ये तो ऋध्यापकों, लेखकों ऋौर संपा-दकों आदि से ही सम्बन्ध रखती हैं। हमारा साग्रह निवेदन है कि उक्त धारणा बहुत दृषित एवं अनिष्टकारी है। नागरिक शास्त्र केवल पढने-लिखने या सोचने-विचारने का विषय नहीं है। वह मनुष्य को कर्तव्य-पालन की प्रेरणा देता है। हम चाहे जिस चेत्र में काम करनेवाले हों. हमें अपने नागरिक उत्तरदायित्व को पूरा करना चाहिए। जिस मानव-समाज में हमारा जन्म हुआ है, जिससे हमने नाना प्रकार के विचार तथा सविधाएँ प्राप्त की हैं, उसका यथा शक्य हित करना हमारा कर्तव्य है। हमने संसार को जिस रूप में पाया, उससे यथा-संभव कुछ बेहतर हालत में छोड़ने का हमें सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए। इमसे यह आशा की जाती है कि इम समाज की सम्यता. संस्कृति आदि को कुछ-न-कुछ आगे बढ़ाने में सहायक हों। इसको भूलना नागरिक आदर्श की अवहेलना करना है। यह उचित नहीं। श्रस्तु, किसान या मज़दूर आदि मी, यदि वह अपने अधिकारों का ठीक उपपोग करनेवाला, और अपने कर्तव्यों का सम्यक पालन करनेवाला है, तो वह सुयोग्य नागरिक है। (श्रिधिकारों श्रीर कर्तव्यों के विषय में विशेष श्रागे लिखा जायगा) । इसके विपरीत, जो व्यक्ति श्रानी अधिकारों का दुरुपयोग या कर्तन्यों की अवहेलना करता है, वह नागरिकता की दृष्टि से निम्न-भेगी का है, चाहे वह कोई भी कार्य

करे, चाहे वह जिस उच पद पर श्रामीन हो, श्रथवा चाहे वह ऊँची कही जानेवाली जाति का ही क्यों न हो।

श्रस्तु, प्रत्येक नागरिक का श्रादर्श अपनी परिस्थिति के श्रनुसार श्रात्म-विकास के साथ, दूसरों की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वा-धीनता, मनोरखन, भ्रातृ-भाव श्रीर समानता प्रचार श्रादि में कोई एक या श्रधिक होना चाहिए। हम सत्य की खोज करनेवाले हों, हमारे कार्यों में शिव (कल्याण ) की भावना हो, हम सौन्दर्य के प्रेमी हों। केवल सत्य, या केवल शिव या केवल सौंदर्य से इध्ट-सिद्धि न होगी। अथवा विचार कर देखें तो यों भी कह सकते हैं कि वास्तव में सत्य वही जो शिव श्रीर सौन्दर्य-युक्त है, श्रीर शिव वहीं है जो सत्य श्रीर सौन्दर्य सहित है। विविध मानवी गुण सत्य, शिव श्रीर सौन्दर्य के ही भिन्न-भिन्न रूप हैं। हमें चाहिए कि इनमें से किसी एक या श्रधिक को श्रादर्श मान कर इम इस पुष्टि की पूर्णता में सहायक हों। संसार-यात्रा में, नागरिक जीवन में, सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक अपने साथ दूसरों की उन्नति का लक्ष्य रखकर, सबके लिए हो, तथा सब नाग-रिक समर्ष्ट रूप से नागरिकों की व्यक्तिगत उन्नति का पथ प्रशस्त करने वाले हों। इस प्रकार प्रत्येक सबके लिए, और सब प्रत्येक के लिए हों। तभी नागरिकता वास्तव में नागरिकता है श्रीर नागरिक शास्त्र का ज्ञान सार्थक है।



## इक्कीसवाँ परिच्छेद नागरिकों के अधिकार

हित्सु छले परिच्छेद में नागरिकता के सम्बन्ध में लिखा गया है। नागरिकता में अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है। अब हमें इन्हों के सम्बन्ध में विचार करना है। जैसा कि पहले कहा जा जुका है, और आगों भी बताया जायगा, अधिकारों और कर्तव्यों का अनि-वार्ष सम्बन्ध है, प्रत्येक अधिकार के साथ एक विशेष कर्तव्य भी सम्बद्ध है। परन्तु विषय-विवेचन की हिन्द से हम इनका अलग-अलग विचार करेंगे। इस परिच्छेद में अधिकारों में विषय में, और अगले में कर्तव्यों के विषय में लिखा जायगा।

श्रियकारों के लक्षरण—श्रिषकारों का हेतु यह होता है कि नागरिक, समाज में रहते हुए अपना जीवन भली-भीति व्यतीत कर सके, उसके जीवन का उत्तरोत्तर विकास होता रहे. उसमें बाधाएँ न आवें। जिन बाधाओं के आने की सम्भावना हो, उनके सम्बन्ध में राज्य समुचित व्यवस्था करें। अपने अधिकार प्राप्त कर नागरिक अपना विकास करता है, तो इससे उसका तो हित होता ही है, समाज का भी लाभ है। अधिकारों के उपयोग से नागरिकों को इस योग्य होने में सहायता मिलती है कि वे दूसरों की सेवा अधिक कर सकें, और उनके विचारों, कायों तथा अनुभवों से समाज का अधिक कल्याया हो।

राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए अधिकार सम्बन्धी मांग का महत्व बराबर समफना चाहिए। नागरिकों में कुछ प्रा-कृतिक अन्तर होता है। यथा, उनके शरीर के आकार, स्वास्थ्य, सुडौल-पन. रंग आदि में असमानता रहती है। प्रायः राज्य इसे दूर नहीं कर सकता । परन्त जहाँ तक उसका सम्बन्ध है वह नागरिकों से समान व्य-वहार कर सकता है, वह उनकी उस असमानता को बहुत-कछ कम कर सकता है, जो सुविधात्रों के न्यूनाधिक होने से होती है। राज्य को चाहिए कि सब नागरिकों को अपनी उन्नति करने का अवसर समान रूप से दे; स्कूल, चिकित्सालय, सार्वजनिक सड़कें, कुएँ, उद्यान, पुस्तकालय, वाचनालय आदि के उपयोग का अवसर सब को के समान मिले । कानून की दृष्टि में सब नागरिक समान हों। न्यायालय सब के लिए खुले हों, तथा न्याय-शलक अर्थात अदालती कींच आदि इतनी कम हो कि गरीब आदमी भी न्याय से वंचित न रहे। इसी प्रकार राजनैतिक अधिकारों के सम्बन्ध में भी राज्य नागरिकों की जाति, रंग, माली हालत. अयवा धर्म या मत आदि के कारण उनमें कोई भेद-भाव न रखे, उसकी द्ष्टि में सब समान हों।

कोई अधिकार वास्तव में अधिकार उसी दशा में कहा जा सकता है, जब वह राज्य की ओर से मान्य हो। उसका स्वरूप क्रानुन द्वारा निश्चित हो, और वह न्यायालय में छिद्ध किया जा सके। जिस श्रिधिकार के विषय में यह बात नहीं होती, उसका श्रितित्व हमारी कल्पना में ही है, व्यवहार में उसका कोई मूल्य नहीं।

राज्य में नागरिकों के अधिकार देश-काल के अनुसार बदलते रहते हैं। नथे-नथे क़ानून बनते हैं उनसे पुराने अधिकारों के स्व-रूप में संशोधन होता है और नथे अधिकारों की स्टिंट होती जाती है। अबहुधा नागरिकों को अपने अधिकार राज्य द्वारा मान्य कराने के लिए काक़ी संघर्ष लेना पड़ता है। इंगलैंड आदि जो राज्य अपनी नागरिक स्वतंत्रता का गर्व करते हैं, उनका इतिहास इस बात की सचाई को साबित करनेवाली घटनाओं से भरा पड़ा है।

एक प्रश्न हो सकता है। जब अधिकारों का हेतु यह है कि नागरिकों का विकास हो, अधिकार वह शक्ति है, जिसे प्राप्त कर नागरिक अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति अच्छी तरह करने में समर्थ होता है, और जब नागरिकों को उन्नति और हित में राज्य की उन्नति और हित है, तो अधिकारों के सम्बन्ध में राज्य और नागरिक में संवर्ष क्यों होता है? नागरिक अपने विकास के लिए जो परिस्थिति चाहते हैं, वह उन्हें तत्काल क्यों नहीं प्राप्त होती? बात यह है कि मनुष्य की मौंति राज्य भी विकास-शील है, उसमें उन्नति की अभी बहुत गुझाहश है, वह अभी पूर्णता को नहीं पहुँचा है। राज्य के झानून भी अपूर्ण हैं। अतः जब उसका कोई विशेष अंग—इिद्धान और

<sup>\*</sup>क भी-कभी युद्ध आदि विशेष परिस्थिति सर के लिए नागरिकों के अधिकार सीमित मी कर दिये जाते हैं।

प्रतिभाशाली नागरिक — अपने विकास के लिए किसी अधिकार की माँग करता है तो राज्य उसकी उपयोगिता तुरन्त नहीं समफ पाता । फलतः दोनों में मत-भेद होता है, जो कभी-कभी भीषणा अवस्था को पहुँच जाता है। नागरिकों को कानून मंग करने की, और फल-स्वरूप कठोर दंड सहन करने की जोखम उठानी पड़ती है। साहसी नेता पीछे इटना नहीं चाहते। अन्ततः राज्य को अपने कानून का संशोधन करना या नया कानून बनाना, और नागरिकों के प्रसावित अधिकार को मान्य करना पड़ता है। इस प्रकार राज्यादि मानवी संस्थाओं के विकास की मंजिलें कितनी हुगम और कठिन हैं! अस्तु, संचेप में नागरिक अधिकारों के प्रस्था लक्षणा ये होते हैं:—

- (क) वे नागरिकों के पूर्णता प्राप्त करने तथा अपनी विविध शक्तियों का विकास करने में सहायक हों।
- (ख) राज्य के सब व्यक्ति उनका समान उपयोग कर सकें; ऐसा न हो कि कुछ विशेष व्यक्ति या संस्थाएँ ही उनसे लाभ उठावें, और दूसरे उसी प्रकार की स्थितिवाले होने पर भी उनसे बंचित रहें।
- (ग) वे राज्य द्वारा मान्य हों; यदि कोई व्यक्ति या व्यक्ति-सर्ह, नागरिकों द्वारा उनके उपयोग किये जाने में बाघा उपस्थिति करे, तो राज्य के न्यायालय उनकी समुचित रक्षा करें।

श्रिधिकारों का श्राधार; योग्यता—नागरिकों के श्राधिकारों का श्राधार उनकी योग्यता होनी चाहिए, इसमें स्त्री- पुरुष, धनी - निर्धन का, या जाति श्राथवा धर्म श्रादि के भेद

का विचार किया जाना अनुचित है। अधिकाँश देशों में स्त्रियों के अधिकार पुरुषों की अपेचा बहत कम रहे हैं। इस समय भी कितने ही राज्य स्त्रियों को परुषों की बराबरी के अधिकार देने में सहमत नहीं हैं। बहत-से राजनीतिज्ञों का मत है कि कुछ नागरिक अधिकार तो स्त्रियों को विशेष दशा में ही मिलने चाहिए। अन्य अधिकारों के वास्ते कानून के अनुसार पुरुषों के लिए जितनी उम्र की आवश्यकता हो उसकी अपेचा स्त्रियों के लिए अधिक परिमास रखा जाय, जिससे उस अधिकार को प्राप्त करनेवाली स्त्रियों की संख्या कम रहे। आधिनक काल में, इस विषय में लोगों के विचार क्रमशः उदार होते जा रहे हैं। अब स्त्रियों को ऐसे अधिकारों से वंचित करना उचित नहीं समभा जाता. जिन्हें पाप्त कर वे राष्ट्र की उन्नति में सहायक हो सकती हैं। अवश्य ही स्त्रियों के वास्ते एक महत्व-पूर्ण कार्य संतान का पालन-पोषण श्रीर सुयोग्य नागरिक तैयार करना है। तथापि जिन महिलाश्री की रुचि श्रीर प्रवृत्ति पारिवारिक त्रेत्र की श्रपेक्षा सार्वजनिक त्रेत्र में कार्य करने की विशेष रूप से हो. उन्हें. स्त्री होने के कारण उससे वंचित रखना ठीक नहीं है।

बहुत-से देशों में कुछ अधिकारों के सम्बन्ध में न्यक्तियों की आर्थिक क्षमता को वड़ा महत्व दिया जाता है। उदाहरखार्य अधिकांश देशों में ऐसे नियम प्रचलित हैं कि इतने रुपये मासिक किराये के मकान में रहने वाले को, या इतने रुपये मालगुज़ारी या टैक्स के रूप में देने-वाले को मताधिकार प्राप्त हो। ऐसे नियमों से वे व्यक्ति इन अधिकारों से वेचित हो जाते हैं, जिनकी आर्थिक क्षमता इससे कम हो। ऐसे

व्यक्तियों में अनेक आदमी ऐसे हो सकते हैं, और होते हैं जिनकी राज-नैतिक योग्यता दूसरों से किसी प्रकार कम नहीं होती, वरन् अनेक दशाओं में ज्यादा ही होती है। इसलिए हम अधिकारों के लिए साम्पत्तिक सामर्थ्य का ऐसा प्रतिवन्ध अनुचित समम्प्रते हैं, जिसके कारण अनेक नागरिक अपने राज्य की सेवा या उन्नति करने में माग न ले सकें। हाँ, ऐसे व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित रखना ढीक है, जो शरीर तथा मन से अम करने योग्य होकर भी परावलम्बी हो, और मुक्त की रोटी खाते हों। ऐसी व्यवस्था करने से नागरिकों में स्वावलम्बन के भाव की वृद्धि होगी, जो राज्य की उन्नति एवं स्वयं उन व्यक्तियों के विकास के लिए अस्यन्त आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में एक और भी बात विचारणीय है। समाज में कुछ आदमी त्याग और परोपकार के भाव से जीवन व्यतीत करनेवाले होते हैं। वे ऐसा काम करते हैं जिससे आर्थिक प्राप्ति विशेष नहीं होती, वें वह काम राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी होता है। अथवा वे सार्वजनिक संस्थाओं में अवैतिनिक या बहुत कम पुरस्कार लेकर सेवा करते हैं। उनका रहन-सहन साधारण होता है। ऐसे व्यक्ति प्रत्येक समाज के लिए भूषण हैं। अब यदि आर्थिक क्षमतावाला उपर्युक्त नियम राज्य में प्रचलित हो तो ऐसे सजन अपने अधिकार से वंचित रहते हैं और राज्य उनके तस्संबन्धी बहुमूल्य सहयोग से लाभ नहीं उठा सकता। यह बात अत्यन्त चिन्तनीय है।

अधिकारों के सम्बन्ध में जाति धर्म, या सम्प्रदाय आदि का विचार करना भी अनुचित है। राज्य के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह

किसी भी जाति या धर्म का हो. उतना ही अधिकार मिलना चाहिए, जितना श्रन्य धर्म या जातिवालों को; उससे श्रधिक या विशेष नहीं। जब राज्य में कई जातियों तथा घर्मों के आदमी रहते हैं तो किसी एक जाति या धर्मवालों को स्वतन्त्र अर्थात् विशेष अधिकार देने का, अधि-कारों को जाति-गत या धर्मानुसार निर्धारित करने का, परिसाम यह होता है कि कुछ लोगों के साथ पक्षपात होता है, श्रीर दूसरों को हानि पहुँचती है। इस प्रकार नागरिक जीवन की सुख-शान्ति नष्ट होती है। अतः जाति-गत या धर्म-गत अधिकारों की विध्वंसक कल्पना को तिलांजिल दी जानी चाहिए। किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह को. कमी-कमी विशेष आवश्यकता होने की दशा में, कुछ निर्धारित समय के लिए, कुछ विशेष सुविधाएँ भले ही दे दी जायँ, परन्तु जाति या धर्म के ब्राधार पर किसी के साधारण और स्थायी नागरिक अधिकारों में कळ कमी-वेशी नहीं होनी चाहिए। भारतवर्ष में मुसलमानों को विशेष मताधिकार तथा प्रतिनिधित्व दिये जाने का परिणाम कितना भयानक हुआ है, श्रीर उससे साम्प्रदायिकता तथा नित्य प्रति का पारस्परिक कलह और राग-देष कितना बढ़ गया है, इसका दुलदायी अनुभव समाज के सामने है।

नागरिक अधिकारों के सम्बन्ध में कुछ न्यापक बातों का विचार करने के उपरान्त अब इम कुछ मुख्य-मुख्य अधिकारों में से प्रत्येक के विषय में अलग-अलग लिखते हैं।

जान-माल की रक्षा-यदि नागरिक का जीवन सुरिच्चत न

हो तो वह न अपनी उन्नित कर सकता है, श्रौर न दूसरों की उन्नित में सहायक हो सकता है। इसिलए राज्य में नागरिकों की रक्षा के वास्ते सेना और पुलिस रखी जाती है। इसके विषय में श्रम्यत्र लिखा जा जुका है। अस्तु, पुलिस आदि की सहायता प्रत्येक अवसर पर मिलनी किंटन होती है, और संकट चाहे जब आ सकता है। अतः प्रत्येक नागिरिक को यह अधिकार होता है कि आवश्यकता उपस्थित होने पर वह स्वयम् ही रात्रु या आक्रमणकारी से अपनी तथा दूसरे वन्धुओं की रक्षा कर सके। इसके लिए नागरिकों को हथियार रखने की अनुमितरहती है।

यह कहा जा सकता है कि क्या शान्तिमय उपायों से आत्म-रक्षा नहीं की जा सकती ? क्या आहिंसा का वल कुछ बल नहीं है ? हमारे लिए अवश्य ही यह आमिमान का विषय है कि महात्मा गांधी आदि महानुभाव मनुष्य को अपने भेम-बल से परिचित कराने का उद्योग कर रहे हैं। मानव-जाति के लिए वह दिन बड़े सौमाग्य का होगा जब उसे इस बात का अनुभव हो जायगा कि अल्ब-बल तो पशु-बल का स्वरूप है, मनुष्य के योग्य नहीं। मनुष्य को तो दूसरे मनुष्य (एवं पशुओं) पर विजय प्राप्त करने के लिए अहिंसात्मक उपायों से ही काम लेना चाहिए। किन्तु वह दिन अभी दूर प्रतीत होता है, जब आहिंसात्मक उपायों का प्रयोग कुछ इने-गिने व्यक्तियों तक परिमित न रहकर सर्वेशाधारण द्वारा सफलता-पूर्वक हो सकेगा। अस्तु, वर्तमान अवस्था में नागरिकों को आत्म-रक्षा के लिए अस्तु रखने का अधिकार होना चाहिए। किसी राज्य के नागरिकों को इथियार न रखने देना, उन्हें दूसरों का अत्याचार सहन

करनेवाला बना देना अनुचित है। राज्य के लिए भी यह हानिकर है। निदान, नागरिकों को आवश्यक अस्त्र रखने में कोई क़ानूनी बाधा न होनी चाहिए।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि क्या हत्यारों श्रीर विद्रोहियों को भी जीने का अधिकार है ? पहले असम्यावस्था में आदमी प्राय: जान के बद्रेल जान लेते थे। अब सम्यादस्था में भी यह प्रथा चली आती है। हाँ, प्राचीन काल में इत्यारे की जान मृत व्यक्ति के सम्बन्धी लेते थे, अब यह काम जनता की एक संगठित संस्था अर्थात सरकार करती है। इत्यारों के अतिरिक्त कुछ ख़ास राज-विद्रोहियों को भी फौंसी की सज़ा दी जाती है। प्रायादंड की बात सुनने के हम इतने आदी हो गये हैं कि हमें इसके औचित्य के विषय में विचार करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। सोचना चाहिए कि किस परिस्थित में, किन कारणों से प्रेरित होकर, किसी ने इत्या की है. श्रीर इसमें सामाजिक, श्रार्थिक या राजनैतिक व्यवस्था कहाँ तक उत्तर-दायी है। ख़ून करने का कारण प्रायः क्षणिक आवेश, शराबख़ोरी, पागलपन, विषय-वासना, तृष्णा, या राजनैतिक त्रसंतोष की पराकाष्टा ऋादि हुआ करती है। इन बातों को दूर अथवा नियंत्रित करने का समाज तथा राज्य की आरे से यथा-शक्ति प्रयत्न होना चाहिए। ऐसान करके प्राण-दंड से काम चलाना राज्य की बड़ी भारी त्रुटि है। प्रारा-दंड का कुछ, श्रच्छा फल नहीं निकलता। जिसे यह दंड दिया जाता है, उसे आत्म-सुघार करने का कोई अवसर ही नहीं रहता। रही, उसके जनता पर होनेवाले प्रभाव की बात; सो लोगों

के मुद्धों में भाग लेने, या उनका हाल पढ़ते या मुनते रहने के कारण, उन पर सरकार का इस दंड से विशेष आतंक नहीं जमता। जो लोग राज-विद्रोह आदि में मृत्यु-दंड पाते हैं, उन्हें इस बात की खुशी होती है कि वे अपने विचार-स्वातंत्र्य या देश-प्रेम के कारण बिल-वेदी पर चढ़े। इस बात से दूसरों के मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है। फिर, भूल सबसे होती है और निर्दोष आदिमयों को जजों की भूल से प्राया-दंड मिल जुकने पर भूल सुवारने का कोई उपाय नहीं रहता। यह भी तो सम्भव है कि जिन आदिमयों को अजल अधिक अपराध के लिए फाँसी दी जाती है, यदि उनके जीने के अधिकार की रक्षा की जाय, और उनका उचित सुधार किया जाय, तो कालान्तर में उनमें से कुछ व्यक्ति बहुत उपयोगी कार्य कर सकें, वे स्वदेश तथा संसार के हितेषी प्रमाखित हों। हर्ष का विषय है कि भीरे-धीरे प्राया-दंड उठता जा रहा है। पर अभी इस दिशा में बहुत कार्य होना शेष है।

आत्म-रक्षा से मिलती हुई एक और बात भी विचारणीय है। कभी-कभी नागरिक स्वयं ही अपने आत्म-रचा सम्बन्धी अधिकार को भूल जाते हैं। बहुधा अज्ञान, अन्य-विश्वास, मदान्धता, अत्यन्त कोध, निराशा, शोक, अथवा कभी-कभी भूख-प्यास के ही चोर कष्ट के कारण, मानसिक विकार की अवस्था में, आदमी आत्म-इत्या करने लगते हैं। ऐसे अवसर पर आदमी अपने आपको निरर्थंक समभते हैं। परन्तु, उनका यह निर्णय किसी गम्भीर विचार पर निर्भर नहीं होता, वे आवश्य में ऐसा सोचते हैं। बहुधा जब कोई व्यक्ति आत्म-इत्या के

प्रयत्न में सफल नहीं होता तो वह पीछे शान्ति से विचार करने पर अपनी भूल का अनुभव करता है, और अपने जीवन की मली मांति रक्षा करने का प्रयत्न करता हुआ मिलता है। अनेक दशाओं में उसका जीवन बहुत उपयोगी भी प्रमाणित हुआ है। फिर, मनुष्य के जीवन की उपयोगिता का विचार केवल उसी की हिण्ट से नहीं किया जाना चाहिए, राज्य के हिण्ट-कोण से भी होना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता, जो राज्य के वास्ते सदैव के लिए निर्यंक हो गया हो। अतः आत्म-हत्या निन्दनीय है, वह एक अपराध है, अपने प्रति, कुडम्ब के प्रति, और राज्य के प्रति भी। राज्य का कर्तव्य है कि उसका दमन करे, और यथा-सम्भव उन कारणों को दूर करे जिनसे नागरिक अपनी प्यारी जान स्वयं खो देने को उसत होते हैं।

कभी-कभी दूधरों की सेवा या हित का विचार करके, कोई महा-नुभाव आमरण उपवास ग्रहण करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के दुःख को अपना दुःख मानता है, और अपने प्राणों की बाज़ी लगाकर उसे दूर करने का अभिलाषी होता है। मेक्स्विना ने आयरलैंड की स्वतंत्रता के लिए चौहत्तर दिन उपवास करके अपने प्राणा त्याग दिये। महात्मा गांधी ने हरिजनों को निर्वाचन कार्य में हिन्दुओं से से पृथक् किये जाने के प्रस्ताव पर आमरण उपवास किया था। अन्त में ब्रिटिश सरकार ने महात्मा जी की बात मान ली, और उनके प्राण्य बच गये। ऐसे महातुमावों को आत्म-हत्या का अपराधी कहना कहां तक उचित है ? इन्हें कोई दंड भयभीत नहीं कर सकता। इन्हें 'आ्रात्म-इत्या' के प्रयान से बचाने के लिए समाज और राज्य को इनका दृष्टि-कोण समझना और यथा-सम्मव इनके मतानुसार व्य-वहार करना चाहिए।

सम्पत्ति की रक्षा — नागरिकों की जान की मौंति उनके माल की रज्ञा भी आवश्यक है। जीवित रहने के लिए खाने-पाने आदि के सामान की ज़रूरत होती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को चोर-डाकुओं से इसकी सुरज्ञा करने का अधिकार दिया जाता है। इसके वास्ते भी नागरिकों को हिपयार रखने की आवश्यकता होती है। और उन्हें इस की अनुमति दी जाती है। अक रखने के सम्मन्ध में विशेष विचार पहले किया जा चुका है। यदि राज्य ही नागरिकों के भरण-पोषण का उत्तरदायिख ले लेता हैं, और नागरिकों को व्यक्तिगत सम्पत्ति रखने का निषेध कर देता है, जैस कि रूस की सम्पत्ति रखने की आवश्यकता नहीं रहती। फल-स्वरूप वहाँ सम्पत्ति-रक्षा सम्मन्दी अधिकार का प्रश्न भी नहीं रहता।

सम्पत्ति की केवल चोर-डाकुओं से ही रह्या की जानी आवश्यक नहीं है। इस बात की भी बहुत ज़रुरत है कि लोगों द्वारा उत्पन्न किये हुए धन में से राज्य ही किसी-न-किसी बहाने से, बहुत-सा भाग न ले लिया करे। यदि किसान को यह भय रहे कि जो-कुछ धन बह उत्पन्न करेगा, उसका बड़ा भाग राज्य मालगुज़ारी या आवपाशी ध्यादि के रूप में ले लेगा, तो उसे दिन-रात कड़ी मेहनत करने, और धूप-छाँह, सदीं-गर्मी तथा बरसात सहने का हेतु ही क्या रहे। भारतवर्ष में अनेक किसान ऐसे हैं जिन्हें अपने उत्पन्न धन से अपने गुजारे लायक अल-वज्ञ भी नहीं मिलता । उत्तत राज्य मालगुज़ारी या टैक्स आदि लोने में यह ध्यान रखते हैं कि नागरिकों के पास सुख-पूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य आय अवश्य रहें। उन्हें यथेष्ट मोजन-वज्ञ और मकान ही नहीं, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य आदि के भी साधन मिलने चाहिए। ऐसा न होने की दशा में नागरिक के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता और नागरिक राज्य की जैसी चाहे वैसी सेवा नहीं कर सकता।

**भ्रार्थिक स्वतंत्रता**—प्रत्येक व्यक्ति को यह श्रधिकार होना चाहिए कि अपनी आजीविका के लिए यह खेती, ब्यापार, नौकरी था मज़दूरी आदि जो भी काम उसे सुविधाजनक प्रतीत हो, करे। जब उसका मन चाहे, वह अपने पहले घंघे को छोड़ कर दूसरा घंघा करने लग जाय; हाँ, ऐसा करने में वह अन्य नागरिकों का, अथवा सार्व-जिनक सुविधा का यथेष्ट ध्यान रखे। नागरिक का ऋधिकार है कि वह अपने अस का उचित प्रतिफल ले, और इतने अधिक समय या ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में काम न करे, जिससे उसके स्वास्थ्य की हानि हो । अनेक कारखानेवाले तथा अन्य मालिक अपने यहाँ मज़दूरों से इतने अधिक घंटे काम लेते हैं, तथा काम करने की जगह ऐसी रखते हैं कि मज़दूर बीमार पड़ जाते हैं। राज्य को चाहिए कि इस विषय में समुचित प्रवन्ध करे। श्रव जगह-जगह कारखाना-क़ानून वनजाने से मज़दूरों के हितों की कुछ रक्षा होने लगी है, पर अभी इस दिशा में श्रीर भी बहुत कार्य होने की श्रावश्यकता है। कुछ राज्यों में मज़दूरी (तथा अन्य व्यक्तियों से) अब तक भी बेगार ली जाती है, यह अमुचित है। यह प्रथा बन्द की जानी चाहिए। जो ब्यक्ति काम करता है, उसे उसके पारिश्रमिक से अंशतः वंचित रखना भी अम्बयाय है, फिर पूर्यांतः वंचित रखना तो नितान्त असह्य समभा जाना चाहिए।

आधुनिक समय में कल-कारखानों के प्रचार तथा उत्पत्ति के साधन—मूमि, पूँजी आदि—पर कुछ पूँजीपतियों का आधिपत्य होने से प्रत्येक राज्य में बेकारों की संख्या बहुत बढ़ चली है और उत्तरीत्तर बढ़ती जाती है। अतः यह आवश्यक है कि बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के कार्यों पर राज्य का समुचित नियंत्रण रहे, देश में ग्रह-शिल्प का प्रचार हो, और जिन आदिमियों को अपने निर्वाह-योग्य काम-बन्धा नांमिले, उन्हें राज्य की ओर से आवश्यक कार्य दिये जाने का आयोजन रहे। साथ ही इस बात की भी बड़ी ज़रूरत है कि किसी व्यक्ति की विना अम, सुफ़ में ही, दूसरों की कमाई के आधार पर मौज न उड़ाने दिया जाय।

हमने कहा है कि जो व्यक्ति बेकार हो, उसकी आजीविका की व्यवस्था राज्य द्वारा होनी चाहिए। इसकी तह में भाव यह है कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, यदि वह मोजन-वल्ल के अभाव से कष्ट पाता है, और प्राचा छोड़ता है, तो इसके लिए राज्य उत्तरदायी है। चाहे यह बात आधुनिक स्थिति में पूर्णतः व्याव-हारिक प्रतीत न हो, तथापि कोई व्यक्ति विचारणीय तो अवस्थ है। प्रायः उन्नत राज्य इस दिशा में भरसक ध्यान देते हैं। पाठक

भारतवर्ष की बात देखकर इस विषय में प्रपना मत स्थिर न करें। यहाँ तो प्रतिवर्ष धनेक ध्रादमी भूख ध्रीर प्यास से विकल होकर मर जाते हैं ध्रीर सरकारी रिपोर्टों में उनकी मृत्यु का कारण कोई-न-कोई बीमारी लिख दी जाती है। घ्रांचकारी यह देखते हुए भी नहीं देखते कि यहाँ कितने ही ध्रादमियों को साल भर में कभी दिन में दो वक्त भर-पेट भोजन नहीं मिलता। उत्तरदायी राज्यों में यह बात ध्रसहनीय होती है। वहाँ नागरिकों के भरण-पोषण की भरसक व्यवस्था की जाती है।

इस प्रसंग में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि राज्य की जन-संख्या चाहे जितनी बढ़ जाने की दशा में भी राज्य पर सबके भरण-पोषणा का भार होना चाहिए ? आखिर, राज्य की आर्थिक शक्ति परिमित होती है, वह जन-संख्या के अपरिमित रूप से, आत्यधिक बढ़ जाने पर इस दिशा में अपना कर्तव्य पालन कैसे करेगा ? क्या जन-संख्या की इद्धि की कुछ मर्थादा न रहनी चाहिए ? और, यह किस प्रकार किया जाय ? क्या कृत्रिम उपायों से संतान-निग्नह किया जाय, या केवल जनता में संयम के भावों का प्रचार किया जाय ?

इस विषय में बहुत मत-भेद है। यहाँ इस संबंध में विस्तार से लिखने का अवसर नहीं है। संदोय में यहां वक्तव्य है कि नागरिकों में उत्तरदायिल और दूरदर्शिता का भाव पैदा किया जाय, जिससे वे यथा-संभव संयम और सदाचार का भाव रखें, और संतानोत्यित की इच्छा होने पर आगो पीछे की परिस्थिति का विचार करके उसे लहां तक सम्भव हो सके, दमन करें। अस्तु, हम नागरिकों का एक

अधिकार आर्थिक स्वतन्त्रता मानते हैं, जिसके अन्तर्गत हम समभते हैं कि प्रत्येक नागरिक के जीने का अधिकार सम्मिलित है।

विचार, भाषण और लेखन की स्वतन्त्रता--मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. वह एक-दसरे के सहयोग का लाभ तभी उठा सकता है. जब परस्पर में विचार-विनिमय हो। यदि मैं अपने साथी से अपना विचार प्रकट न कर सकुँ और मेरा वह साथी अपना विचार मुक्ते न बता सके, तो हम दोनों न तो एक-दूसरे के दुख-सुख को जान सकते हैं. और न कोई किसी को कुछ सहायता ही प्रदान कर सकता है। इससे सामाजिक जीवन का उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। मन्ष्य के सब कार्य उसके विचारों के ही परिशाम होते हैं; सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक या धार्मिक सब प्रकार को उन्नति के लिए विचार-विनिमय की आवश्यकता है। यह कार्य दो प्रकार से होता है भाषण या वार्ता-नाप द्वारा, श्रीर लेखों द्वारा । इस प्रकार नागरिकों को सभा में भाषण ्रने, लेख लिखने श्रीर छपाने की अर्थात् पत्र-पत्रिकाएँ श्रीर प्रस्तकें श्रादि प्रकाशित करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। राज्य की श्रोर से इसमें प्रतिबन्ध केवल दुरुपयोग रोकने के लिए ही हो. इससे अधिक नहीं। जहाँ प्रतिबन्ध अधिक होता है, लोगों के विचारों की स्वतन्त्रता रोकी जाती है, वहां समाज अंब-विश्वासी और अल्पज रहता है, उसे नयी-नयी विचार-घाराओं, आविष्कारों आदि का ज्ञान नहीं होता, श्रीर वह अपनी रीति-रस्मों तथा कार्य-प्रणाली, आदि में आवश्यक सुधार नहीं कर पाता । वह कृप-मंडूक बना रहता है; समय के साथ ज्ञान-विज्ञान आदि में प्रगति नहीं कर पाता।

सामाजिक स्वतन्त्रता—नागरिकों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपनी इच्छानुसार खान-पान करें और कपड़े पहिने। (मादक पदार्थों आदि पर नियन्त्रस किया जा सकता है )। नाग-रिकों के विवाह-शादी, उनके बालकों के भरण-पोषण, रीति-रस्म, खेल-कूद, तथा स्वदेश के भिन्न-भिन्न भागों में, एवं विदेशों में जाने-श्राने में कोई अनुचित बाधान हो। ये वार्ते इतनी साधारण हैं कि कुछ पाठकों को इनके लिखने की आवश्यकता भी प्रतीत न होती होगी। परन्तु वे विचार कर देखें। अनेक बार समाज से इन बातों में बाधा उपस्थित की जाती है। बहुधा समाज चाहता है कि अमुक समय पर व्यक्ति अमुक प्रकार के कपड़े पहनें, अमुक रीति-रस्म पूरी की जाय, विवाद-शादी निर्धारित चेत्र में एक विशेष प्रकार से सम्पन्न हो। अस्तु, यदि समाज की खोर से नागरिकों की सामाजिक स्वतन्त्रता अप-इरग्रा करने की चेष्टा की जाय तो राज्य को उनकी समुचित सहायता करनी चाहिए । आवश्यकता होने पर समाज-सुधार के कानून भी बनते रहने चाहिएँ। श्रवश्य ही समाज-सुधार के लिए मुख्य श्रावश्यकता लोक मत तैयार करने की होती है, और हम इस वात के समर्थक नहीं है कि बात-बात में कानूनों का आश्रय लिया जाय। परन्तु यह भी तो निर्विवाद है कि कुछ दशाओं में राज्य की सहायता श्रानिवार्य हो जाती है, और उसे लेने में आपित न होनी चाहिए। भारतवर्ष में सती-दाह श्रौर कन्या-बघ क़ानून द्वारा ही रोका गया, श्रौर श्रव बाल-विवाह को रोकने एवं हरिजनों सम्बन्धी कई सामाजिक बाधाएँ दूर करने के लिए कानून की सहायता बहुत महत्व-पूर्ण रही है। इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है।

धार्मिक स्वतंत्रता—नागरिकों को सामाजिक स्वतन्त्रता की भौति धार्मिक स्वतन्त्रता भी होनी चाहिए। इसका आशय यह है कि वे चाहे जिस धर्मे को माने, चाहे जिस अवतार, पीर, पैगुम्बर आदि की पूजा करे, मंदिर में जाय या मसजिद में; घर बैठकर ही भगवद् भजन करें, अथवा न भी करें। इसमें कोई इस्तच्चेप न करे, न भय दिखलाये, और न किसी प्रकार का प्रलोभन दे। राज्य को चाहिए कि नागरिकों की सामृद्धिक सुविधाओं का ध्वान रखकर समुचित तथा निष्यक्ष नियम बनाये। कुछ नागरिकों के धार्मिक कृत्य से अन्य नागरिकों के सुख-शान्ति या रोज़मर्रा के विविध कामों में कोई बाधा उप-स्थित न हो। यदि बाधा का प्रसंग आये तो राज्य नागरिक अधिकारों की समुचित रक्षा करें।

धार्मिक स्वतन्त्रता की बात बहुत से राज्यों में कुछ समय से ही मान्य हुई है। विगत शताब्दियों में, विशेषतः योरप में, इषके लिए नागरिकों को जान केवल इस वास्ते ली गयी है कि उन्होंने उस धर्म को खड़्गीकार न किया, जिसके अनुयायी वहाँ के सत्ताधारी और शासक थे। बहुधा एक धर्म वालों का त्योद्दार दूसरे धर्म वालों के लिए घोर संकट-काल रहा है। इस समय वे बातें नहीं रहीं, पर पत्त्वपात की कुछ कुछ छाया तो अब भी विद्यमान है। कई सम्यताभिमानी देशों सर्वोच शासक (बादशाह) का पर किसी विशेष धर्म के अनुयायी को ही मिल सकता है, उसका ज्येष्ठ पुत्र कोई दूसरा धर्म स्वीकार कर ले तो उसे राजगहीं से हाथ घोना पड़े। यह बात कहीं-कहीं कुछ अन्य

पदों के लिए भी है, वे पद घर्म-विशेष के श्रनुयायियों के लिए सुरिक्त हैं। वे श्रन्य नागरिकों को योग्यता होने पर भी नहीं दिये जाते। श्रावश्यकता इस बात की है कि नागरिकों को पूरी घार्मिक स्वतन्त्रता रहे; राज्य सभी धर्मवालों को समान समभे।

शिक्षा-प्राप्ति का श्रिधिकार-नागरिकों का उद्देश्य श्रपना विकास तथा राज्य की उन्नति करना है। पर उनके श्रशिक्षित रहने की दशा में यह कार्य सम्भव नहीं। श्रतः उन्हें शिक्षा-प्राप्ति का श्रिविकार होना चाहिए। केवल कुछ लिखना-पढ़ना आ जाने से ही मतलब सिद्ध न होगा । उन्हें इस बात की भी सुविधा मिलनी चाहिए कि वे अपने नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों को समभें तथा योग्य काम-धंधा करते हुए अपनी आजीविका प्राप्त कर सकें, जिससे वे दूसरे नाग रिको अथवा राज्य पर भार-स्वरूप न वनें। श्रतः राज्य की श्रोर से न केवल प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, बरन् उद्योग और शिल्प की शिक्ता की भी उसके साथ ही व्यवस्था होनी चाहिए। प्रौढ पुरुष-स्त्रियों के लिए रात्रि-पाठशालाएँ, पुस्तका-लय, वाचनालय, श्रजायबघर श्रादि का भी सम्यक प्रबन्ध होना चाहिए। अन्यान्य देशों में, भारतवर्ष में, इसकी बहुत आवश्यकता है। विगत वर्षों में, यहाँ जिन प्रान्तों में काँग्रेस सरकारें थीं, उनमें इस विषय की योजनाएँ बनीं और कुछ कार्य भी आरम्भ हुआ। पर पीछे उनके त्याग-पत्र के बाद बहुत-सा कार्य जहाँ का तहाँ एक गया: कछ थोडा-सा ही कार्य चलता रहा। उसमें भी युद्ध के कारण श्रार्थिक बाधाएँ आ गयों। यदि भारतवर्ष में नागरिकों का शिक्षा-प्राप्ति का अधिकार

मान लिया जाय तथा राज्य की खोर से इस विषय की खावश्यक व्यवस्था हो तो यहाँ के निवासियों को सुयोग्य नागरिक होने में अड़ी सुविधा हो जाय।

राजनैतिक अधिकार- अब नागरिकों के उन अधिकारों की बात लें. जिन्हें 'राजनैतिक' श्रधिकार कहा जाता है। इन श्रधिकारी में मताधिकार, प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार और पदाधिकार समिन-लित हैं। मताधिकार के सम्बन्ध में पहले एक स्वतन्त्र परिच्छेद में लिखा जा चुका है। आज-कल लोक-मत प्रायः प्रत्येक बालिग्र व्यक्ति को मताधिकार देने के पक्ष में है; उन्नत राज्यों में जो थोड़े-से व्यक्ति इस अधिकार से वंचित रहते हैं, वे विशेष कारखवश ही वंचित रहते हैं। जो ब्यक्ति मताधिकारी होते हैं, वे प्रायः प्रतिनिधि चुने जाने के भी अधिकारी होते हैं। यदि जनता उनमें आवश्यक गुण समझतो है और इनके पक्ष में अधिक मत देती है तो वे प्रतिनिधि चुन लिये जाते हैं। इसमें जाति, धर्म या सम्पत्ति आदि का प्रतिबन्ध नहीं होता। इस प्रकार प्रत्येक नागरिक यह श्रनुभव करता है कि राज्य में मेरा भी एक स्थान है, शासन-पद्धति के निर्माण अथवा संशोधन में थोड़ा-बहुत, प्रत्यन्त् या परोक्ष रूप से मेरा भी भाग है। नागरिक की राज्य के प्रति समता और भक्ति बढ़ती है, वह समऋता है कि मैं राज्य का हूँ और राज्य मेरा है।

श्रव पदाधिकार की बात लीजिए । नागरिकों को शासन-प्रवन्ध में प्रत्येक पद प्राप्त कर सकने का श्रधिकार होना चाहिए, इससे हमारा यह श्रमिप्राय नहीं कि कोई भी नागरिक चाहे जो पद मांगे,

उसे वह पद श्रवश्य दे दिया जाय । नहीं, हमारा श्राशय केवल यह है कि प्रत्येक शासन-पद के लिए कुछ योग्यता निर्धारित रहनी चाहिए. जो नागरिक उतनी योग्यता का परिचय दे, उसे वह पद दे दिया जाय, उसका रंग, जाति या धर्म आदि इसमें बाधक न होना चाहिए। इस अधिकार से केवल यही लाभ नहीं है कि कुछ नागरिकों के लिए आजीविका का मार्ग प्रशस्त हो जाता है - यद्यपि निर्धन देशों में इसका भी कुछ कम महत्व नहीं होता-वरन् यह भी है कि नागरिकों को राज्य की न्याय-बुद्धि का परिचय मिलता है, उनमें सन्तोष श्रीर राज-भक्ति के भावों की बृद्धि होती है। इसके श्रतिरिक्त, जब एक नागरिक अपना सार्वजनिक जीवन आरम्भ करते समय अपनी हिष्ट दूर तक पहुँचा सकता है, जब वह सममता है कि योग्यता प्राप्त करने पर राज्य का कोई भी पद मेरी पहुँच से बाहर नहीं है, तो उसमें एक विशेष प्रकार का स्वामिमान और उत्तरदायित्व का भाव उत्पन्न होता है, श्रीर उसके विकास में बड़ी सहायता मिलती है। इसके विपरीत. जब नागरिक यह अनुभव करता है कि उच पदों पर नियुक्तियां पन-पात-पूर्वक होती हैं तो उसमें आत्म-विश्वास और साहस की मात्रा कम रह जाती है श्रीर राज्य का हास होने लगता है।

भारतीय पाठकों के लिए सोचने का विषय यह नहीं है कि उन्हें कौन-कौन-सा पद मिल सकता है, वरन् यह है कि राष्ट्रीय आन्दोलन इतने समय तक होते रहने पर भी कौन-कौन से पद ऐसे हैं जो उन्हें नहीं मिल सकते, चाहे उनमें कितनी ही योग्यता क्यों न हो। कितने ही भारतीय युवक अपने देश में कभी जंगी लाट, गवर्नर-जनरल, गृह-सदस्य ( होम मेम्बर ), या अपने प्रान्त का गवर्नर आदि होने का स्वप्न देखते हैं ? हमारा अपने देश के शासन पर कितना नियन्त्रण है ? अस्तु, नागरिकों को राजनैतिक अधिकार यथेष्ट रूप में मिलना आवश्यक है।

विशेष वक्तञ्य — नागरिक अधिकारों की कोई निर्धारित संख्या नहीं है। इमने ऊपर उदाइरण-स्वरूप कुछ मुख्य-मुख्य अधिकारों के सम्बन्ध में लिखा है। इनके अतिरिक्त और भी बहुतन्से हो सकते हैं। यथा—स्वाय-प्राप्ति का अधिकार, यात्राधिकार, माषा और लिवि की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अधिकार राज्य द्वारा स्वष्ट और लिखित रूप में मान्य हो। उत्तरदायी और लोक-तन्त्रात्मक शासन में राज्य पर नागरिकों का यथेष्ट नियंत्रय रहता है, और वह नागरिकों के विकास के लिए प्रत्येक उत्तित मार्ग महस्य करता है, इसलिए वह नागरिकों के अधिकारोपमोग में बाधक न होकर सदैव प्रगतिश्रीलता का परिचय देता है। इससे स्वयं उसका भी कल्याया है।

श्रिकारोपभोग के साथ विशेष स्मरण रखने की बात यह है कि किसी नागरिक श्रिवकार का दुवपयोग न होना चाहिए। प्रत्येक श्रीवकार का एक मर्यादा या सीमा के भीतर ही उपभोग होना उचित है। हमें भाषण करने का श्रीवकार है, तो किसी को बुरा-भला कहने का नहीं। हमें लेख लिखने या उसे छुपाने का श्रीवकार है तो श्रर्रेलील या मान-हानि-सूचक कार्य न करना चाहिए। हमें वामिंक स्वतन्त्रता है, तो ऐसे धार्मिक खलूस श्रादि निकालने का श्रीवकार नहीं, जिससे दूसरे घर्मीं के श्रनुयायियों का जी दुले, हत्यादि। अर्थात् हमें दूसरे के भावों

का ब्यादर करना श्रीर उनकी सुविधाओं का विचार रखना चाहिए।

पुनः इसारे प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्यों का भी सम्बन्ध है। इस अधिकारों का उपभोग करना चाहते हैं तो कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। कर्तव्यों के सम्बन्ध में अगले परिच्छेद में स्वतन्त्र-रूप से लिखा जायगा। हमें भली भांति समरण रखना चाहिए कि इसारे किसी अधिकार के उपयोग से दूसरे नागरिकों का अहित हो; दूसरे नागरिकों का अहित होने से राज्य का अहित होगा। और, क्योंकि इस भी राज्य के अंग हैं, इसलिए उससे इमारा भी अहित होगा।



## बाईसवाँ परिच्छेद नागरिकों के कर्तव्य

कृतिहुन्छुले परिच्छुद में नागरिकों के अधिकारों के विषय में लिखा गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि अधिकारों का उद्देश्य यह होता है कि नागरिकों के जीवन का विकास हो। यह तभी होगा जब वे अपना कर्तव्य भली भाँति पालन करेंगे। वास्तव में अधिकारों का उपयोग ही इसलिए किया जाना चाहिए कि नागरिकों को अपने विविध कर्तव्यों का पालन करने में सुविधा हो, उनके विकास के मार्ग की वाधाएँ दूर हों, और वे राज्य की उन्नति में समुचित भाग ले सकें। इस परिच्छेद में कर्तव्यों के विषयों में विशेष विचार किया जाता है।

श्रिषकार और कर्तन्यों का सम्बन्ध-श्रिषकार और कर्तन्य दो प्रथक-प्रथक् वस्तुएँ नहीं हैं, वरन् वे भिन्न-भिन्न हष्टि से देखी हुई, एक ही वस्तु के दो स्वरूप हैं। श्रिषकार को यदि हम 'लेना' कहें तो कर्तन्य को हम 'देना' कह सकते हैं। सुक्ते अपने मित्र से पुस्तक लेनी है, वसी

भी तरह कहें, बात एक ही है। मेरी हिंदर से, या मित्र की हिंदर से कार्य भिन्न-भिन्न हैं, पर पुस्तक की हिंदर से तो एक ही है। अधिकारों की आधुनिक लहर पाश्चारय देशों से आधी है। भारतवर्ष में, प्राचीन सिहित्य में, कर्तव्यों पर विशेष कोर दिया गया है, अधिकारों का प्रश्नकम उठाया गया है। परन्तु कर्तव्यों के सम्यक् विवेचन में अधिकारों का विचार हो ही जाता है। हमारे प्राचीन नियम-निर्माताओं ने प्रजा के कर्तव्य वतलाये तो राजा और राज-कर्मचारियों के भी कर्तव्यों का वर्णन किया। और, राजा तथा राज-कर्मचारियों के जो कर्तव्य है, वे ही तो प्रजा के अधिकार हैं। राजा और राज-कर्मचारी अपना कर्तव्य पालन न करने को दशा में दंडनीय है, वे अपने पद से च्युत किये जा सकते हैं। इसो बात को हम यों भी कह सकते हैं कि यदि नागरिकों के अधिकारों को सम्यक् रह्मा न की जायगी, तो हसके लिए राजा और राज-कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

हमने पहले कहा है कि अधिकारों के साथ कर्तव्यों का अनिवार्य सम्बन्ध है। श्रव उदाइरया लीजिए। नागरिकों का अधिकार है कि शिक्षा प्राप्त करें, तो राज्य की ओर से इस विषय की उमुचित व्यवस्था हो जाने पर शिचा-प्राप्ति नागरिकों का कर्तव्य भी है। नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो उसके साथ धार्मिक सहनशीलता उनका कर्तव्य भी है। मैं चाहता हूँ कि मुझे अपनी भाषा और लिपि का व्यवहार करने में स्वतन्त्रता रहे, तो मेरा यह कर्तव्य है कि मैं दूसरों की भाषा और लिपि के प्रति किसी प्रकार का दुर्भाव न रह्यूँ। मुझे समा या सम्मेलन करने और भाषाय देने का श्रिषकार है, तो मेरा यह कर्तव्य भी है कि मैं दूसरों की निन्दा न करूँ। मुक्ते मताधिकार श्रीर योग्यता होने पर प्रतिनिधि चुने जाने का श्रिषकार है तो मेरा यह कर्तव्य भी है कि मैं योग्य व्यक्ति के लिए ही मत हूँ, उसमें मित्रता, विरादरी या सम्प्रदाय श्रादि का लिहाज़ न करूँ। श्रीर यदि मैं प्रतिनिधि चुना जाऊँ तो कानृत बनाने में सार्वजनिक हित का ध्यान रखूँ न कि किसी अपने समूह-विशेष का। इसी प्रकार अन्य उदाहरण दिये जा सकते हैं। निदान, प्रत्येक श्रिषकार के साथ उससे सम्बन्ध रखनेवाला कर्तव्य लगा हुआ है।

कतंच्य-पाल्यन — मनुष्य जो कार्य करता है, उससे उसकी उस कार्य के करने की शक्ति या योग्यता बढ़ती है, उस कार्य के करने में जिन गुणों की आवश्यकता होती है उनका क्रमशः विकास होता है। उदाहरण्यन्त जो व्यक्ति दूसरों के दुःख से दुःखी होकर उनसे सहानुमृति दिखाता है, स्वतंत्रता से प्रेम करता है, साहस और वीरता का स्वागत करता है, सत्य के जिए कष्ट सहता है, उसमें इन गुणों की दृद्धि होती है। इससे उसके चरित्र तथा शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का विकास होता है। यह तो कर्तव्य-पालन से नागरिक के दित को बात हुई। इससे समाज या राज्य का भी दित-साधन होता है। नागरिक राज्य के प्रति जो कर्तव्य-पालन करते हैं, उससे तो राज्य का हित होना स्पष्ट ही है। जो कर्तव्य वे अपने प्रति पालन करते हैं उनसे भी राज्य का दित होता है। कारण, राज्य नागरिकों का ही तो बना है। अत्यत्य जब राज्य होता है। कारण, राज्य नागरिकों का ही तो बना है। अत्यत्य जब राज्य

के भिन्न-भिन्न अंगों की—ज्यक्तियों की—उन्नति होगी, तो राज्य की समष्टि रूप से भी उन्नति हो जायगी।

कर्त्वच्यों का क्षेत्र-कर्तव्य-पालन के लिए नागरिक जीवन का कोई विशेष समय निर्धारित नहीं है। जब से मनुष्य होश संभा-खता है, तभी से उसके कर्तव्य आरम्भ हो जाते हैं। इस प्रकार बालको श्रीर युवकों के भी कर्तव्य हैं। ज्यों ज्यों मनुष्य की शक्ति और योग्यता बढ़ती है, त्यों-त्यों उसके कर्तव्य का चेत्र भी विस्तृत होता जाता है। एक अँगरेज किव ने ठीक कहा है, "मैं सोया तो मुक्ते मालूम हुआ कि जीवन सौन्दर्यमय है। मैं जागा, और मुक्ते अनुभव हुआ कि जीवन कर्तव्यमय है। " निस्संदेह चेतन श्रीर जाएत व्यक्तियों के लिए चारों स्रोर कर्तव्य ही कर्तव्य है। स्रौर, यह कर्तव्यों का च्रेत्र निरंतर बढ़ता जाता है। आरम्भ में बालक अपने माता-िपता को जानता है, और उनकी आजा के पालन करने को ही अपना कर्तंव्य मानता है, क्रमशः अन्य रिश्तेदारों तथा मित्रों से परिजित होता है, पीछे वह गांव या नगरवालों से सम्बन्ध जोड़ता है, वह इनके मुख-दु:ख में अपना मुख-दु:ख समभता है। कालान्तर में वह अपने देश या राज्य को अपनी जन्म-भूमि कहता है और इसके लिए नाना प्रकार के कष्ट उठाता है। यदि उसके संस्कार अच्छे हों, और उसे वातावरण की अनुकूलता मिले तो वह संसार भर से अपनेपन का अनुभव करने लगता है, मनुष्य-मात्र को अपना भाई समक्तता है। जिस प्रकार पहले वह ग्राम और नगर की दीवार तोड़कर आगे बढ़ा था, श्रीर देश या राज्य को अपनाने लगा था, अब वह राज्य की सीमा को भी संकीर्ण समभकर विशाल मानव जाति से सम्बन्ध स्थापित करता है। उसका आदर्श विश्व-बंधुख होता है। नहीं, वह इससे भी आगे बढ़ता है, और अन्य प्राणियों को भी अपनी सहाजुमूित, दया और प्रेम का अधिकारी मानता है। उसका सिद्धान्त 'वसुधैव कुटुम्बकम्' हो जाता है। जाति, रंग, देश, धर्म आदि के बन्धन उसके लिए नहीं रह जाते, वह बन्धनों से मुक्त होता है। उसकी आत्मा विश्व भर में व्यात होना चाहती है। पशु-पक्षियों में भी वह अपनेपन का अनुभव करता है। वह जहाँ जाता है, जहाँ रहता है, सर्वंत्र उसके सामने उसका कर्तव्य उपस्थित होता है, और वह भी अपने कर्तव्य में रत रहता हुआ अपने मानव जीवन को सार्थक करता है।

मानव जीवन कर्तव्यमय है । कर्तव्यों की कोई संख्या या सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। कर्तव्यों का कोई सर्वमान्य वर्गीकरण नहीं हो सकता। तथापि कुछ सुख्य वार्तो का विचार हो सकता है। इस परिच्छेद में हम नागरिकों के कुछ प्रधान कर्तव्यों का विचार करेंगे। स्मरण रहे कि वहुआ एक प्रकार के कर्तव्यों का दूसरे प्रकार के कर्तव्यों से विनिष्ट सम्बन्ध रहता है, और बहुत से कर्तव्यों के विषय में यह निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता, कि उन्हें किस वर्ग में रखा जाय। परन्तु इससे सुख्य वक्तव्य में अन्तर नहीं आता।

अपने पति कर्तच्य---प्रत्येक नागरिक राज्य का एक अंग है, और उसकी उन्नति एक सीमा तक राज्य की उन्नति है। जितना अधिक कोई नागरिक स्वयं उन्नत होगा, उतना ही श्रधिक वह दूसरे नाग-रिकों की, और इसलिए राज्य की, उन्नति में सहायक होगा। अतः प्रत्येक नागरिक को अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक आदि उन्नति की श्रोर यथेष्ट ध्यान देना चाहिए। उसे श्रपने स्वास्थ्य. शिक्षा. सदाचार की उन्नति करनी चाहिए, स्वावलम्बी होना चाहिए, अर्थात् अपने भरगा-पोषगादि के लिए दूसरों के आश्रित न होना चाहिए । उसे मितव्ययी होना चाहिए श्रीर सादगी का जीवन-व्यतीत करना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में तो प्रायः मत-भेद नहीं होता । हाँ, अनेक व्यक्ति स्वावलम्बन को विशेष महत्व नहीं देते । प्रत्येक राज्य में कुछ धनवान, पूँजीपति, ज़र्मीदार, या महन्त आदि ऐसे होते हैं, जो समाज या राज्य के लिए कोई प्रत्यक्ष सेवा या उत्पादक कार्य नहीं करते, श्रीर फिर भी खूब विलाखिता तथा ऐरवर्य का जीवन व्यतीत करते हैं। वे सोचते हैं कि हमारा जो द्रव्य है, वह इमारे वाप-दादा, या हमारे सेवकों तथा भक्तों द्वारा प्राप्त होने से, उस पर इमारा पूर्णाधिकार है, यदि इम उसे स्वेच्छानसार खर्च करते हैं तो इसमें दूसरों को कुछ कहने सुनने का क्या अधिकार है ? यह दृष्टि-कोण बड़ा अनर्थकारी है।

पहले कहा ला जुका है कि मनुष्य जो कार्य करता है, उसमें दूसरे के सहयोग तथा सहायता की आवश्यकता होती है। बिना दूसरों के सहारे हम प्राय: कुछ भी करने में सफल नहीं हो सकते | अतः हमारे वाप-दादा आदि ने जो सम्यन्ति उपार्जित की है, उसमें समाज का (अन्य नागरिकों का) बड़ा भाग है। इस समाज के सहयोग से प्राप्त वस्तुओं का उपभोग

करना चाहते हैं तो हमें भी बदले में कुछ उपयोगी कार्य करना चाहिए। वह कार्य हमारी शारीरिक या मानसिक स्थिति तथा योग्यता के अनुसार किसी भी प्रकार का क्यों न हों, वह समाज के लिए उपयोगी अवश्य होना चाहिए। जब तक कोई नागरिक अम नहीं करता, उसे विविध परार्थों के उपयोग का कोई अधिकार नहीं है। निरसन्देह बहुत से आदमी दान-पुराय करनेवाले रहते हैं, और हटे-कट्टे मिखारियों आदि को तरह-तरह के भोजन-वस्त्र आदि देते रहते हैं। परन्तु वास्तव में भिक्षा था दक्षिया आदि प्रहाय करने का अधिकार केवल ऐसे ही व्यक्तियों को है, जो या तो अपाहिज ( लॅगड़ा, लूला आदि ) होने के कारण कुछ अम करने में असमर्थ होते हैं, अथवा जो अपना जीवन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में न लगाकर, निःस्वार्थ माव से समाजसेवा में लगाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आअय देना समाज का कर्तव्य है। अन्य सब व्यक्तियों को अपनी आजीविका के लिए यथेष्ट काम करना चाहिए, परोपजीवी न होना चाहिए।

मारतवर्ष में सर्वसाधारण में श्रम का यथेष्ट महस्व नहीं है। हाथ का काम नीचे दर्जे का समभा जाता है; नाई, धोवी, बड़ई, लुइार, चमार श्रादि का समभा जाता है; नाई, धोवी, बड़ई, लुइार, चमार श्रादि का समाज में श्रादर नहीं है, दफ़्तरों में क्रकीं करनेवाले 'बाबू जो? कहे जाते हैं, दिन-मर कुछ भी काम न करनेवाले, व्याज की श्रथवा पूर्वजों की कमाई पर गुलछरें उड़ानेवाले को 'सेठ साहव?' कहा जाता है, श्रीर गेदशा वस्त्र धारण करके भिक्षा-दृत्ति से निवाह करनेवालों को 'साधु महाराज' कह कर सम्बोधन किया जाता है। ये सब बातें स्वावलम्बन की भावना के विरुद्ध हैं। जिस व्यक्ति में

अपना निर्वाह करने की सामर्थ्य तथा योग्यता हो, उसका दूसरों के आश्रित रहना निन्दनीय है।

हमने नागरिकों के लिए मितव्ययी होने की बात कही है। मितव्ययिता से भविष्य में ऐसे समय हमारे स्वावलम्बी होने का निश्चय रहता है, जब संयोग से हमारे ऊपर कोई आकस्मिक आपित आ जाय, हम बेकार हो जायें, या बीमार पढ़ जायें। नागरिकों को दूरदर्शिता-पूर्वक ऐसे अवसरों के लिए कुछ बचाकर रखना चाहिए। यदि सीमाग्य से ऐसा अवसर न आया तो हम अपने संचित द्रव्य से अपने दूसरे अनाथ या असमर्थ बन्धुओं की सहायता कर सकेंगे; समाज या राज्य की उन्नति का कोई कार्य करने में भाग ले सकेंगे, अर्थात् हम दूसरों के प्रति अपना कर्तव्य पालन करने के अधिक योग्य होंगे, जिसके विषय में असी लिखा जायगा।

परिवार के प्रति कर्तन्य — प्रत्येक न्यक्ति अपने भरणा-पोषण और उन्नति के लिए अपने माता-पिता आदि का बहुत ऋणी होता है। इस सहज ही यह समभ सकते हैं कि यदि बाल्यावस्था में हमें अपने बड़ों की यथेष्ट सहायता न मिलती, तो हमारा जीवन कितना कष्टमय और प्रायः असम्भव होता। परिवार से हमें नाना प्रकार के सुख तथा सुविधाएँ मिली हैं। इसके उपलक्ष्य में हमें भी चाहिए कि बड़े होने पर हम भी अपने माता-पिता, चाचा-चाचो और भाई-बहिन आदि की समुचित सेवा-सुभूषा करें, उनकी बीमारी या दृढावस्था में उन्हें यथा-संभव आराम पहुँचावें। विवाह-सादी हो जाने पर पुरुष को स्त्री के उत्थान में, और स्त्री को पुरुष को सुख-सान्ति की दृद्धि में सहायक

होना चाहिए। हमें अपनी सन्तान के प्रति मी अपने उत्तरदायिल का ध्यान रखना चाहिए; हमारा कर्तव्य है कि सन्तान को सदाचारी, स्वस्य और सुयोग्य नागरिक बनाने की भरसक चेध्य करें। हमें इस प्रसंग में, अपने वक्त नौकरों का भी विचार करना चाहिए। जो व्यक्ति हमारे यहाँ काम करके, हमारे लिए नाना प्रकार की सुविधाएँ प्रस्तुत करताहै, उसके सुख-दुख में सहानुभूति रखना और उसे विविध आर्थिक तथा अन्य चिन्ताओं से मुक्त रखना हमारा कर्तव्य है। परिवार समाज की हकाई है, यह एक छोटी-सी दुनिया है। प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि इस दुनिया की सुख-शान्ति और उन्नति के लिए वह जितना उद्योग कर सके, उसके करने में कमी न करे।

समाज के मित कतं व्य — ऊपर यह बताया गया है कि नाग-रिक का अपने माता-पिता आदि के प्रति क्या कर्तव्य है। जैसे हम अपने जीवन में माता-पिता आदि के म्हणी हैं, उसी प्रकार हम अपने शिक्षकों के भी बहुत ऋणी हैं। शिक्षकों से हमारा अभिप्राय यहाँ केवल अध्यापकों से ही नहीं है, हम हममें उपदेशक, खेखक और सम्पादक आदि उन सभी व्यक्तियों का समावेश करते हैं, जो हमें किसी भी जगह, या किसी भी रूप में शिक्षा देते हैं, जो हमें मौखिक उपदेशों द्वारा, या लेखों और पुस्तकों से विविध विषयों का जान कराते हैं, शारीरिक, मानसिक, नैतिक या आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा हमें जीवन-यात्रा के अधिक योग्य बनाते तथा मनस्थल-प्रदान करते हैं।

माता-पिता और शिच्छक के बाद अब इम पड़ोिखेवों का विचार करें। बहुत-से नागरिक यह नहीं सोचते कि इमें अपने पास के गली-

महल्लेवालों के प्रति भी कुछ कर्तव्य पालन करना है। हमें उनकी सविधा और उन्नति का भी ध्यान रखना चाहिए। उनके बीमार, भग-डाल या मुर्ख होने की दशा में हमें समुचित सुख-शान्ति की प्राप्ति की आशा कदापि न करनी चाहिए। क्रमश: हमारा पड़ीस का चेत्र बढता है, गली-मोइल्लेवाले ही नहीं. नगर और गाँव-भर के नागरिकों से इसारा सम्बन्ध हो जाता है। प्रत्येक वर्ग के नागरिकों के विषय में. यहाँ पृथक-पृथक ब्योरेवार बातें नहीं लिखी जा सकतीं। परिस्थिति के श्चनुसार ही उनका निर्णय करना होगा। मुख्य बात यह है कि सब से हमारा व्यवहार-प्रेम और सहयोग का हो: अपनी विद्या, योग्यता या सम्पत्ति से जिस-किसी की जितनी सहायता इमसे बन आये, करने के विमुख नहीं होना चाहिए । हमें अपने कर्तव्य-सम्बन्धी विचार-क्षेत्र को बढाते ही रहना चाहिए । इमारी सहायता, सहयोग या सहानुभृति केवल हमारे परिवार, जाति, ग्राम या नगर तक ही परिमित न रहकर उसका उपयोग स्वदेश-भर के, नहीं-नहीं, संसार-भर के मनुष्यों के लिए होना चाहिए।

समाज के प्रति व्यपना कर्तव्य पालन करने के लिए नागरिकों को जिस लास बात का समुचित ध्यान रखने को व्यावश्यकता है, वह यह है कि प्रत्येक व्यक्ति व्यन्ते मुख-भोग और स्वार्य को मर्यादा में रखे, और दूसरों की सेवा और सहायता करने में यथा-श्रक्ति तत्वर रहे। समाज पारस्परिक सहयोग के व्याचार पर रहता है। हम अपनी विविध शारीरिक और मानसिक व्यावश्यकताओं की पूर्ति में न केवल समाज के वर्तमान जीवन से लाम उठाटे हैं, वरन बहुधा हम उसके पूर्व-काल

में किये हुए अनुभवों और अन्वेषणों का उपयोग करते हैं। हमें चाहिए कि अपने वल और बुद्धि से, समाज को, जहाँ वह है, उससे और आगे बढ़ाने में, उसे उन्नत करने में, भाग लें। कोई भी समाज पूर्ण या आदर्श-रूप में नहीं होता, प्रत्येक राज्य में समाजोन्नति की थोड़ी-बहुउ आवश्यकता बनी ही रहती है। प्रत्येक व्यक्ति को, इस कार्य में यथा-शक्ति सहयोग प्रदान करना चाहिए। सामाजिक परिस्थिति के अनुसार नागरिकों के सामाजिक कर्तव्यों में कुछ भिन्नता हो सकती है। किन्दु यह समरण रहे कि समाज के किसी अंग की उपेन्ना न की जाय। नागरिकों को चाहिए कि वे प्रत्येक समूह की यथोचित उन्नति में सहायक हों। साधारणतया आजकल स्त्रियों, दिलतों (निम्न जातियों) और अमजीवियों की परिस्थित अनेक राज्यों में चिन्तनीय है। नागरिकों को इनकी दशा सुधारने का हरदम ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसमें समानता, सहयोग और सहिष्णुता हमारा आदर्श होना चाहिए।

धर्म सम्बन्धी कर्तव्य — अब नागरिकों के उन कर्तव्यों का विचार किया जाता है, जिनको धर्म-सम्बन्धी कहा जा सकता है। धर्म से हमारा आश्यय यहाँ मत या मजहब से है। मिन्न-भिन्न देशों में तरह-तरह के धर्म हैं; यही नहीं, एक-एक राज्य में कई-कई धर्मों के अतु-थायी रहते हैं। भारतवर्ष तो अनेक धर्मों का ओत तथा संगम-स्थल ही है। अस्तु, धर्म-विमिन्नता स्वामाविक है। यह थोड़ी-बहुत प्रत्येक देश में रही है, इस समय विद्यमान है, और, इसके भविष्य में भी बने रहने का अनुमान है। परन्तु यह कोई अनिस्टकारी या मय-प्रद बात

नहीं हैं। इससे विचार-वैचित्र्य का अनुभव होता है। हाँ, धर्म विभिन्नता होने की दशा में, नागरिकों में सहनशोलता को अत्यन्त आवश्यकता है। जब कोई धार्मिक कार्य हमारो इच्छा या भावना के प्रतिकृत्व होता मालूम हो, तो हमें दूसरों से लड़ने-भिड़ने या गाली-गलीज करने के लिए तैयार न हो जाना चाहिए। हमारी असहिस्पुता, अनुदारता, मज़हवी दीवानापन, और अनुचित व्यवहार दूसरों की दृष्टि में हमारे धर्म की महत्ता कभी न बढ़ावेंगे। दया, परोपकार, दूसरों की मां-बिहनों की इज़्तत तथा संकट-अस्तों की सहायता करके ही हम दूसरों को यह बता सकते हैं कि हमारा धर्म कितना महान है। इसी से हम उनके हदयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं; धार्मिक असहिस्पुता से कदापि नहीं।

हमारे धर्म या सम्प्रदाय को कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए, जो नागरिकता या देश-दित के विरुद्ध हो। जब कोई ऐसी बात जान पड़े तो दुरन्त उसका संशोधन किया जाय। प्रत्येक सम्प्रदायवालों की विविध संस्थाओं को चाहिए कि अपने-अपने चेत्र में न्यायोचित उपायों से शिक्षा, स्वास्थ्य, कला-कौशल आदि की वृद्धि करें, और नागरिकों को सुयोग्य बनाने में दत्त-चित्त हों। समाज-हित और मनुष्य-सेवा सब धर्मों से ऊपर हैं। इस बात को सुला देने से समय-समय पर साम्प्र-दायिक भगड़ों का दुखदायी हुएय देखने में आता है। नागरिकों को इस और सतर्क रहने की आवर्यकता है।

ग्राम और नगर के प्रति कर्तव्य — नागरिकों के, दूसरों के प्रति क्या कर्तव्य हैं, यह अपर बताया जा चुका है। उन कर्तव्यों में हो नागरिकों के उन कर्तव्यों का समावेश हो जाता है, जो उन्हें ग्राम, नगर तथा राज्य के प्रति पालन करने चाहिए। पर विषय महत्व का होने से. इसके सम्बन्ध में कुछ विशेष रूप से विचार करना आवश्यक है। अपने ग्राम या नगर की उन्नति का ध्यान रखना, नागरिकों को स्वयं श्रापने हित की दृष्टि से भी ज़रूरी है; कारण, प्रत्येक व्यक्ति कुछ न-कुछ श्रंश तक अपने निकटवर्ती वातावरण से अवश्य प्रभावित होता है। आधुनिक सम्बदा में बामों की बुरी तरह उपेक्षा की जा रही है। विशेषतया भारतवर्ष के गांव तो निर्धनता, श्रविद्या, श्रस्वच्छता, श्रीर बीमारियों के स्थायी निवास हैं। श्रामदरफ्त श्रीर यातायात के नये साधन-रेल, तार, टेलीफ़ोन, रेडियो-का वहां अभाव है: डाक भी अनेक स्थानों में कई-कई दिन में पहुँचती है, फिर कोई सभ्य व्यक्ति वहां रहे तो कैसे रहे! अतः वहां धन के अतिरिक्त बुद्धि का भी कुछ श्रंश तक दीवाला निकला रहता है। सेवा-समितियों, सह-कारी समितियों, पंचायतों, कृषि-स्थार और शिक्षा-प्रचार-सभाओं की वहाँ बहुत जरूरत है। सरकारी श्रीर ग़ैर-सरकारी सभी प्रकार का प्रयत्न होना चाहिए । यहां गत वर्षों में इस स्रोर ध्यान दिया गया था। ग्राम सधार विभाग अब भी है-पर त्रान्तों में कांग्रेस शासन समाप्त होने के समय से इस श्रार कुछ उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो रही है। यद्यपि यथेष्ट सुधार तो सरकार द्वारा ही, श्रीर काफी समय में होगा. नागरिकों को यथा-शक्ति अपना कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए।

श्रव नगरों को बात लीजिए। इनमें स्वास्थ्य, एकाई श्रीर चिकित्सा

सम्बन्धी कल नये साधनों का आयोजन गावों की अपेदा अवस्य ही अधिक है। शिद्धा का प्रचार भी गाँवों से बहुत ज्यादह है। तो भी यहाँ का स्वास्थ्य चिन्तनीय है। शौकीनी, आरामतलबी. विला-सिता और वाह्य आडम्बर-प्रेम ने उनका जीवन बहुत कष्टमय बना रखा है। सात्विकता, सादगी और संयम की बहुत आवश्यकता है। सयोग्य नागरिक के नाते हमें अपने व्यवहार से आव्हा उदाहरण श्रीर श्रादर्श उपस्थित करना चाहिए। नागरिकों के लिए श्रवनी म्युनिसिपैलटी आदि के नियमों का पालन करना आवश्यक है। यही नहीं. उन्हें अपनी स्थानीय संस्थाओं के निर्माण, संगठन और सुधार में भी भरसक भाग लेना चाहिए। अपने नगर को यथा-सम्भव श्रादर्श नगर बनाने के हेतु. हमें अपने यहां की म्युनिसिपैलटी आदि से सहयोग करते हुए ऐसी संस्थाएँ स्थापित करनी चाहिए जो बेकारी. मनोरंजन, सफ़ाई, श्रीद्योगिक शिद्धा और मद्यपान सम्बन्धी समस्याश्री को इल करने का प्रयत्न करें। जो व्यक्ति किसी कारण या परिस्थिति-वश अपने नगर से बाहर रहने लगें. उन्हें भी अपने नगर को स्मरण रखना उसका अभिभान करना उससे सम्बन्ध बनाये रखना श्रीर उसके सधार में सहायक होने का ध्यान रखना चाहिए।

राज्य के भित्त कर्तव्य — प्राचीन काल में, जब नगर-राज्य थे, तो नगरों के प्रति कर्तव्य-पालन करने से, राज्य के प्रति भी कर्तव्य-पालन हो जाता था। अब तो एक-एक राज्य में सैकड़ों नगर है। अदः राज्य के प्रति नागरिक के कर्तव्यों का विषय प्रथक् रूप से विचारणीय है। यह तो स्पष्ट ही है कि साधारणात्या नागरिक को

राज्य के विविध क्रायदे-क्रान्तों को मानना और करों को चुकाना चाहिए। निर्धारित आयु तथा योग्यता प्राप्त करने पर इन क्रायदे-क्रान्तों के बनाने तथा कर की दर निश्चत करने में उसे स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा, सम्यक् भाग लेना चाहिए। उसे राज्य की उन्नति में, शिचा, स्वास्थ्य, उद्योग, कला-कौशल आदि की बुद्धि में तन-मन-धन से सहायक होना चाहिए। उसे शत्रुओं से राज्य की रच्चा करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, और इसके वास्ते आवश्यक सैनिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए।

यह प्रश्न हो सकता है कि क्या नागरिकों को सैनिक शिक्षा के लिए वाध्य किया जा सकता है, अथवा वाध्य किया जाना उचित है। बहुचा राज्यों में राज्य-विस्तार आदि के लिए सेना का उपयोग करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसी दशा में नागरिकों का सेना में बल-पूर्वक भर्ती किया जाना सर्वया अनुचित है; इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। हाँ, जो राज्य आत्म-रज्ञा के लिए, या निस्वार्थ भाव से दूधरे राज्य की रज्ञा के लिए अपनी सेना रण-चेत्र में उतारता है, उसकी सेना में भर्ती होना नागरिक का कर्तव्य है। परन्तु कुछ नागरिक ऐसे हो सकते हैं, जो अपने राज्य की रक्षा (या आत्म-रज्ञा) के लिए भी हिंसक उपाय सेकाम लेना न चाहते हों। इन्हें भर्ती होने के लिए वाध्य करना, उचित नहीं कहा जा सकता। अतः सैनिक भर्ती के लिए वाध्य करना, उचित नहीं कहा जा सकता। अतः सैनिक भर्ती के लिए वाध्य करना, उचित नहीं कहा जा सकता। अतः सैनिक भर्ती के लिए वाध्य करना, उचित नहीं कहा जा सकता। अतः सैनिक भर्ती के लिए वाध्य करना, उचित नहीं कहा जा सकता। अतः सैनिक भर्ती के लिए वाध्य करना, उचित नहीं कहा जा सकता। क्षतः सैनिक भर्ती के लिए वाध्य करना, उचित नहीं कहा जा सकता। क्षतः उच्ये निक भर्ती की लिए वाध्य करना, वाहिए। वे राज्य के अव्यय नागरिकों की इच्छा पर निभर रहना चाहिए। वे राज्य के अव्यय नागरिकों की इच्छा पर निभर रहना चाहिए। वे राज्य के अव्यय नागरिकों की इच्छा पर निभर रहना वाहिए। वे राज्य के अव्यय नागरिकों की इच्छा पर निभर रहना वाहिए। के राज्य

ही भर्ती होने या न होने का निश्चय करें।

पहले कहा गया है कि नागरिकों को राज्य के क़ानुनों का पालन करना चाहिए तथा निर्धारित कर चुकाने चाहिएँ। इसमें यह समफ लिया गया है कि राज्य की स्थापना नागरिकों के सामृद्धिक दित के लिए है. और नागरिकों के मत के विरुद्ध न तो कोई क़ानून बनेगा. श्रीर न किसी प्रकार का कर ही लगाया जायगा। ही, यह श्रावश्यक नहीं है कि कानून-निर्माण या कर-निर्धारण में उब ही नागरिक सहमत हों, कोई भी विरुद्ध न हो । नागरिकों में प्राय: मतमेद रहता है, और प्रजातंत्र के आधुनिक छिद्धान्तों के अनुसार बहुमत से कार्य सम्पादन होंता है। ऐसी दशा में जिन नागरिकों के मत के विरुद्ध निर्णय होता है, उन्हें भी क़ानून का पालन करना चाहिए। वे यह कह कर उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते कि वे उस कानून के प्रस्ताव से सहमत न थे। क़ानून बनने से पूर्व उन्हें पूर्ण श्रधिकार था कि वे इसके विरुद्ध यथा-शक्ति आन्दोलन करते । पर जब उनके नागरिक बंधुओं ने एक बात बहमत से तय कर दी है तो उसे मानना ही उनका कर्तव्य समभा जाता है। हाँ, उक्त क़ानून के बन जाने पर भी वे चाहें तो उसे संशोधित या परिवर्तित करने का उद्योग कर सकते हैं, परन्त जब तक वे इसमें सफल न हों, उस क़ानून का पालन करना उनका कर्तव्य है।

परन्तु इसमें एक बात विचारणीय है। कभी-कभी ऐहा होता है कि कोई स्वतंत्र विचार करनेवाला, प्रतिभावान व्यक्ति यह अनुभव करता है कि राज्य का एक क़ानून उछकी भावना, या निर्धारित सिद्धांत के विरुद्ध है। उसकी आत्मा उसे अनुचित मानती है। वह उसका पालन करना अपने ऊपर अत्याचार करना समक्षता है। यदः वह उसका पालन करने से इनकार कर देता है। फल-स्वरूप उसमें और राज्य में संवर्ष उपस्थित होता है। राज्य अपने बल का प्रयोग करता है, तो नागरिक अपने आस्मिक बल का परिचय देता है, और राज्य द्वारा प्राप्त प्रत्येक कष्ट को सहर्ष स्वीकार करता है। जैसा इमने पिछली परिच्छेद में बताया है, ऐसा प्रसंग आने का कारए यह होता है कि राज्य अपूर्ण है।

अस्तु, जब उपयु क संघर्ष उपस्थित होने की आशंका हो तो राज्य को चाहिए कि उक्त क़ानून के सम्बन्ध में पुनर्विचार करे अपने स्वतंत्र विचारवाले प्रतिमावान नागरिकों को कष्ट न दे । किन्तु जब ऐसा न हो—और, प्राथः ऐसा नहीं होता—तो राज्य के सुयोग्य नागरिक का यह कर्तव्य है कि राज्य की अपस्वता सहकर तथा भाँति-भाँति के कष्ट उठाकर भी अपनी निर्भाक्षता का परिचय दे । उससे दूसरे नागरिकों में स्वतंत्र विचार करने की भावना का उदय होगा, और अन्ततः थोड़े-बहुत समय में, क़ानून में आवश्यक सुधार होगा। और, हक्से राज्य का तो हित होगा ही, नागरिकों का भी कष्ट-सहन सफल हो जायगा। स्मरण्य रहे कि यह बात विशेष परिस्थित के सम्बन्ध में, अपवाद-कर से कही गया है । इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि जब किसी नागरिक को राज्य का कोई क़ानून ठोक न जचे तो वह उसकी अवहेलना करने लग जाय। ऐसा क़दम उठाने से पूर्व नागरिक को अपने मन में कई बार गंभीरता तथा शांति

से सोचना चाहिए, और संभव हो तो अन्य विचारवालों से भली भौति विचार-विनिमय कर लेने पर ही अन्तिम निर्णय पर पहुँचना चाहिए।

देश-भंक्ति—राज्य के प्रति नागरिकों का क्या कर्तव्य है, यह कपर बताया जा जुका है। स्वाधीन देशों में राज्य श्रीर स्वदेश दोनों। का स्वार्थ एकसा होता है, राज्य के प्रति कर्तव्य पालन करने में: स्वदेश शक्ति ज्ञा ही जाती है। देश-भक्तों का राज्य में सम्मान होता है, वे राज्य के स्त्रधार होते हैं। किन्तु पराधीन देशों में यह बात नहीं होती। वहाँ देश-भक्ति त्रोर राज-भक्ति परस्पर विरोधी होते हैं, राज्य को देश-भक्त नहीं सुहाते, वह उनके लिए नये-नये प्रलोभन उपस्थित करके, या उन्हें तरह-तरह की यंत्रधा देकर उन्हें देश-भक्ति से विसुख करने को चेश करता है। साधारण व्यक्ति ऐसी दशा में पथ-भ्रष्ट हो जाते हैं; जब देश-भक्ति या राज-भक्ति में से किसी एक को छांटने का प्रश्न उनके सामने आता है तो वे लोग में फंस जाते या कष्टों से घवरा जाते हैं। और देश-भक्ति के भाव को तिलांजित दें, राज-भक्ती की श्रेशी में या जाते हैं।

परन्तु तव ऐसे ही नहीं होते । अनेक माई के लाल न प्रलोभन में फँसते हैं, और न कथों से विचलित होते हैं। वास्तव में देश-भिक्त की भावना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है; हाँ, साधारण व्यक्तियों में वह बाह्य कारणों से दव जाती है। जो महानुभाव बाहरी वाधाओं का सामना कर सकते हैं, उनमें वह भावना बरावर बनी रहती है। जिस मूमि में हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया, जहाँ हमारे माता-पिता ने अपना जीवन व्यतीत किया, जहाँ के श्रव पानी से हमारा भरग-पोषण हथा. जो हमारी संतान की जन्म-मूमि एवं कर्म-मूमि है, उसके प्रति आहर-सम्मान और भक्ति भाव होना ही चाहिए। मातृ भूमि के लिए हमें सब प्रकार की कठिनाइयाँ सहन करने को उद्यत रहना चाहिए। स्वदेश की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए, और यदि स्वदेश परा-धीन हो. तो उसे स्वाधीन करने के वास्ते, नागरिकों को अपने प्रास न्यौद्धावर करने से भी संकोच न करना चाहिए। देश-भक्तों के लिए मरने का प्रसंग तो कभी-कभी ही आता है; हाँ, विविध कठिनाइयों के का में हमारी देश-भक्ति की परीचा समय-समय पर होती रहती है। नागरिकों को चाहिए कि वे ऐसे अवसरों पर कर्तव्य-पालन से कभी विमुख न हों, और त्याग और सेवा का ब्रादर्श रखते हए सदैव अपनी देश-भक्ति का परिचय देते रहें। स्मरण रहे कि देश विशाल मानव परिवार का एक अंग है। अतः हमारी देश-भक्ति का कोई काम ऐसा न होना चाहिए, जिससे अन्य देशों के निवासियों को हानि पहुँचे। सब के सुख में ही हमारा सुख है। देश-भक्ति का आदर्श मानव समाज की सेवा के सर्वथा अनुकृत है, और होना ही चाहिए।

कर्तव्यों का संघर्ष—उपर नागरिकों के विविध प्रकार के कर्तव्यों का विवेचन किया गया है। इस प्रसम में एक बात विचारणीय है। यदि भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्तव्यों का परस्पर विरोध हो तो क्या करें, अथवा जब एक ही प्रकार के दो कर्तव्य हमारे सामने उपस्थित हो, तो किसे प्रधानता दी जाय? उदाहरसाथ राष्ट्रीय माँग है कि हम स्वयंत्तेवकों में भर्ती होकर, जहाँ कहीं हमारे नेता की आशा हो, वहाँ

जायें: इसके साथ ही हमारा पारिवारिक कर्तव्य चाहता है कि हम घर धर ही रहते हुए स्त्री और बच्चों के भरण-पोषण और चिकित्सा आहि का प्रवन्ध करें। क्या ऐसे अवसर पर राष्ट्र-हित के सम्मख पारिवारिक हित को त्याग देना उचित न होगा ? महात्मा बद्ध ने संसार को धर्म का नया प्रकाश दिया. पर क्या उन्होंने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य की अवहेलना न की ? उनके हृदय में सेवा और धर्म प्रचार का भाव ऋत्यन्त प्रवल था, और स्वार्थ उन्हें छ नहीं गया था। भला ऐसे महापरुष के कार्य या निर्णय को अनुचित कैसे कहा जा सकता है! यह तो यथा-सम्भव अनुकरणीय है। हमारा यह आशय नहीं कि हम सर्वसाधारण के लिए पारिवारिक कर्तव्य की अवहेलना का आदेश करते हैं। हाँ, विशेष दशा में, बहुत जनता के वास्तविक हित और अपनी अन्तरात्मा की आजा के पालन की तलना में. इस उसे गौगा स्थान दे सकते हैं। नीति का वाक्य है, परिवार (कल) के लिए एक को, गाँव के लिए कल को, राष्ट्र के लिए गाँव को, और अपनी आत्मा के लिए सब कल त्याग देना चाहिए।

कर्तन्य सम्बन्धी आदर्श — कर्तन्य निर्णय करने में हमें क्या आदर्श रखना चाहिए ? जिन कार्यों में, समाज में मेद-भाव न रख कर, समता का आदर्श रखा जाता है, जिन के करने में हम अपनी आत्मा की विशालता का अनुभन करते हैं, जिनमें स्वार्थ-परार्थ का प्रश्न नहीं उठता ने ही हमारे कर्तन्य हैं। हमारे मन में अपने कर्मों के फलाफल का निचार नहीं आना चाहिए। हमारा प्रत्येक कार्य निष्काम मान से हो, और हमारा जीवन, केवल हमारे ही लिए

न होकर सब के हित के लिए हो। इमें अपने कार्य को अपना कर्तव्य समभक्तर करना चाहिए। कोई निन्दा करे या स्तुति, हमें सुख मिले या दुख, हमें अपने निर्दिष्ट कर्तव्य-पथ से विमुख नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन कर्तव्य-पालन के लिए हो, और कर्तव्य-पालन के लिए मरना पड़े तो हमें अपने क्षया-भंगुर शरीर का कोई मोह न हो। अपनी मृत्यु से भी हम कर्तव्य-पालन का आदर्श उपस्थित करें।



## तेईसवाँ परिच्छेद लोकमत तथा पत्र-पत्रिकाएँ

मुद्दुहले बताया जा चुका है कि सरकार के प्रायः तीन कार्य होते हैं:—(१) श्रासन, (२) ब्यवस्था, और (३) न्याय। इन तीनों कार्यों का अपना-अपना महत्व है। पर शासन-कार्य से सर्वधायारण को रोज़मर्रा काम पड़ता है। गाँव-के-गाँव ऐसे मिल सकते हैं, जिनके अधिकाँश निवासियों को यह जात न हो कि व्यवस्थापक सभा में उनका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कीन है। न्यायाधीशों से काम उन्हें ही पड़ता है, जिनका अपना या किसी मित्र आदि का मुकदमा हो, और यह सर्वथा सम्मव है कि किसी नागरिक को वर्षों ऐसा प्रसंग न आवे। परन्तु शासक वर्ग के किसी-न-किसी कर्मचारी या अधिकारी से तो नागरिकों को रोज़ काम पड़ता है। और, शासन-प्रवन्ध का ही काम

थैसा है जिसे करने के लिए राज्य में छोटे बड़े सहलों व्यक्ति नित्य स्थायी रूप से लगे रहते हैं, श्रीर उनका संगठन इस प्रकार होता है कि कोई भी स्थान उनसे रहित नहीं होता । छोटी-सी-छोटी बस्ती में भी कोई शासक कर्मचारी श्रवश्य रहता है । फिर, श्राज-कल हमारा नागरिक जीवन इस प्रकार का हो गया है कि शासन-प्रवत्य का कार्य देश-रज्ञा श्राटि श्रत्यावश्यक कार्यों तक ही परिमित न रहकर लोक-हितकारी कार्यों से भी सम्बद्ध हो गया है, जिनकी संख्या श्रीर परिमाया की कोई सीमा ही नहीं है, जो निरन्तर बढ़ सकते हैं, श्रीर वास्तव में बढ़ते ही जा रहे हैं। इस प्रकार शासन-कार्य संचालन करनेवालों की प्रस्थेक राज्य में बढ़ी भारी फीज-पलटन-सी रहती है।

लोकमत का मभाव — इस विशाल श्रीर व्यापक शावन-कार्य पर जनता अपना प्रभाव किस प्रकार डालती है ? इसका निरीक्षण या नियन्त्रण किस प्रकार होता है ? राज्य इतना बहा होता है कि कोई व्यक्ति, क्या व्यक्ति-समृह भी उस पर सम्यक् प्रमाव नहीं डाल सकता। उस पर तो लोकमत का ही प्रमाव विशेष रूप से पड़ सकता है। संसर में लोकमत को शक्ति भी कैसी विलक्षण है ! कोई व्यक्ति कितना ही घनवान, गुणवान या उच्च पदाधिकारी हो, उसे यह चिन्ता अवश्य रहती है, कि उसके विषय में लोकमत क्या है। अपने स्वेच्छाचार में उन्मत्त व्यक्ति भी कभी-न-कभी यह सोचता ही है, कि उसके विषय में व्यक्ति सेवरा ही

श्रवश्य ही जब इस यह कहते हैं कि मनुष्य के कार्यों या विचारों पर दूसरों के मत का बहुत प्रभाव पड़ता है तो इसका आशाय यह नहीं है कि देश-भर के आदमी उसके सम्बन्ध में विचार करते हैं या यह कि वह देश के सभी आदमियों के मत से प्रभावित होता है। वास्तव में हममें से प्रस्थेक व्यक्ति की अपनी-अपनी एक दुनिया है, हम कुछ आदमियों से विशेष सम्बन्ध रखते हैं, मिलते-जुलते हैं, विचार-विनिमय करते हैं, उनका मत जानने के इच्छुक रहते हैं, यथा-सम्भव पत्र-व्यवहार करते हैं। उन्हें हम अपने चेत्र का समभते हैं। उन लोगों से ही हमारी दुनिया बनती है। इस दुनिया के कहने-सुनने का हम पर विशेष प्रभाव पड़ता है; हम प्रस्थेक कार्य को करते समय यह सोचा करते हैं कि दुनिया इस विषय में क्या कहेगी। इस 'दुनिया' के विचार का लिहाज़ करके अनेक बार हम अपने हरादे को बदल देते हैं, अथवा कुछ विशेष साहस के या प्रस्थक कार्यों को भी कर वैदते हैं।

भारतवर्ष में बहुत-से आदमी विवाह-शादियों में अपनी है वियत से कहीं अधिक द्रव्य खर्च कर डालते हैं, सिर्फ इसिलए कि कम खर्च करने की दशा में उनकी विरादरीयां उन्हें कंज्स कहेंगे या निन्दा करेंगे। दूसरे प्रकार का भी उदाहरण लिया जा सकता है, जो आदमी सुभार-सभाओं में भाग लेते हैं, जिनके मित्र या मिलनेवां ले सुधारक ही होते हैं, उन्हें सामाजिक कार्यों के प्रसङ्घ में यह सोचना पड़ता है कि यदि हमने अदब्यय किया, सादगी से काम न लिया तो मित्र-मंडली में हमारी चर्चा होगी, सब हमारे साहस और दूरदर्शिता की कमी की निन्दा करेंगे; अतः सोच-समक कर ही खर्च करना चाहिए, व्यर्थ की रीति-रस्मों में पैसा नष्ट न करना चाहिए। इससे सप्ट है कि लोकमत का प्रमाव हमारे कार्यों पर अवश्य पड़ता है ।
यह प्रभाव अच्छा भी पड़ सकता है, और तुरा मी। दूसरों का मत,
एक बड़ी सीमा तक हमारे कार्यों का नियंत्रण करता है, और प्रायः
हम यह चाहते रहते हैं कि हमारे कार्य दूसरों की हिष्ट में अच्छे
जचें। हाँ, 'दूसरों' से मतलब यहाँ उन्हीं व्यक्तियों से हैं, जिनसे
हमारा सम्पर्क या सम्बन्ध है, जो हमारी 'दुनिया' में हैं, इनमें से
कुछ हमारे गाँव, नगर या जिले के हो सकते हैं, कुछ हमारे प्रान्त
या देश के, और सम्भव है कोई इससे भी बाहर का अर्थात दूसरे
देश का हो। यह स्पष्ट ही है कि कितनी-ही बार हम अपने गाँव
या नगर आदि के भी सब आदिमयों के मत का विचार नहीं करते।
वास्तव में हम जो अपनी दुनिया बनाते हैं, इसका कोई भौगोलिक
आधार या सीमा नहीं होती। हाँ, साधारण आदिमयों का सम्बन्ध
अपने गांव होता है, उनकी 'दुनिया' में दूर-दूर के
आदमी नहीं होते।

करर हमने दूसरों के मत का प्रभाव दिखाने के लिए एक धामा-जिक उदाहरण लिया है। इसी प्रकार घार्मिक, आर्थिक तथा राज-नैतिक जगत में भी लोकमत का प्रभाव कुछ कम नहीं पड़ता। महा-जनो या साहुकारों की यह कहावत 'जाय लाख, रहे साख' कितनी अर्थ-पूर्ण है। उनका यह सिद्धान्त रहता है कि यथा-सम्भव हानि सहकर भी अपने ज्यवहार के विषय में लोकमत अच्छा बनाये रखें। घार्मिक संस्थाओं की बात लीजिए। प्रस्थेक धमेवाले इस बात का प्रचार करते रहते हैं कि उनका धर्म सच्चा तथा उदार है, और उसमें बड़ी शक्ति है। जब जनता साधारण बुद्धि की होती है तो वे यह प्रचार करते हैं कि हमारे धर्म के प्रवर्तकों, आचार्यों, देवताश्रों आदि ने विलक्षण, आएचर्यंजनक चमस्कार किये; इसके विपरीत, बुद्धिमान और विवक्षणील व्यक्तियों में यह सिद्ध करने का प्रयस्न किया जाता है कि हमारा धर्म बहुत तर्क संगत और वैज्ञानिक है, हमारे प्रत्येक धार्मिक कृत्य में ऊँचे सिद्धान्तों का समावेश है। इस प्रकार वे अपने धर्म के पक्ष में लोकमत अच्छा करने का प्रयस्न करते हैं, तभी तो उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती है। व्यक्ति हों या संस्थाएँ, लोकमत का विचार सब करते हैं। लोकमत हमारे सार्वजनिक कार्यों तथा व्यवहारों को बहुत प्रभावित और नियंत्रित करता है। बहुधा लोकमत को देखकर ही हम किसी विषय सम्बन्धी नीति निर्वारित करते हैं।

राज्य और लोकमत — अन्य संस्थाओं की भीति प्रत्येक देश की सरकार भी इस बात की ओर यथा-सम्भव ध्यान देती है, कि उसके सम्बन्ध में लोकमत अच्छा रहे। वह समय-समय पर ऐसी विज्ञसियों निकालती रहती हैं, जिनसे उसके कार्ये का श्रीचित्य सिद्ध हो, राज्य के अधिक -से-अधिक आदमी उसका समर्थन करनेवाले रहें। यही नहीं, प्रत्येक राज्य यह भी चाहा करता है कि अन्य राज्यों को हष्टि में उसकी आन्तरिक तथा वैदेशिक नीति ठीक मालूम पड़े। उदाहरण्यवत् ब्रिटिश सरकार बार-बार यह कहा करती है कि भारतवर्ष को यदि स्वतंत्र नहीं किया जाता तो इसका कारण भारतवासियों का आन्तरिक मत-भेद है,

यहाँ हिन्दू मुसलिम समस्या है, हरिजनों की रत्ना का प्रश्न है, देशी नरेशों के साथ भूत काल में की गयी संधियों का विचार है। हम अल्य-संख्यकों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को नहीं छोड़ सकते।

यद्यपि यहाँ राष्ट्रीय नेताओं ने इसके जवाब में स्पष्ट कह दिया है और भारतीय जनता भी अब यह समस्तने लग गयी है कि ये समस्याएँ स्वयं ब्रिटिश सरकार की पैदा की हुई हैं, ब्रिटिश सरकार अपने कथन को भिन्न-भिन्न रूप में दोहराती ही रहती है, जिससे योरप अमरीका आदि के राज्य ब्रिटिश सरकार की नेकनीयती में विश्वास रखें और उनमें इसके सम्बन्ध में लोकमत अञ्झा रहे।

दूसरे राज्यों में लोकमत अनुकूल होने से बहुत लाम होता है। कमी-कभी तो यह लाम प्रत्यक्ष रूप से मिल जाता है। पिछले योरपीय महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार ने इस बात का खूब प्रचार किया कि युद्ध में भाग लेने का हमारा उद्देश्य छोटे राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रच्चा करना, तथा प्रत्येक राज्य को स्वभाग्य-निर्णय का अधिकार दिलाना है। ब्रिटिश सरकार के इस प्रचार का एक विशेष कल यह हुआ कि अमरीका की उसके साथ बहुत महायुम्ति हो गयी, और उसने इंगलेंड की जी खोल कर आर्थिक सहायता की। इसके आतिरिक्त ब्रिटिश सरकार की उपर्युक्त घोषणा का भारतवर्ष पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। कुछ आदमी इंगलेंड की उदारता की बात से ही उसके पच्च में हो गये, कुछ ने सोचा कि जब इंगलेंड छोटे-छोटे राष्ट्रों की रक्षा के लिए इतना त्याग और बिलदान कर रहा है, वह भारत-जैसे बड़े और प्राचीन सम्यता बाले राष्ट्र की अवहेलना नहीं

करेगा, वह इसे अवस्य ही स्वभाग्य-निर्णय का अधिकार देगा । इस प्रकार भारतीय लोकमत इंगलैंड के पत्त में होने से यहाँ से उसे जन-धन की, और खास तौर से रंगरूटों और सैनिकों की, खूब सहायता प्राप्त हुईं। विशेषतया अमरीका और भारतवर्ष की सहायता ने ही विञ्जले महायुद्ध का पासा पलट दिया। इंगलैंड की शानदार विजय हुईं।

निदान, कोई राज्य अपने सम्बन्ध में होनेवाले लोकमत की उपेक्षा नहीं कर सकता । लोकमत में विलव्धण यल है । लोकमत राज्य का स्वरूप बदल सकता है, उसका काया-कल्प भी कर सकता है । इस विषय में भारतवर्ष का ही उदाहरण लें तो कह सकते हैं कि यदि लोकमत ठीक तरह संगठित और व्यक्त हो तो शासन सम्बन्धी आवश्यक परिवर्तन होने में कुछ देर न लगे । वर्तमान अवस्था में यदि राष्ट्र-सभा कांग्रेस कुछ माँग उपस्थित करती है, और मुसलिम लीग उससे सहमत न हो अपना अलग ही सुर अला-पती है, तथा देशी नरेश अपने स्वार्थक्य निराला ही प्रस्ताव करते हैं तो ब्रिटिश सरकार को सहज ही राष्ट्रीय माँग की अवहेलना करने का बहाना मिल जाता है । परन्तु यदि भारतवर्ष के सब सम्प्रदाय और सब दल मिल कर एक ही प्रस्ताव सामने रखें किसी का सत-मेद न हो, तो ब्रिटिश सरकार इस सरकार उससे यथेष्ट रूप से प्रभावित हो, और उसे उसको स्वीकार ही करना एड़े ।

इस प्रकार लोकमत का प्रभाव व्यक्ति से लेकर, संस्था, समाज और राज्य पर पड़ता है। अब इस तनिक यह विचार करें कि लोकमत वास्तव में क्या होता है, कैसे बनता है, और उसमें किन-किन दोषों की आशंका रहती है।

लोकमत आरे उसका निर्माण — लोकमत का अर्थ है, जनता का मत । किसी समूह, जाति, संस्था, समुदाय, या सम्प्रदाय आदि के मत को उस संगठन का मत कहा जा सकता है। पर वह लोकमत नहीं है। लोकमत तो समस्त जनता के ही मत को कहना चाहिए। परन्तु इसमें यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सम्पूर्ण जनता का तो कमी एक मत होना ही दुर्जम है। अतः लोकमत उस मत को कहा जाता है जिसमें समस्त जनता के हित का विचार हो, किसी वर्ग विशेष के ही हित का नहीं।

प्राय: समाज में विभिन्न मतों का प्रचार होता है, एक समूह या दल एक मत का समर्थक या अनुयायी होता है, दूसरा समूह या दल दूसरे गत का। मिन्न-मिन्न मत कुळु वातों में एक-दूसरे से मिलते हैं, और कुळु वातों में सर्वथा मिन्न होते हैं। एक मत दूसरे के सम्पर्क में आता है। कभी-कभी दो मतों का परस्पर में खूब संघर्ष हो जाता है, और संघर्ष के फल-स्वरूप एक तीसरा मत और वन जाता है। और, कभी-कभी एक मत दूसरे के बहुत निकट आ जाता है, यहाँ तक कि उसमें ही मिल जाता है। यह तो मिन्न-मिन्न मतों पर एक-दूसरे के प्रभाव की वात हुई। इसके अतिरिक्त मतों के निर्माण और लोप के और भी कारण होते हैं। समय-समय पर समाज में कुळु परि-वर्तन होते रहते हैं। नयी आवश्यकताएँ उपस्थित होती हैं। नवीन

परिस्थित पैदा होती है। इस दशा में कुछ पुराने मत ब्रनावश्यक होने से छुत हो जाते हैं तथा देश कालानुसार कुछ नये मतों की सुध्टि हो जाती है।

लोकमत को दूषित करने वाली बातें, और उन्हें द्र करने का उपाय--भिन्न-भिन्न मतों में दो प्रकार के दोषों की आशंका रहती है:--(१) उनका आधार अज्ञान-मूलक हो, (१) वे स्वार्थ-जनित हो। प्रायः सर्वेसाधारस का ज्ञान बहुत परिमित होता है, उन्हें दूर-दूर की यात्रा करने का प्रसंग नहीं आता, वे कृप-मंहक रहते हैं, वे परिस्थिति का सम्यक् अध्ययन नहीं कर पाते। शिक्षा के श्रभाव में वे श्रावश्यक साहित्य का श्रवलोकन या मनन नहीं कर सकते: श्रीर, हाँ, इसका भी तो निश्चय नहीं रहता कि जो साहित्य वे देखते हैं, वह कहाँ तक सत्य या उचित मत का सूचक है। भारतवर्ष की बात लीजिए। कुल जनता में नब्बे फोसदी अशिक्षित ही हैं, गाँवों में तो अनपडों की संख्या और भी अधिक है। एक आदमी कोई पुस्तक या श्रख्बार पढ़ता है, दूसरा उसकी बात सुनता है श्रीर श्रपनी बात तीसरे को सुनाता है । इस प्रकार क्रम आगे बढ़ता है, यहाँ तक कि जिस व्यक्ति को उस विषय की प्रत्यक्ष जानकारी हुई थी, वह बहुत दर रह जाता है, और वास्तविक बात अधिकाँश आदिमियों के पास बहुत कट छंट कर पहुँचती है, इसमें बहुत मिलावट हो जाती है। श्रीर, इस श्रधूरी श्रीर श्रशुद्ध बात पर लोगों का मत बनता है। यह मत विकार-रहित कैसे हो सकता है! फिर, जब इन लोगों की भावनाएँ संक्रचित हो, हष्टि-कोग अनुदार हो, अपने कुदुम्ब, परिवार

जाति या सम्प्रदाय का इनमें पक्षपात हो, राज्य-हित की अवहेलना कर प्रत्येक विषय को अपने स्वार्य की दृष्टि से ही सोचने की मनोक्ष्ति हो तो इनका मत कितना दूषित और हानिकर होगा, इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है।

स्वार्थ ऐसी वस्तु है जो ज्ञानवान को भी व्यवहार में मूर्ख बना देती है। मूर्खों की त्रुटियाँ तों फिर भी चम्य हैं, आज वे विवश हैं, लाचार हैं, पर उनके सम्बन्ध में यह आशा तो है कि उनकी परिस्थिति में सुधार की सम्भावना है, शिक्षा प्राप्त करने पर वे अपनी मृत को स्वीकार करेंगे, अपना मत परिवर्तन करेंगे, और समाज-हित की भावना से प्रेरित होकर विचार तथा कार्य करेंगे। परन्तु जो व्यक्ति स्वार्थ-वशः अन्धे हैं, उनके विषय में क्या कहा जाय ! प्रत्येक राज्य में कितने-ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ज्ञानवान होकर भी स्वार्थवश अनुचित या असल्य मत ग्रहण करते हैं, अयोग्य उम्मेदवारों के पन्न में मत देकर उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाते हैं; हाँ-इजूरी और खुशानद को बुरा समभते हुए भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, एवं अपने उच अधिकारियों की सेवा में उसे अपंश करते हुए नहीं लजाते । ये लोग रिश्वत देते हैं, और लेते हैं; हाँ, कुछ सम्यता-पूर्वक, नये श्राधुनिक ढङ्ग से, जिससे कानून की पकड़ में न श्रावें। ये लोग किसी क़ानून को जनता के लिए हानिकर समभते हुए भी इसलिए उसके प्रस्ताव के पक्ष में मत दे देते हैं कि उच्च अधिकारियों की ऐसी इच्छा थी। ये लोग बहुधा अपनी शिक्षा या शान के बल पर श्रशिक्षितों को श्रपने जाल में फँग लेते हैं, उनका नेतृत्व प्रह्ण

कर अपना मतलब सिद्ध किया करते हैं। ऐसे स्वार्थी व्यक्ति राज्य के लिए बहुत घातक होते हैं।

अस्त. लोकमत के दो दोष प्रधान हैं-अज्ञान और स्वार्थ। इन्हें दर करने का भरसक प्रयस्त किया जाना चाहिए. जिससे सच्चे लोक-मत के निर्माण में महायता मिले। इसका एक उपाय जनता में शिक्षा-प्रचार करना है। जैसा कि इसने अन्यत्र कहा है. शिक्षा का अर्थ कछ लिखना-पढना सीखना ही नहीं समभाना चाहिए। वास्तविक शिक्षा वह है जो हमारे मानवी गर्गों का विकास करे. इसे विशाल नागरिकता का पाढ पढावे. जिससे हम अपने अधिकारों को समर्फे, और अपने कर्तव्यों का पालन करे। अतः स्कलों का पाठ्य-क्रम इस लक्ष्य को सामने रखते हए निर्धारित हो. प्रौढ-शिक्ता की भी व्यवस्था हो, पत्र-पत्रिकाएँ श्रौर सामयिक प्रस्तको तथा अन्य उच्च साहित्य का प्रचार हो. नागरिक, आर्थिक और राजनैतिक ज्ञान के प्रचार के लिए यथेष्ट संस्थाएँ स्थापित हो. इनमें व्याख्यान, अनुसंधान, बाद-विवाद, लेख श्रीर निवन्ध-पाठ का प्रवन्ध हो । ऐसे राजनैतिक दलों का भी संगठन होना बहुत आवश्यक और उपयोगी है, जो राज्य के व्यापक हितों से सर्वसाधारण को परिचित करें. जो संकीर्ण साम्प्रदायिक भावों को दर करनेवाले हो। दलों के सम्बन्ध में एक प्रथक परिच्छेद में विशेष विचार किया जायगा: और, पत्र-पत्रिकाओं आदि के विषय में आगे इसी परिच्छेद में लिखा जायगा ।

इसके अति रिक्त नागरिकों को दूर-दूर की यात्रा करने के लिए श्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारतवर्ष में, तीर्थ-यात्रा करने में

पहले यही उद्देश्य रहता था। ख्रादमी द्र-दूर के भागों की यात्रा करने के साथ अपने अन्य नागरिक वन्धुओं के रीति-रिवाज, प्रथाओं, विचार और श्रादशों का ज्ञान प्राप्त करते थे, श्रपनी स्थिति की उनसे तुलना करते थे। इससे उन्हें अपनी बुराइयों को छोड़ने श्रीर दूसरे के गुणों को प्रहण करने की प्रेरणा होती थी, उनकी हिष्ट उदार होती थी, उनकी संकीर्णता तथा कूप-मंडुकता इटती थी, और वे मानव समाज सम्बन्धी विविध प्रश्नों पर व्यापक हिन्द-कोशा से विचार करने में समर्थ होते थे। प्राचीन काल में अनेक आदमी प्रति वर्ष नियमित रूप से कुछ यात्रा करके अपने ज्ञान और अनुभव की दृद्धि करते थे। कुछ लोग तो एक साथ दो-दो तीन-तीन मास की यात्रा कर लेते थे। अब नागरिक जीवन बहुत व्यस्त हो गया है। साधारण नागरिकों को इतना अवकाश ही नहीं मिलता कि वे ऐसी यात्रा करने का इरादा करें। श्रीर. यदि वे इरादा भी करें तो श्रार्थिक वाधाएँ बहुत हैं। भारतवर्ष में आमदरक्त की सुविधाएँ कम हैं। लोगों की माली हालत की दृष्टि से, यहाँ रेलों का किराया बहुत अधिक है। कुछ रेलवे कम्पनी विशेष यात्रा करनेवालों के साथ कुछ रियायत करती हैं. परन्त उनका मुख्य उद्देश्य धनोपार्जन ही रहता है, नागरिकों को यात्रा के लिए प्रोत्साहित करना नहीं । इसमें सधार होने की अत्यन्त श्रावश्यकता है।

बाहरी दुनिया का ज्ञान श्रीर श्रनुमव प्राप्त करने के लिए नागरिकों को विदेश-यात्रा भी पर्याप्त रूप में करनी चाहिए। भारतवासियों के लिए विदेश यात्रा करने में आर्थिक वाधाएँ तो हैं ही, सामाजिक श्रीर राजकीय वाघाएँ भी हैं। यदापि इस विषय में लोकमत क्रमशः सुधर रहा है, कुछ समाजों में विदेश-यात्रा श्रमी तक भी निषिद्ध है। विदेश-यात्रा के लिए 'पासपोर्ट' श्रयांत् सरकारी अनुमति मिलने में बहुधा कठिनाई होती है। वर्तमान अवस्था में विदेश-यात्रा कुछ राजा और रईसों के ही वश की रह गयी है, और ये लोग प्राय: कुछ ज्ञान या अनुभव प्राप्त करने के लिए विदेश नहीं जाते, वरन् जाते हैं श्रीक या मनोरंजन के लिए। कुछ युवक शिक्षा प्राप्त करने, श्रीर बहुत-से मजदूर अपनी आजीविका प्राप्त करने की चिन्ता में भी विदेश जाते हैं। ये भी प्राय: वहाँ से विशेष अनुभव लेकर नहीं लौटते। अस्तु, नागरिक अच्छा लोकमत निर्माण करने में सहायता प्रदान कर सकें, इसके लिए उन्हें स्वदेश तथा विदेशों में यात्रा करने की यथेष्ट सुविधाएँ मिलनी चाहिएँ।

## पत्र-पत्रिकाएँ

समाचार-पत्र- लोकमत का विकास करनेवाले साधनों में पत्र-पत्रिकाओं का उल्लेख ऊपर किया गया है। वास्तव में ये इमारे 'कम-खर्च, वालानशों' अध्यापक, उपदेशक, सुवारक और आन्दोलक हैं। ये लोकमत-निर्माण करने तथा उसे प्रकाशित करने में बहुत सहायक होते हैं। परन्तु नागिरिकों के लिए इनका आँख मीच कर उपयोग करना ठीक नहीं है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में कई बातें विचारणीय हैं। कुछ समाचार-पत्र स्वतंत्रता और निर्मीकता-पूर्वक अपना महान कर्तव्य पालन करते हैं। उनके सामने वास्तव में समाज-सेंवा और लोक-हित का आदर्श रहता है। उनके सम्पादक व्यपने उत्तरदायित्व को समझते हैं और सामाजिक, श्रार्थिक या राजनैतिक वाधाश्रों का सामना करते हुए भी कभी विचलित नहीं होते। उन्हें, समाज के कुछ घनी-मानी व्यक्तियों की सहानुभूति या सहायता से वंचित होना पड़े तो वे परवाह नहीं करते, श्रार्थिक किंद्राहायों और राज्य की कोप-इष्टि को वे सहन करते रहते हैं, पर अपने पत्र में सत्य घटनाओं को ही प्रकाशित करते हैं, उनके सम्पादकीय लेखों या टिप्पणियों में किसी वर्ग, सम्प्रदाय या स्वार्थवालों का पक्ष नहीं लिया जाता, वे प्रत्येक विषय पर निष्पक्ष मत प्रकाशित करते हैं, और अपनी लेखनी से लोक-हित की बात सुकाति रहते हैं।

परन्तु हुर्भाग्य से ऐसे पत्रों की संख्या इनी-गिनी ही होती है। बहुत-से आदमी पत्र-सम्पादन को आजीविका-प्राप्ति या लाभ का साधन समभ्रते हैं। उनके सामने कोई आदर्श नहीं होता, अथवा, यदि आदर्श होता है तो अधिक-से-अधिक आय प्राप्त करना। उन्हें अपने महान उत्तर-दायित्व का विचार नहीं होता। वे शिक्षित होते हैं, अतः उन्हें ज्ञान तो होता है, पर स्वार्थवश उस ज्ञान का उपयोग जनता के हित के लिए न होकर उलटा अहित के लिए होता है। रईसों या राजा-महाराजाओं को खुश करने के लिए कामुकता-पूर्ण लेख या कहानियां आदि तथा रूश गार-मय चित्र या कविताएँ प्रकाशित करना, किसी सम्प्रदाय या जाति-विशेष की बातों का विना विचार समर्थन करना, दूसरे पच्चालों को ज्यर्थ की निन्दा करना, अपने व्यक्तिगत राग-द्रेषास्मक भावों को प्रकट करना, अपने विरोषियों के प्रति विष उगलते रहना— यह उनका नित्य-कर्म होता है। अनेक पत्र कुछ पूँजीपतियों के आश्रयः से, उनके विशेष स्वार्थों की रक्षा के लिए प्रकाशित किये जाते हैं। उनकी अपनी कोई नीति नहीं होती, इनकी वागडोर इनके स्वामियों के हाथ होती है। जिघर वे इशारा करते हैं, उधर ही ये दुलक पड़ते हैं। यह मालिक कहे रात तो ये तारे मिना दें। मला ऐसी दुल-मुल नीतिवाले, स्वार्थी पत्र-पत्रिकाएँ लोकमत के विकास में क्या सहायक हो सकते हैं। ये तो उसे भरसक विगाड़ने, लोगों को पथ-भ्रष्ट करने तथा उन्हें परस्पर में लड़ानेवाले ही होते हैं।

सरकार पत्र-पत्रिकाओं के महत्व को खूब सममती है, आत: प्रायः वह ऐसी नीति रखती है कि जो पत्र उसका समर्थन करें, उसकी हाँ में हाँ मिलावें उनको सहायता दी जाय, और जो पत्र उसके कामों की खरी आलोचना करें, जनता के सामने उसका रहस्योद्घाटन करें उनका दमन हो। अपनी प्रस्कता या अप्रसक्तता स्वित करने के लिए सरकार के हाथ में अनेक उपाय होते हैं। जिस पत्र पर कृपा-हिंह हो, उसे सरकारी विज्ञापन, इश्तहार आदि दिये जाते हैं, अथवा उसकी कुछ कापी प्रचारार्थ खरीदी जाती हैं। और, ये बाते पत्रों को जीवन प्रदान करनेवाली होती हैं। सरकार की सहायता पानेवाले पत्र खूब हुस्ट-पुष्ट और सच्ति रहते हैं, इससे वे अल्पन तथा शौकीन लोगों के मी प्रिय हो जाते हैं, और इनका मी आश्रय उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाता है। अब उन पत्रों की बात लीजिए, जो प्रत्येक बात को सरकार की आखों से न देख कर जनता के हिस्ट-कोश्य से विचार करते

हैं, श्रीर सरकार को प्रसन्न करने के लिए घटनाओं को तोड़ते-मरोड़ने नहीं, सदैव स्वयं श्रीर न्याय का पक्ष लेते हैं। ये सरकार को समय-समय पर उचित स्लाइ देते हैं, चाहे वह उसे अप्रिय ही लगे। सरकार प्राय: ऐसे पत्रों पर वक हिण्ट रखती है, वह इनसे ज़मानत माँग लेती है, अवसर पाकर उस जमानत को पूरी या किसी अंश में ज़स कर लेती है, किर नयी ज़मानत माँग लेती है, पत्र की प्रतियां जस कर लेती हैं। इस प्रकार बहुत से पत्र-पत्रिकाएँ वे आयो मीत मर जाते हैं। समरण रहे कि पत्रों के दमन की बात उसी द्या में होती है जब सरकार जनता के प्रति उत्तरदायों नहीं होती, उसका हिण्ट कोण जनता के हिंह कोण से मित्र होता है। लोक-प्रिय सरकार तो सची आलोचना का सहर्ष स्वागत करती है, और उस पर सम्यक् विचार कर उससे आवस्यक शिक्षा प्रहर्ण करती है।

अस्तु, मुख्य ध्यान देने को बात यह कि पूँजीपतियों की भाँति सरकार भी पत्रों को प्रभावित करती है, और इस प्रभाव के कारण एवं सम्यादकों की निर्वलता के कारण, बहुत से पत्र-पत्रिकाएँ अपने महान कर्तव्य का ईमानदारों के साथ पालन नहीं कर पातीं! तथापि नागरिक जीवन में, लोकमत के निर्माण और विकास में, उनका बड़ा भाग होता है। जो पाठक पत्र-पत्रिकाओं को बराबर देखते हैं, उन्हें कुछ समय बाद यह अनुमान करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है कि पत्रों में प्रकाशित किसी बात का वास्तव में क्या मुख्य है। विज्ञापनों के विषय में समक्षदार पाठक यह अनुमव करने लगते हैं कि इसमें सखाई बहुत कम है। किसी पत्र में अन्य वार्तों को पढ़ते हुए

भी वे यह ध्यान रखते हैं कि यह पत्र किसके संरक्षया में निकल रहा है, यह किस दल या सम्प्रदाय का है, हसमें कैसी-कैसी बातों को द्रवाया जाता है, और किस प्रकार की बातों को अस्युक्ति-पूर्वक अतिरंजित रूप से प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार वे इंस की मौति नीर-क्षीर-विवेक नीति से काम लेते हैं। फिर समाचार-पत्रों में बहुत-सी बातें तो ऐसी भी होती है, जिनसे किसी दल या सम्प्रदाय आदि का सम्बन्ध नहीं होता, वे सार्वजनिक विषयों पर प्रकाश डालने-वाली तथा देश-विदेश की विविध विषयों की जानकारी करानेवाली होती हैं। इन बातों से पाठकों का जान बढ़ता है, विचार-चेत्र विस्तृत होता है, उन्हें दूसरों का इध्टि-कोष्ण जानने और फल-स्वरूप कमशः उससे सहातुमृति रखने का अवसर मिलता है। इस प्रकार, समाचार-पत्रों के द्वारा लोकमत के विकास में कुळु-न-कुळ सहायता अवस्य मिलता है। इस, जितने ये योग्य और उत्तरदायी व्यक्तियों के हाथ में होंगे, उतना ही ये अधिक उपयोगी होंगे।

श्रन्य सामयिक साहित्य--- जगर हमने समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में लिखा है। ये अधिकतर दैनिक या साप्ताहिक होते हैं। कुछ थोड़े- से अर्द्ध-साप्ताहिक या पाक्षिक मी होते हैं। जो पत्र जितने अधिक समय के बाद निकलता है, उतना ही उसमें रोजमर्रा की साधारण घटनाओं को कम महत्व दिया जाता है, और प्रस्तुत समस्याओं पर अधिक गम्भीरता-पूर्वक विचार किया जाता है। सामयिक साहित्य में मासिक पित्रकाओं का स्थान महत्व-पूर्ण है, त्रैमासिक कम निकलती हैं, और अर्द्ध-वार्षिक या

वार्षिक उनसे भी कम । इनमें से कुछ तो किसी सम्प्रदाय या सम्प्राय विशेष की खोर से निकलती हैं, कुछ साहित्य, विशान, भूगोल, दर्शन, इतिहास, धर्यशास्त्र विषय सम्बन्धी होती हैं, और कुछ बालकों या महिलाओं छादि सम्बन्धी होती हैं। इनमें से भी ख्रिषकांश में, पाठकों की जानकारी के लिए उस विशेष विषय सम्बन्धी महत्व-पूर्य सामयिक घटनाओं पर प्रकाश डाला जाता है। कुछ पत्रिकाए ऐसी भी होती हैं, जिनमें गुस्थतया राजनैतिक विषयों की ही चर्चा होती है। प्रत्येक पत्रिका, जिस उद्देश्य से निकाला जाती है, उसका, तथा अपने संचालन या संरचकों की नीति का, ध्यान रखकर चलती है। कुछ खंश तक इन में भी वे दोष हो सकते हैं, जो ऊपर समाचार-पत्रों में बताये गये हैं। अतः इनके हारा लोकमत के निर्माण में जनता के हित का यथेष्ट ध्यान रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि इन्हें उक्क दोषों से यथा-संभव बचाया जाय।

बहुचा सार्वजिनिक विषयों पर कुछ ट्रेक्ट या पुस्तिकाएँ भी समय-समय पर प्रकाशित होतो हैं। इनमें से अधिकांश का उद्देश्य किसी दल या सम्प्रदाय-विशेष के हिन्दकोग्य को उन्तित उहराना तथा उसका जनता में प्रचार करना होता है। प्रायः इनकी भाषा, विचार या शैली में गम्मीरता कम होती है। इनका जीवन अल्पकालीन होता है। आन्दोलन शान्त होने पर इनकी कुछ उपयोगिता नहीं रहती, हाँ, कुछ समय के लिए इनसे लोगों में काकी हलचल रहती है। कुछ पुस्तकें बहुत विचार-पूर्ण होती है, इनमें सिद्धान्त की चर्चा बहुत लोज, परिश्रम तथा गम्भीरता से की जाती है। शिक्षित और विद्वान तथा

समाज-नेता इनका मली-मांति मनन करते हैं और इनसे बहुत प्रमावित होते हैं। ये लोकमत के विकास में स्थायी सहायता प्रदान करती हैं। अतः जो लोग किसी प्रकार का साहित्य प्रस्तुत करते हैं, उन्हें अपनी जिम्मेवारी का भली भांति विचार करना आवश्यक है, उनके द्वारा समाज हितकारी लोकमत का ही निर्माख होना चाहिए।



## चोबीसवाँ परिच्छेद राजनैतिक दल

हित्तु छले परिच्छेद में कहा गया था कि लोकमत के निर्माण में भिन-भिन्न दलों का भी बहुत भाग होता है। इस परिच्छेद में राजनैतिक दलों के सम्बन्ध में विशेष विचार किया जाता है। बहुषा 'दल' शब्द से भी 'राजनैतिक दल' का अर्थ लिया जाता है।

राजनैतिक दल ऐसे नागरिकों के समृद्द को कहते हैं, जिनका राजनैतिक विषयों या स्थिति के सम्बन्ध में एक विशेष मत होता है, श्रीर जो सरकार द्वारा एक विशेष नीति काम में लाये जाने का प्रयस्त करते हैं। इस प्रयस्त का व्यवाहारिक रूप यही होता है कि प्रत्येक दल श्रपने अधिक से-अधिक सदस्य व्यवस्थापक सभाश्रों में मेजने का उद्योग करता है। इसके लिए निर्वाचनों के समय दलों की ल्यू पूम रहती है। प्रत्येक दल श्रपनी नीति, उद्देश्य श्रीर सिद्धान्तों की प्रशंसा करता है, जिससे श्रीष्ठक निर्वाचन उस दल के उम्मेदवार को हो श्रपना

मत दें। विभिन्न दल अपने इस आन्दोलन में एक-दूसरे से बाजी मार ले जाना चाहते हैं, इसिलए बहुधा यह आन्दोलन मर्यादा-विहीन हो जाता है। दलों के नेता, अपने दल की प्रशंसा करने में, दूसरे दलों पर कीचड़ उछालने में संकोच नहीं करते। वे विपक्षी उम्मेदवारों के व्यक्तिगत कार्यों की आलोचना करके उन्हें जनता की हष्टि में गिराने की कोशिश करते हैं। निर्वाचकों को खुश करने के लिए जो-कुछ किया जा सकता है, उसे करने में कोई कसर नहीं रखी जाती। उसे देख-दुन कर निर्वाचन-आन्दोलन से अनेक भन्ने आदिभियों को घृया होने लगती है।

यह निर्वाचन-आन्दोलन तथा राजनैतिक दलबन्दी प्रजातन्त्र शासन-पद्धति का परियाम है। ( अवैध ) राजतन्त्र में तो राजा या बादशाह को ही शासनाधिकार होता है, राजनैतिक दलों का निर्माया नहीं होता; शासन-कार्य की आलोचना करनेवाला व्यक्ति दंढ पाता ह। इसके विपरीत, प्रजातन्त्र में नागरिकों को हस बात की स्वतन्त्रता रहती है कि अपने विचार निर्माकता-पूर्वक प्रकट करें। वे समाएँ कर सकते हैं, और उनमें भाषया देकर लोगों को सरकार के दोधों का ज्ञान करा सकते हैं। प्रेस की भी आज़ादी रहती है, पत्र-पत्रिकाएँ, ट्रेक्ट और पुस्तक छुपने में रोक नहीं लगायी जाती। निदान, नागरिकों को अधि-कार रहता है कि वे अपना मत स्पष्ट-रूप से प्रकट करें, उन्हें उसको दवाये रखने की आवस्यकता नहीं है, जैसा कि तानाशाही में होता है ( जो अवैध राजतन्त्र का ही एक उम्र स्वरूप है)। तानाशाही में नागरिकों को अपना मत उसी दशा में प्रकट करने की स्वतंत्रता

होती है, जबिक वे तानाशाही में किये जानेवाले कार्यों के समर्थक हों। यदि उनका तानाशाही की नीति या कार्यों से विरोध होता है तो या तो उन्हें श्रपना मत दबा कर रखना पड़ता है, श्रथवा उन्हें सरकार के कोप-भाजन बनने के लिए, अथवा राज्य से बाहर भटकते रहने के लिए, बाध्य होना पड़ता है। इस प्रकार तानाशाही में एक ही दल होता है, अलग-अलग कई दल नहीं होते: या यों कह सकते हैं कि दलबन्दी नहीं होती। तानाशाही में नीचे से ऊपर तक सब कर्मचारी एक ही दल के होते हैं, अलग-अलग विचार रखनेवालों को शासन कार्य में स्थान नहीं दिया जाता, उनका राज्य में रहना भी सहन नहीं किया जाता। भिन्न-भिन्न दलों के न होने में तानाशाही में वे भगड़े और कलह भी नहीं होते, जो दलों की विभिन्नता में अनिवार्य-से होते हैं। इस प्रकार प्राय: समस्त नागरिकों की शक्ति अपने राज्य की उन्नति में लगी रहती है। परन्तु जैसाकि पहले कहा गया है, इसमें स्वतन्त्र मत रखनेवालों का जान-माल सदैव संकट में रहता है।

दल्लबन्दी से लाभ-हानि — प्रजातन्त्र शासन-पद्धति के धंचा-लन के लिए भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलों का होना श्रानिवार्य है। श्रव्छा, इस दलबन्दी से लाम क्या है? राजनैतिक दल अपने-श्रपने सदस्यों की संख्या और प्रभाव बढ़ाने के लिए गाँव-गाँव श्रोर नगर-नगर में घूम-फिर कर श्रपना प्रचार करते हैं। वे राज्य की नीति और कार्यों की श्रालोचना करते हुए उनके सम्बन्च में श्रपनी नीति और कार्य-कम की चर्चा करते हैं। वे श्रपने पत्रक् या विज्ञातियाँ खुपा कर लोगों में बाँटते हैं। इस प्रकार राज्य भर में, साधारण व्यक्तियों को भी, राजनैतिक विषयों का जान प्राप्त करने का अवसर उपस्थित होता है। राजनैतिक वलों के उपर्युक्त आन्दोलन के अभाव में ऐसा होने की संभावना नहीं होती; अनेक आदिमयों को न राजनैतिक शिचा मिलती है, न अपने अधिकारों तथा रचनात्मक कार्यों का ही जान होता है। राजनैतिक दल नागरिकों में जागृति पैदा करते हैं, और उनकी योग्यता तथा शक्ति बढ़ाते हैं। इस प्रकार वे राज्य का विकास करने तथा उसका वल बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं।

परन्तु इस दलवन्दी से लाम ही लाम हो, यह वात नहीं हैं। इससे हानियों भी हैं। दलों के निर्माण में जो अनीति वरती जाती है, उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। कुछ दल ऐसे होते हैं, जो जन-हित के सिद्धान्त पर नहीं बनाये जाते। उनका उद्देश्य उनके सुत्रधारों का, या सम्प्रदाय विशेष का हित-साधन करना होता है। इससे नागरिकों में सङ्गीयांता तथा दुर्मावना उरपन्न होती है। प्रत्येक दल दूसरे दल की निन्दा करना अपना आवश्यक कार्य समम्तता है। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि एक दल के सृत्र-संचालकों की मान-प्रतिष्ठा को देखकर कुछ आदमी अपने व्यक्तिगत होप-माव के कारण, उस दल के विरुद्ध अपना नथा दल बना लेते हैं और विविध क्टनैतिक चालों से उस दल में फूट पैदा करने तथा उसे कमजोर बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं। इसमें नागरिकों की कितनी शक्ति नम्द होती है ! पुनः जब मिन्न दलों के नेता अपने-अपने कार्य और नीति की प्रशंसा करते हैं हो साधारण नागरिक बड़ी कठिनाई में पढ़ जाते हैं। उन्हें

यह निर्णय करते नहीं बनता कि किस दल का कथन ठीक है अथवा, किस दल का अनुकरण करना राज्य के लिए हितकर होगा। इस प्रकार ये दल नागरिकों का मार्ग प्रदर्शन करने के बजाय उन्हें पथ-भ्रष्ट करने में सहायक होते हैं। इसके श्रतिरिक्त दलबन्दी का यह तो एक सिद्धान्त-सा हो गया है कि प्रत्येक व्यक्ति श्रपने दल की उचित-श्रनुचित श्रथवा सच्ची-फाठी प्रत्येक बात का समर्थन करे। इसमें वह अपनी विचार-स्वतन्त्रता का उपयोग नहीं कर सकता, अपनी आत्मा के आदेश का पालन नहीं कर सकता। किसी प्रस्ताव पर मत देने में वह यह सोचने का कष्ट नहीं उढाता कि पक्ष में मत देना ठीक है. या विरोध में । वह केवल यह देखता है कि दल के नेता का हाथ किथर उठता है: जिधर उसका हाथ उठेगा, उधर ही उस दल के समस्त व्यक्तियों को मत देना चाहिए । जो व्यक्ति इसके विरुद्ध श्राचरण करेंगे, उनका दल से वहिन्कार कर दिया जायगा। यह मत-स्वातन्त्र्य पर कैसा श्राघात है श्रीर कैसा श्रात्मिक पतन है !

द्लों का उपयोग — सर्वंसाधारण में नागरिक और राजनैतिक शिला प्रचार के लिए राजनैतिक दल बहुत उपयोगी होते हैं। ये दल निर्वाचन के लिए योग्य उम्मेदवारों को चुनते हैं, और इस प्रकार व्यवस्थापक सभाओं में नागरिकों के अच्छे प्रतिनिधि मेजने में सहायक होते हैं। ये जनता तथा सरकार के सामने अपने कार्यकाल के लिए, और कमी कमी पाँच या दस वर्ष या न्यूनाधिक समय के लिए सुधार सम्बन्धी योजनाएँ तथा निर्मारित कार्यक्रम का प्रस्ताव

उपस्थित करते हैं।

दलों की सफलता के लिए दो बातें आवश्यक हैं। एक यह है कि दलों की संख्या बहुत अधिक न हों। जब दल बहुत अधिक होते हैं. श्रीर निर्वाचन के लिए प्रत्येक दल की श्रीर से उम्मेदवार खड़े किये जाते हैं तो निर्वाचकों के लिए मत देने में बड़ी जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है: किसे मत दें और किसे न दें। पनः जब राज्य में दलों की संख्या अधिक होती है और कई दलों के उम्मेदवार व्यवस्थापक सभा में पहुँचते हैं तो मंत्री-मंडल बनाने में बड़ी दिक्कत होती है: कभी-कभी ऐसा होता है कि एक दल का मंत्री-मंडल बन ही नहीं सकता, कई दलों का मिश्रित मंत्री मंडल बनता है। फिर जो मंत्री-मंडल बनता है वह बहत स्थायी या बलवान नहीं होता। उसके विरोधी कई दलों के सदस्य होते हैं, और जब भी इनमें से कुछ दलों के सदस्य आपस में समभीता कर लेते हैं तो वे मन्त्री-मंडल का पतन कर सकते हैं। मिश्रित मन्त्री-मंडलों के बनाने और भंग करने में प्राय: बड़ी कट चालें चली जाती हैं। इसलिए जहाँ तक सम्भव हो, श्रिषक दलों का निर्माण न होना चाहिए, थोड़े बहुत साधारण मत-मेद के कारण एक पृथक् दल न बनाया जाना चाहिए। राज्य में दलों की संख्या परिमित ही रहनी ठीक है।

दलों की सफलता के लिए दूसरी आवश्यक बात यह है कि उनका आधार जाति-गत, सम्प्रदायिक या सांस्कृतिक न होना चाहिए । ऐसे दलों को विचार-धारा बहुत संकीर्थ रहती है, इनके दृष्टि-कोण में बहुत अनुदारता होती है, ज्यापकता और उदारता का अभाव होता

है। इनसे समान में फूट और इंघ की बृद्धि होती है। ये प्रत्येक बात को अपने संकीर्य भावों के अनुसार सोचते हैं, और किसी बात को उसी दशा में मान्य करते हैं, जब उनका स्वार्य-सिद्ध होता हो। इस प्रकार राज्य के हित की अबहेलना होती हैं। इसलिए आवश्यकता है कि दलों का आधार विशाल होना चाहिए, उनका उद्देश्य जनता या सर्वसासर्थ का हित होना चाहिए।

हमने पहले बतलाया है कि साधार स्वाया नागरिकों की प्रकृति या विचारों की विभिन्नता के आधार पर तीन दलों का रहना स्वाभाविकहै:—(१) प्रगतिशील या उन्न, (२) रूड़ियों का पृष्ठ-पोषक या स्थितरक्षक, (३) इन दोनों के बीच का, स्वतंत्र । यह बात विशेषतया समास्मक या पालिमेंटरी शासन-पद्धति के सम्बन्ध में लागू होती है । संघ-शासन-पद्धतिवाले राज्य में तो दो ही दल ठीक रहते हैं, (१) केन्द्रीय या संघ सरकार को मजबूत करने के पक्षवाला, (२) सदस्य राज्यों की सरकारों में अधिक से-अधिक शक्ति विभाजित करने के पक्ष वाला । परन्तु अब तो मानों दलवन्दी का युग है । किसी राज्य में दलों की संख्या की सीमा नहीं रहती; इसे यथा-सम्भवः वचाया जाना चाडिए।

राजनैतिक दलों के विषय को अच्छी तरह समभ्रते के लिए यह जान लेना उपयोगी होगा कि भारतवर्ष में राजनैतिक दल कब से हुए, और वर्तमान अवस्था में यहां कौन-कौन से दल ऐसे हैं, जिन्हें राज-नैतिक दल कहा जाना चाहिए, तथा उन दलों में मुख्य मेद क्या है। भारतवर्ष में राजनैतिक दल —यह तो पहले कहा ही जा

चका है कि राजनैतिक दलों का निर्माण प्रजातंत्र में होता है। प्राचीन भारतवर्ष में श्रिषकतर राजतंत्र की प्रधानता रही; हां, राजनीति में 'राजा प्रकृति रंजनात' अथवा ''जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी" का विद्धान्त मान्य रहा। अधिकांश राजा प्रजा की हित-चिन्तना में तन्मय रहते थे। वे प्रजा के मत का कितना आदर करते थे, इसका अनुमान एक निम्न वर्ग के व्यक्ति के कथन से. रामचन्द्रजी द्वारा सीता का परित्याग करने से हो सकता है। तथापि राजतंत्र में, चाहे वह कितना ही प्रजा-हितेषी हो. जन मत के संगठित होने, या विभिन्न दलों के निर्माण होने की संभावना नहीं होती। राजपत. मुगल या मराठा शासन में भी यहाँ राजनैतिक दल नहीं बने; प्रधान शासक के निर्णय के विरुद्ध प्रजा ने कभी संगठित रूप से मत प्रकट नहीं किया। इस के बाद, कम्पनी के शासन में, राज-काज बहुत कुछ स्वेच्छाचारिता-पूर्वक होता रहा । दलों के संगठन की उस समय मी बात न थी। जनता का विरोध प्रगट हुआ तो सन् १८५७ की सशस्त्र कान्ति के रूप में। तदनंतर ब्रिटिश पार्लिमेंट ने यहां का शासन-सूत्र अपने हाथ में लिया, परन्तु शासन-कार्य में बहुत समय तक प्रजातंत्रवाद का परिचय न दिया गया । फल-स्वरूप यहां राजनैतिक दल भी नहीं बने । सन् १८८४ ई० में कांग्रेस की स्थापना के बाद, लोगों में सरकार की शासन-नीति के प्रति अपना विरोध वैध रीति से प्रकट करने की भावना जाग्रत हुई।

सन् १९०५ तक यहाँ जन-मत-विरोधी इतने कार्य हो चुके थे, कि उक्त वर्ष में होने वाले वंग-विच्छेद ने यहाँ अनेक व्यक्तियों को

राजनैतिक सुधारों के सम्बन्ध में निराश कर दिया। कितने-ही व्यक्ति बेचैन तथा उप विचार वाले हो गये। राजनीतिज्ञों के दो भेद हो गये-गर्म और नर्म । नर्म दल धीरे-धीरे, इंगलैंड के सहयोग से. वैध रीति से शासन-सुधार प्राप्त करने के पक्ष में था। गर्भ दल इससे सहमत न था, वह शीव स्वराज्य प्राप्त करना चाहता था। उस समय की केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाश्रों में लोकमत यथेष्ट रूप से प्रकट होने की व्यवस्था न थी। कुछ सदस्य गैर-सरकारी अवश्य होते थे, पर उन्हें मनोनीत करने का अधिकार सरकारी अधिकारियों को ही था: फल स्वरूप गर्भ दल के व्यक्ति व्यवस्थापक सभाश्रों में नहीं पहुँच पाये. उनके नेताश्रों को तो सरकारी दमन का शिकार होना पड़ा । अरुत, यहाँ उत्तरदायी शासन-पद्धति का अंशतः सूत्रपात पिछले योरपीय महायुद्ध के बाद सन् १९१९ ई० से हुआ। अब व्यवस्थापक समाओं में लोकमत प्रकट होने लगा। परन्त व्यवस्थापक सभाश्रों का श्रिषकार बहुत सीमित था। उनके प्रस्ताव केवल सिफारिश के रूप में होते थे, जिन्हें प्रधान शासक चाहे तो श्रस्वीकार कर सकता था। इससे व्यवस्थापक सभाओं में भाग लेने के लिए बहत-से व्यक्तियों को कोई आकर्षण न हुआ, और कुछ सदस्य कुछ समय के असंतोषप्रद अनुभव के बाद उनसे बाहर चले आये। प्रान्तीय व्यवस्थापक सभात्रों के अधिकार एन् १९३५ ई० के क्रानन से, बढाये गये हैं, जिसका उद्देश्य प्रान्तों में उत्तरदायी शासन स्थापित करना है। यह क़ानन १९३७ ई० से अमल में आने लगा।

श्रस्तु, हमें विचार यह करना है कि भारतवर्ष में श्रव राजनैतिक

दल कौन-कौन से हैं। इस प्रसंग में स्मरण रहे कि कुछ दल तो साम्प्रदायिक या धार्मिक आधार पर है, यथा मुसलिम लीग और हिन्दू महासभा । इनकी, राजनैतिक दलों में गयाना नहीं की जानी चाहिए। परन्तु दुर्भाग्य से यहाँ कुछ मुसलमान नेता अपना अलगः ही संगठन करके सरकार के सामने समय-समय पर अपनी पृथक माँग उपस्थित करते रहे हैं. श्रीर सरकार ने भी उनके संगठन की श्रवहेलना करने का सत्कार्य नहीं किया। मुसलमानों की देखा-देखी हिन्दुस्रों ने भी अपनी प्रथक माँग उपस्थित करना आवश्यक समसा। यही नहीं, सिक्ख, हरिजन आदि जातियों ने देखा कि हमें हिन्दुओं के साथ रहने की अपेक्षा, अपनी पृथक्ता की दशा में कुछ अधिकार अधिक मिलने की सम्भावना है तो उन्होंने अपनी हिन्दु श्रों से पृथक माँग उपस्थित करना हितकर समभा। इस प्रकार इन सब सम्प्रदायों या जातियों के श्रलग-श्रलग दल बने हुए हैं। ये दल अपने को राजनैतिक दत्त कहते हैं तथा राजनैतिक माँग रखते हैं। हाँ, संतोष की बात यह है कि प्रत्येक जाति या सम्प्रदाय में कुछ विचारशील सजन ऐसे हैं जो साम्प्रदायिक या जाति-गत संगठनों को राजनैतिक संगठन से सर्वथा पृथक् रखना उचित समझते हैं, और वे संकीर्ण हिन्टकोण-वाले दलों में भाग नहीं लेते । उदाहर गुवत् कितने ही योग्य श्रीर प्रतिष्ठित मुसलमान मुसलिम लोग के राजनैतिक दल होने और राज-नैतिक माँग उपस्थित करने के दावे को अस्वीकार करते हैं. श्रीर वे मुसलिम लीग का सदस्य बनना सिद्धान्त-विरुद्ध मानते हैं। यही बात हिन्दुओं तथा इनके अन्तर्गत अन्य जातियों के व्यक्तियों की है ।

यह कहा जा सकता है कि हिन्दू महासभा का हिन्द कोया वैसा खाम्प्रदायिक नहीं है. जैसा मुसलिम लीग का। परन्तु जिस संस्था के सदस्य किसी विशेष धर्मया जाति के ही व्यक्ति होते हैं, या हो सकते हैं, उसे विश्रद्ध राजनैतिक दल नहीं कहा जा सकता। वास्तव में मुसलिम लीग तथा हिन्दु महासभा श्रादि का उद्देश्य श्रपने-श्रपने चेत्र में समाज-सुधार या शिका-प्रचार आदि होना चाहिए। राज-नैतिक दल वे ही होने चाहिएँ, जिनमें धर्म या जाति आदि का कोई बन्धन न हो, सब नागरिक स्वतंत्रता-पूर्वक भाग ले सकें। उनका संगठन केवल राजनैतिक सिद्धान्तों पर किया जाना उचित है। परन्तु एक तो दलों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने लिए अधिक-से-अधिक व्यापक आधार रखना चाहते हैं और इसलिए कई-कई प्रकार के सिद्धान्तों पर अपना संगठन करते हैं। दूसरे, आज-कल राजनीति की बड़ी महिमा है: शिक्षा और समाज-सवार विषय भी एक बड़ी सीमा तक व्यवस्थापक समात्रों के श्राश्रित हैं। इसलिए अनेक आदमी किसी सभा, संस्था या दल को उसी दशा में कुछ महत्व का मानते हैं, जबकि उसका सम्बन्ध राजनीति से भी हो। इसलिए सम्प्रदायिक संगठनों में, राजनैतिक दल का वेष धारण करने की, प्रवृत्ति होती है।

यद्यपि यहाँ पर छोटे-बड़े सब मिला कर राजनैतिक दल कई-एक हैं, वास्तव में देखा जाय तो यहाँ मुख्य दल केवल दो हैं:—कांग्रेस दल और लिवरल दल। कांग्रेस का सगठन बहुत अच्छा है। इसका प्रभाव गाँव-गाँव और नगर-नगर में है। बचा-बचा इसके नाम, इसके नारों, इसके गायनों, और इसके तिरंगे भंडे से परिचित है। जब इसका जल्ल निकलता है या इसकी समाएँ होती हैं तो तमाम बस्ती में धूम मच जाती है। इसका उद्देश्य भारतवर्ष के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना है। औपनिवेशिक पद ('डोमिनियन स्टेटस') या साम्राच्यान्तर्गत स्वराच्य इसे स्वीकार नहीं है। हीं, स्वतंत्रता-प्राप्ति के लिए यह केवल अिहन्सात्मक उपायों का अवलस्वन करती है। सशस्त्र क्रान्ति की यह घोर निन्दा करती है। कांग्रेष्ठ ने रचनात्मक कार्य पर बहुत ज़ोर दिया है। इसके सम्बन्ध में अन्यक लिखा गया है।

कांग्रेस का अनुशासन हड़ है। प्रायः कोई सदस्य इस संस्था का नियम भंग नहीं करता; यदि कोई ऐसा करता है तो उसके सम्बन्ध में यथेष्ट कार्रवाई की जाती है। इसका अधिवेशन प्रतिवर्ध नियमा-नुसार होता है। इसकी स्थायी समिति और कार्यकारिया कमेटो की मीटिंग समय-समय पर होती है। यह उपस्थित समस्याओं पर विचार करके देश का पय-निदेंश करती है। भिन्न-भिन्न ज़िलों में इसका कार्यालय है, प्रान्तों में प्रान्तवार संगठन है। निदान, यह इतना वड़ा विशाल संगठन, संसार के राजनैतिक दलों का एक अच्छा नमूना है।

कांग्रेस दल के अन्तर्गत किसान दल, मज़दूर दल, समाजवादी दल आदि अनेक दल हैं। ये कांग्रेस दल की नीति और उद्देश्य-सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातों को मानते हुए अपने कुछ विशेष विचार भी रखते हैं। इनमें से कांग्रेस समाजवादी दल विशेष महत्य-पूर्ण है। यह इस बात में तो कांग्रेस दल से सहसत ही है कि देश को स्वतंत्र होना चाहिए, साम्राज्यान्तर्गत स्वराज्य से संतुष्ट न होना चाहिए। किन्तु इस दल का सिद्धान्त है कि शासन-सूत्र किसानों और श्रम-जीवियों के हाथ में हो; राजाओं ज़मीदारों त्रादि को अधिकार च्युत किया जाय, प्रमुख या आधार-मृत व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण हो। यह दल अपने इन सिद्धान्तों का समावंश कांग्रेस की नीति में करवाना चाहता है, और इसके लिए कांग्रेस के अन्दर रह कर ही प्रयत्न करता है। अभी इसके सदस्यों की संख्या तथा बल कम है। परन्तु इनमें चृद्धि हो रही है। समय का प्रवाह इस दल के अनुकृत जान पढ़ता है; बहुत सम्भव है कि निकट भविष्य में इसका देश में काफी प्रभाव हो जाय। अस्तु, अभी यह दल कांग्रेस से सम्बद्ध और: उसके अनुकृत ही है।

कांग्रेस के श्रांतिरिक्त दूषरा उल्लेखनीय राजनैतिक दल लिवरल दल है। कांग्रेस की तुलना में इसका कुछ विशेष महत्व नहीं है, तथापि यह काफी पुराना है। पहले बताया जा जुका है कि जब यहाँ गर्म श्रीर नर्मे दल का विभाजन हुआ तो बहुत समय तक व्यवस्थापक सभाशों में नर्मे दल की ही पहुँच हो सकी। एक प्रकार से, उस समय के गर्म श्रीर नर्मे दल श्रव कांग्रेस दल श्रीर लिवरल दल हैं। लिवरल दल का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार से सहयोग करते हुए ही राजनैतिक सुधार प्राप्त करना है। यह ऊँची-ऊँची फौजी तथा सुल्की नौकरियाँ भारतवासियों को दिलाने का श्रान्दोलन करता है। इसका श्राद श्रीपतिविशिक स्वराज्य प्राप्त करना है। ब्रिटिश साम्राज्य से भारतवर्ष श्रीपतिविशिक स्वराज्य प्राप्त करना है। ब्रिटिश साम्राज्य से भारतवर्ष

के बाहर होने को यह अञ्छा नहीं समझता। इसे सभाएँ करने और प्रार्थना-पत्र या प्रतिनिधि-मंडल ( डेप्यूटेशन ) भेजने में विश्वास है: सत्याग्रह और असहयोग आदि का मार्ग इसे पसन्द नहीं। इसका वार्षिक श्रधिवेशन होता है। समय-समय पर कुछ श्रब्छे देश-प्रेमी इस दल में रहे हैं। परन्तु सर्वधाधारण पर इसका विशेष प्रभाव नहीं है। शहरों में रहनेवाले कुछ विशेष विद्वान वकील, वैरिस्टर आदि ही इस दल में सम्मिलित हैं। इनका कार्य-क्रम कुछ लेख लिखना, भाषण देना त्रादि है, जिसमें विशेष परेशानी उठानी नहीं पड़ती, जो श्राराम से पुरा होता रहता है। ये जनता को उतावला न होने तथा शान्ति श्रीर धैर्भ रखने का आदेश करते हैं। परन्तु जब इनसे पूछा जाता है कि आखिर यथेष्ट शासन-सुधारों के लिए प्रतीक्षा कब तक की जाय, श्रीर इनका बताया वैध उपाय सफल न होने की दशा में क्या किया जाय, तो इनके पास इसका कुछ संतोषजनक उत्तर नहीं है। सर्व साधारण जनता पर इसका विशेष प्रभाव न होने के कारण सरकार इसे साधारण ही मान देती है। सरकार यह अनुभव करती है कि देश में सबसे मुख्य दल कांग्रेस दल है, यही जनता का विशेष प्रतिनिधित्व करता है।



# पचीसवाँ परिच्छेद नैतिक श्रीर धार्मिक प्रभाव

सम्बन्धी एक विशेष बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वातावरण से प्रमावित होता है। किशी व्यक्ति का जीवन सुखमय तभी हो सकता है, जब उसके निकटवर्ती तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए भी वैसे ही जीवन को व्यवस्था हो। यदि मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार स्वस्थ रहे तो यही पर्याप्त नहीं है कि मेरा घर साफ़-सुधरा रहे। सम्भव है कि पास-पड़ोस के मकान गन्दे रहते हों, या मेरे मकान के सामने की नाली अञ्झी तरह साफ़ न की जाती हो। इस दशा में मेरे घर में रहनेवाले व्यक्ति केसे तन्दुदस्त रह सकते हैं! बातावरण का दुष्प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़े बिना नहीं रह सकता। यदि हमारी गली या मोहल्लो में भी स्वास्थ्य सम्बन्धी वार्तो का समुचित प्रवन्ध रहे तो सम्भव है, हमारे नगर के अन्य भागों में गन्दगी रहने से, वहाँ की, और उसके परिणाम-

स्वरूप नगर-भर की इवा खुराब हो जाय। ऐसी हालत में भी हमारे स्वास्थ्य बिगडने की भारी आशंका रहेगी।

इससे प्रतीत हुआ कि मेरे घर के आदिमियों का स्वास्थ्य अच्छा रहने के लिए नगर-भर में स्वास्थ्य-सम्बन्धी व्यवस्था उचित रीति से होनी चाहिए। इस विचार-घारा को श्रीर श्रागे बढाया जा सकता है। कल्पना कीजिए, हमारे नगर-भर में स्वास्थ्य श्रीर सफाई आदि की आवश्यक व्यवस्था है, और लोगों की तन्दुरुस्ती अञ्जी है। अब इस प्रान्त में अथवा किसी दूसरे प्रान्त में रहनेवाले हमारे कुछ रिश्तेदार या मित्र हमारे यहाँ आते हैं, उनके नगर में प्लेग आदि बीमारी थी, और वे उस बीमारी के कीटाग्रु हमारे यहां तो आते हैं। इसका स्वभावतः यह परिणाम होगा कि हमारे घर में श्रीर फिर घीरे-धीरे हमारे नगर में भी बीमारी फैल जायगी। इससे विदित हुआ कि इमारे नगर के व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा रहने का निश्चय तभी हो सकता है, जब हमारे प्रान्त या राज्य-भर में स्वास्थ्य-सम्बन्धी व्य-वस्था ठीक रीति से हो। इसी प्रकार और आगे बढ़ कर यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि कुछ अंश में संसार के भिन्न-भिन्न देशों का भी एक-दसरे पर प्रभाव पड़ता है।

ऊपर हमने स्वास्थ्य की बात ली थी। इसी तरह शिखा की बात ली जा सकती है। मैं अपने बचों को शिक्षित बनाना चाहता हूँ। इस लिए मैं उन्हें प्रति-दिन नियमित रूप से स्कूल में भेजने की व्यवस्था कर हूँ तो यही पर्याप्त न होगा। बच्चे स्कूल में तो दिन के केवल पांच-छा घंटे ही रहेंगे। उनका शेष समय तो घर में, मोहल्ले में, बाजार में, या नगर

के भिन्न-भिन्न भागों में ज्यतीत होगा। इस समय में वे बहत-सी बातें देखेंगे, सुनेंगे श्रीर कहेंगे। उन्हें जिन-जिन व्यक्तियों से काम पड़ेगा, उनकी श्रादतों, बोल-चाल, या विचारों का उन पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा। बहुधा अच्छे घरों के, और शिक्षा पानेवाले युवकों की ज़वान पर भी गन्दे शब्द चढ जाते हैं . उन्हें गाली-गलीज करने में संकोच नहीं होता। इसवात की शिक्षा उन्हें कहां से मिली ! मां-बाप ने उन्हें ऐसा करना नहीं सिखाया. स्कुलों में भी उन्हें ऐसी बात नहीं सिखायी जाती। तो फिर उसका उत्तरदायित्व किस पर है ! बात यह है कि जिस वातावरण में बालक रहते हैं, उसका प्रत्यक्ष या गौण प्रभाव उन पर पड़े विना नहीं रहता। जो बालक ऐसे साथियों में रहता है जो लड़ते-भगड़ते और गाली-गलीज करते हैं, वह भी धीरे-धीरे ऐसा श्राचरण करने लगता है। बहत-सी बुरी बातें बालक अपने माता-पिता और शिचकों से भी सीख लेते हैं. यद्यपि माता-पिता या शिक्षक की यह इच्छा नहीं होती कि बालक उन बातों को सीखें। बात यह होती है कि जब बालक यह देखता है कि वे लोग कोध में या हँसी-दिल्लगी में श्रमुक प्रकार का व्यवहार करते हैं तो उसके भी मन में उनका अनुकरण करने की भावना पैदा हो जाती है। श्रतः माता-पिता या शिक्षक श्रादि को इस श्रोर भी समुचित ध्यान देना चाहिए।

अरुतु; बात केवल बालकों की ही नहीं है। विद्री उभवालों पर भी, वातावरण का, अर्थात् देश-काल का प्रभाव पड़ता है; हां, क्यों-क्यों मनुष्य अधिक आयु का होता जाता है, उस पर दूसरों का प्रभाव कम पड़ता है, पर पड़ता अवश्य है। प्रायः कोई आदमी जिस देश में तथा जिस जाति और धर्म के आदमियों में जन्म लेता है, उस पर उस देश, जाति, या धर्म का प्रभाव पड़े विना नहीं रहता। जिनकी प्रतिमा, आस्म-वल या विचारशीलता विशेष है, उन पर देश-काल का प्रभाव कम पड़ता है। अन्य साधारण व्यक्ति अपने समय की सामाजिक या धार्मिक रीति-रस्मों पर स्वतंत्र विचार नहीं करते, वे उन्हें चुपवाप मानते हैं और उनके अनुसार अमल करने लगते है। कमी-कभी तो 'महान' कहे और समक्ते जानेवाले व्यक्ति भी अपने देश-काल से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। युधिष्ठिर और नल जैसे राजाओं का जुए की हानियों पर विचार न करना, अथवा हानियों को जानते हुए भी इस कार्य में प्रवृत्त होना, तथा यूनान के कितने ही सुयोग्य दार्शनिकों का यह विचार कि समाज-संगठन के लिए दास-प्रथा स्थानवार्य है, उपश्रीक कथन के उदाहरसा हैं।

इसके साथ ही, यह बात भी सत्य है कि जैसे इम पर दूसरों का प्रभाव पहला है, उसी प्रकार इम भी दूसरों पर अपना प्रभाव डालते हैं; अर्थात् द्सरों पर भी इसारा प्रभाव पड़ता है। हाँ, यदि हमारा आस्म-बल, प्रतिमा आदि विशेष है तो हमारा प्रभाव अपने बहुत निकट के व्यक्तियों पर ही पड़ता है, और विशेष गुण-सम्पन्न महानुभावों का, दूर-दूर के व्यक्तियों पर मी। भूत काल में गीतम झुद्ध, अर्थोक, इज़रत हैसा मसीह और मोहम्मद साहब ने दूर-दूर की जनता पर अपने विचारों की छाप लगा दी। आधुनिक काल में लेनिन, हिटलर,

स्टेलिन आदि के सैनिक बल ने ही नहीं, इनकी विचार-घारा ने भी किछ देश के व्यक्तियों पर अपना विलक्षण प्रभाव नहीं डाला ? भारतवर्ष की ही बात लीजिए । महात्मा गाँधी ने बिना प्रत्यक्ष प्रथत्न किये अपना प्रभाव योरप, अमरीका, अफरीका आदि सभी मृत्वंडों के व्यक्तियों पर डाल रखा है। असंख्य व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्होंने महात्मा जी को कभी देखा नहीं, और सम्भवतः कभी देख मी न पावेंगे, तथापि वे अपने जीवन में कितने ही कार्य महात्मा जी के आदेशानुसार कर रहे हैं। अवस्य ही ऐसे महापुरुष किसी समय में इने-गिने ही होते हैं, जो वातावरण को विशेष रूप से बदल देते हैं, और उसे एक अंश तक अपनी इच्छानुस्प बना डालते हैं।

स्मरण रहे कि प्रायः निकटनतीं वातावरण का प्रभाव अपेचाकृत अधिक होता है, और जैसे-जैसे वातावरण दूर का होता जाता है, उसका प्रभाव कम होता जाता है। तथापि हम पर अपने नगर या राज्य का ही नहीं, दूर-दूर की जनता के चार्मिक, सामाजिक, नैतिक, और संस्कृतिक विचारों का भी प्रभाव पड़ता है। हमारे मकान बनाने और नगर बसाने का ढङ्का, बेव-भूषा और लान-पान का स्वरूप कितना पाश्चात्य लोगों के ढङ्का से प्रभावित हुआ है, हमारी भाषा पर तथा हमारे साहित्य में अन्य देशों की भाषा और साहित्य की कितनी छाप है, इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। हमारी राजनीति ने आज दिन प्रायः ब्रिटिश राजनीति का चोला पहन रखा है। निवाचन पद्धित, व्यवस्थापक समाओं का संगठन और कार्य-पद्धित, सरकार और जनता के सम्बन्ध आदि के विषय में हम

जो विचार करते हैं. उसमें प्रायः इंगलैंड की नीति हमारे लिए 'माडल' या नमूने का काम देती है। अर्थ-नीति में यहाँ के बहुत-से सुधारक रूस के समाजवादी कार्य-कम से प्रभावित हैं। युद्ध-नीति में हम योरप की नीति को ज्यावहारिक मानते हैं; महातमा गांधी की आहिन्धात्मक नीति पर विश्वास न कर उसे अव्यावहारिक कहते हैं।

#### नैतिक वातावरण का प्रभाव

इस प्रकार इमें मालूम होता है कि नागरिक जीवन पर वातावरया का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब इम इस बात का कुछ विशेष विचार करें कि नैतिक वातावरया का नागरिक जीवन पर किस प्रकार तथा क्या प्रभाव पड़ता है। नागरिक जीवन के अनेक पहलू हैं, और स्थानाभाव के कारया उसके सब पहलुओं की टिष्ट से विचार नहीं किया जा सकता। यहाँ संज्ञेप में यही विचार किया जायगा कि नैतिक वातावरया का व्यवस्था, शासन और न्याय पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले व्यवस्था की बात लीजिए।

व्यवस्था का मूल निर्वाचन है। यदि नागरिकों का नैतिक मान ( स्टैंडर्ड ) ठीक है तो कोई निर्वाचक अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारया किसी अयोग्य उम्मेदवार के पक्ष में मत नहीं देगा, वह खूब सोच-विचार कर अपने मत का उपयोग करेगा, वह किसी की बेजा धमकी में नहीं आयेगा, और न किसी प्रलोभन के कारया पय-भ्रष्ट होगा। किसी व्यक्ति की यह हिम्मत ही नहीं होगी कि निर्वाचक से यह कहे कि अमुक उम्मेदवार तो तुम्हारी जाति-विरादरी का है, अतः उसे वोट (सत) दिया जाना चाहिए; या, देखो अपुक उम्मेद-चार ने उस समय तुम्हारे विरुद्ध काम किया या, उसे मत नहीं देना चाहिए, यदि तुम उस मत दोगे तो तुम्हें इसके लिए कष्ट उठाना पड़ेगा; अथवा तुम अपुक उम्मेदवार के लिए मत देने की ऋपा करो तो उसके प्रतिफल-स्वरूप तुम्हें यह पुरण्कार मिलेगा। इस प्रकार नैतिक वातावरण ठीक होने की दशा में निर्वाचन-कार्य आधुनिक विकारों से मुक्त रहेगा, व्यवस्थापक समाआों में योग्य और विचारशील व्यक्ति ही वहुँचेंगे। और, ये भी वहाँ अपना कर्तव्य-पालन भली भौति करेंगे, आलस्य या प्रमादवश उसकी अवहेलना न करेंगे, अपनी हिष्ट उदार रखेंगे, नियम या क्रानून बनाते समय अपने सम्प्रदाय या जाति का ही विचार न करेंगे, वरन् राष्ट्य के हित की पूर्ण व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार देश में क्रानून-निर्माण का कार्य धुहढ़ आधार पर किया जायगा, वह प्रस्थेक बात में कल्याणकारी होगा।

अब शासन की बात लोजिए। राज्य-हित के लिए अच्छे कानून बन जाना ही पर्याप्त नहीं है। उन कानूनों को अमल में लानेवाले अर्थात् शासक भी अच्छे होने चाहिएँ। राज्य में छोटे से लेकर बड़े तक अनेक कर्मचारी रहते हैं। बहुषा पदाधिकार पाकर आदमी कुछ उन्मत्त-से हो जाते हैं। वे अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने लगते हैं। वे सर्वताधारण पर रौव गाँठते हैं, बहुषा उनसे डाली, मेंट या रिश्वत आदि के रूप में अनुचित रीति से द्रव्य एंडते हैं, किसी नागरिक का कोई काम करने से उस पर बड़ा अहसान जताते हैं। थोड़ी देर में हो सकनेवाले काम को डील-डाल से करके उसमें

सृष्व समय लगा देते हैं, श्रोर इस प्रकार नागरिकों को काक़ी परेशान करते हैं। वेचारे नागरिक चुक्चाप श्रिष्ठकारी-वर्ग की यह श्रनीति देखते श्रोर सहते रहते हैं। परन्तु यदि राज्य में नैतिक वातावरखा श्रव्हा हो, तो कर्मचारी-वर्ग की यह श्रनीति कदापि न चले।

अब रही, न्याय की बात । साधारणतया, नैतिक वातावरण ठीक न होने की दशा में न्याय के प्रसंग में अनेक बातें अन्याय-मूलक हो जाती हैं। अदालत में भूठ बोलना एक मामूली बात हो जाती है। अनेक आदमी शपथ लेकर बयान देते हैं, तो भी असत्य भाषण करते हैं। छोटे मोटे लालच के वश ही बहुत-से व्यक्ति चाहे जैसी गवाही देने को तैयार हो जाते हैं। साधारण वकील गवाहों को पाठ पढ़ाते हैं कि अमुक बात इस तरह से कही जायगी तो मुकहमा जीतने में सहा-यता मिलेगी। जो वकील वैरिस्टर आदि बड़े होते हैं, वे स्वयं ऐसा काम नहीं करते, पर उनके सहायक तो उनके लिए यह सब कर ही देते हैं। अनेक अञ्छे अञ्छे वकीलों का भी यह सिद्धान्त रहता है कि बात सची होनी चाहिए, फिर उसे अदालत में साबित करने के लिए चाहे-जितनी भूठी कार्रवाई की जाय। फिर, कुछ आदमी न्याय की कुर्सी पर बैठ कर भी अन्याय करते हुए मिलते हैं, केवल भूल-वश नहीं, लोम-वश, श्रथवा सरकार का रुख देख कर। ऐसी बातें उसी दशा में सम्भव है, जब राज्य में लोगों का नैतिक मान या आदर्श निम्न कोटि का हो। जब नैतिक वातावरण शुद्ध होता है, तो उपर्यु क दोषों की गुंजायश नहीं रहती। न गवाह मृद्ध बोलता है, न वकील उसे भूढ बोलने को परेखा करता है; न्यायाधीश भी निष्प्रक्ष निर्णय सुनाकर श्रपंना पद सार्थक करता है।

इससे विदित हुआ कि नैतिक वातावरण का व्यवस्था, शासन और न्याय पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार इस बात का विचार किया जा सकता है कि उसका नागरिक जीवन के अन्य अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अस्तु अब हम धार्मिक वातावरण के प्रभाव का विचार करेंगे।

धार्मिक वातावरण का प्रभाव

प्रत्येक धर्म या मज़हब में दया, सहानुभृति, परोपकार, आदि की शिचा का समावेश होता है, यदि नागरिक उन पर मली मांति विचार करें तो सार्वजनिक जीवन की अभेक वाघाएँ दूर होकर विविध प्रकार की सुविधाएँ होने लगें। परन्तु बहुधा होता यह है कि आदमी धर्म का बड़ा संकीर्ण अर्थ लेते हैं, वे उसे अपने स्वार्य का साधन बना लेते हैं। इससे राज्य की उन्नति या प्रगति में बहुत रुकावटें पैदा हो जाती हैं। व्यवस्था का ही विचार करें। जब घार्मिक वातावरण अञ्छा नहीं होता, आदमी अपने-अपने सम्प्रदाय के ही हित की बात सोचा करते हैं; वे राज्य के सामुहिक हित की उपेक्षा करते हैं। निर्वाचन के प्रसंग पर उम्मेदवारों की योग्यता का विचार न कर, मतदाताओं से धर्म के नाम पर अपील की जाती है कि वे अमुक उम्मेदवार को मत दें, अथवा श्रमुक को न दें। वास्तव में निर्वाचन जैसे राजनैतिक विषय में धर्म की हिष्टि से विचार करना नितान्त श्रनुचित है । इसी प्रकार व्यवस्थापक सभा के सदस्यों के दल साम्प्रदायिक आधार पर बनाना, और क़ानून बनाने में साम्प्रदायिक हित की हिष्ट रखना नागरिक जीवन को कलुषित करना है। यदि व्यवस्थापक सभा में, भिद्धकों पर नियंत्रण करने, या दान धर्म को नियसित कराने आदि के विषय में, आदमी नागरिकता का विचार न कर अपनी 'धार्मिकता' का प्रदर्शन करने लगें तो आवश्यक कृतनून किस प्रकार बनें!

कुछ समय की बात है, वृन्दाबन में बन्दरों का बड़ा उत्पात था। आदिमियों का कोई चीज़ लेकर बाजार में से निकलना कठिन था। अनेक बार ऐसा हुआ कि आदमी जारहा है: पीछे से बन्दर आ कर उसकी टोपी उतार कर ले गया। श्रव श्रादमी हाथ में सामान लिये टोपी के वास्ते बन्दर का कहाँ तक पीछा करे ! आखिर, वह उससे हाथ घोकर ही रहता। बालकों या स्त्रियों को तो बहुत ही कष्ट होता था, कई बार किसी बच्चे को बन्दर ने छत की मॅंडिर पर से बका दे दिया और बच्चे की मृत्यु हो गयी। यह देख कर म्युनिसिपैलटी में बन्दर पकड़वाने का प्रस्ताव आया, तो बहुत-से नागरिकों ने उसका विरोध किया। यह विरोध केवल बन्दरों पर दया-भाव रखने के कारण ही न था। बात यह थी कि कुछ आदिमियों को बन्दरों को चने डालने के लिए खासी रक्कम मिलती थी। उसमें से कुछ तो बन्दरों के लिए खर्च होती और शेष उन लोगों के काम आती। इन लोगों ने देखा कि यदि बृन्दावन में बन्दर न रहे तो फिर इन्हें बन्दरों के नाम पर रूपया मिलना भी बन्द हो जायगा। इस प्रकार इन्होंने अपने स्वार्थ को लच में रख कर ख्रीर धर्म का भाव जता कर बन्दरों के पकड़े जाने के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा किया, परन्तु आखिर बात प्रगट हो गयी श्रीर इनकी विशेष न चली। म्युनिधिपल बोर्ड में प्रस्ताव पास हो गया। कहने का तात्पर्य यह कि आदमी धर्म की आइ में स्वार्थ-सिद्धि का प्रयत्न करते हैं, यह बड़े शोक का विषय है। यह सर्वथा त्याच्य है। धार्मिक भावनाएँ नागरिकों के लिए उपयोगी कानून बनाये जाने में वाधक न होनी चाहिएँ।

श्रव शासन-सम्बन्धी चेत्र का विचार करें। धार्मिक प्रभाव इस चेत्र में कितना पड़ता है. इसका थोड़ा-बहुत अनुमव सभी राज्यों के निवा-चियों को समय समय पर विशेष रूप से होता रहा है। योरप के देशों में मध्य-काल में, जनता के लिए बहुधा विचारखीय विषय यह नहीं होता था कि राजा किस योग्यतावाला हो। वरन वे सोचा करते थे कि राजा हमारे धर्म को माननेवाला हो तभी हम सुल की नींद सो सकेंगे। -रोमन केथलिक ईसाइयों के लिए किसी प्राटेस्टैन्ट ईसाई का राज-पद ग्रहण करना एक महामारी से कम नहीं होता था। अनेक बार एक धर्म के मानने वालों के त्यौहार दूसरे लोगों के लिए रोने और कराइने के दिन हए हैं। अब योरप उस अन्धकार-काल से मुक्त हो गया है। दुर्भाग्य से भारतवर्ष इस समय भी साम्प्रदायिक कराड़ों का देश बना हुआ है। शासकों की कितनी शक्ति इससे नष्ट होती है! विजयदशमी या दिवाली हो, ईद हो या मोहर्रम, अथवा अन्य कोई त्यौद्वार हो: श्रिधकारियों को नागरिक शान्ति के लिए विशेष प्रबन्ध करना पड़ता है। अनेक बार तो रोजमरी की साधारण बातों से ही हिंद-मुस्लिम भगड़े का सूत्रपात हो जाता है। जिन शहरों में इन दोनों जातियों के काफ़ी आदमी रहते हैं. वहाँ का नागरिक जीवन हर समय **ब्लतरे में रहता है; न-मालूम, किस घड़ी क्या उत्पात हो जाय। कई बार** 

ऐसा हुआ है कि एक आदमी ने दूसरे के पीछे जाकर अकस्मात छुरा भींक दिया, और उसे मार दिया या अधमरा कर दिया। हमला करने वाले को ज़ख्मी आदमी के विरुद्ध कोई शिकायत न थी; वह केवल यह जानता था कि वह दूसरी जाति या दूसरे धर्म का है। जिस व्यक्ति ने हमारा कुछ बिगाखा नहीं, जिसके प्रति हमें कुछ शिकायत नहीं, उसके साथ यह दुव्यवहार कैसा चिन्ततीय या निन्दनीय है! इससे भी अधिक दुःख का विषय यह है कि आक्रमणकारी व्यक्ति की जाति या धर्म वाले अम्य कितने ही नागरिक ऐसे अनुचित कार्य की स्पष्ट शब्दों में निन्दा नहीं करते, वरन जहाँ तक सम्भव होता है, वे अपराधी से सहा- मुभूति ही प्रकट करते हैं, और उसे क़ान्नी-दंड से बचाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार यह मामला दो व्यक्तियों का न रह कर दो जातियों का हो जाता है। दोनों जातियों का पारस्परिक दुर्भव अनेक रूपों में समय-समय पर प्रकट होता रहता है। इस लिए पुलिस की शक्ति बढ़ायों जाती है, और साथ ही दमनकारी क़ान्तों का प्रयोग बढ़ता है, जिससे सभी को असुविधा या कष्ट होता है।

यह स्थिति अंगरेज अधिकारियों के लिए भारतवर्ष को स्वराज्या-धिकार न देने का बहुत बिल्या बहाना है। विचारशील नागरिकों के बास्ते यह बात बहुत बिल्तनीय है। आवश्यकता है कि नागरिक बन्धु धर्म का ठीक अर्थ समर्भे। यदि धर्म एक दूबरे का सिर फोड़ना सिखाता है, तो उसे 'धर्म' कहना निर्थंक है। वह तो अधर्म है। कोई व्यक्ति अपने आपको सच्चा हिन्दू या सचा मुसलमान कैसे कह, सकता: है, जब वह अपने नागरिक बन्धुओं से प्रेम और सहानुमूति का ज्यवहार नहीं करता । यदि इस धर्म का ढीक अर्थ महत्त्व करें तो इस दूसरों के दुख दूर करता, उनकी शान्ति और समृद्धि में आनन्द मानना ही अपना कर्तव्य समर्के । सरकार जो कार्य नागरिक जीवन की उन्नित के लिए करे, उसमें इस जो खोल कर सहयोग प्रदान करें; और यदि किसी सरकारी कर्मचारी का व्यवहार समाज के किसी वर्ग के लिए अहितकर हो तो सब मिलकर उसका विरोध करें । प्रत्येक धर्म एक प्रमिता परमेश्वर को मानता है, तो समस्त धर्मों के अनुयायियों में अातु-भाव होना ही चाहिए । ऐसा होने की दशा में इम अपने राज्य के शासन को कितना उत्तम बना सकते हैं !

व्यवस्था और शासन की भीति न्याय-कार्य पर भी धर्म का बहुत प्रभाव पड़ता है। वास्तविक धर्मानुयायों के विचार तो सदैव न्याय-मूलक ही होते हैं। प्रत्येक देश में स्वय-समय पर ऐसे अनेक उदाहह्या हुए हैं, जब किसी व्यक्ति ने अनुचित कार्य करनेवाले को उस अवस्था में भी दंड दिया या दिलवाया, जब कि अपराधो स्वयं उसका भाई. पुत्र या अन्य रिश्तेदार श्रादि था। परन्तु धर्म की मिण्या भावना रखनेवालों की तो बात ही दूसरी है। वे न्याय को उसी दशा में न्याय समभते हैं. जब उससे उनके सम्प्रदायवालों का हित हो, जब बह उनके पच्च में हो। कई बार साम्प्रदायवालों का हित हो, जब बह उनके पच्च में हो। कई बार साम्प्रदायवालों का हित हो, जब बह उनके पच्च में हो। कई बार साम्प्रदायवालों का हित हो, जब बह उनके पच्च में हो। कई बार साम्प्रदायवालों का हित हो, जब बह उनके पच्च में हो। कई बार साम्प्रदायवालों का हित हो, जब बह उनके पच्च में हो। कई बार साम्प्रदायवालों का हित हो, जब वह उनके पच्च में हो। कई बार साम्प्रदायवालों का हुआ, उसने उसकी अपील की, और वहाँ भी मन-चाइ। फैसला न हुआ तो उस अपील की भी अपील खुई। फिर यदि ऊँची-से-ऊँची अदालत ने भी वही फैसला बहाल

रखा तो उस फैसले की अवहेलना की गयी। कमी-कभी तो न्याया-धीशों को धमकी दी जाती है कि यदि वे अमुक पक्ष में फैसला न देंगे तो उनके लिए अच्छा न होगा। ऐसे उदाहरणों का भी अभाव नहीं है कि किसी न्यायाधीश पर घातक प्रहार इसलिए कियागया कि उसने लोगों की साम्प्रदायिक मावनाओं का बिल्कुल विचार न कर निर्भोकता-पूर्वक अपना निष्यक्ष निर्णय दिया। नागरिकों की साम्प्रदा-प्यक भावनाओं का ऐसा कलुषित हो जाना कि उनकी न्याय-बुद्धि का इस प्रकार लोप हो जाय, बहुत दुखदायी है। आवश्यकता है कि हमारी धार्मिक भावना हमें अधिक-से-अधिक न्याय-प्रेमी बनाने में सहायक हो। वह धर्म ही क्या जो मनुख्यों में न्याय आदि सद्गुणों की वृद्धि करनेवाला न हो! धर्म तो मनुख्यों में मनुष्यक्ष और नागरिकों में नाग-रिकता बढ़ानेवाला ही होता है। इसलिए लोगों पर धर्म एवं नीति का ऐसा ही प्रभाव पड़ना चाहिए, जो उनके नागरिक जीवन का यथेष्ट विकास करने में सहायक हो।



### दूसरा भाग भारतीय नागरिकता



# ञ्जब्बीसवाँ परिच्छेद हमारा देश

हिंग भारतवर्ष को अपना देश, अपनी मातृ-मृमि कहते हैं। हम उसकी उन्नति के अभिलाषी हैं। उसकी दीन-हीन दशा हमारे लिए बहुत चिन्ता का विषय है। इम उसकी उन्नति के अभिलाषी हैं। उसकी दीन-हीन दशा हमारे लिए बहुत चिन्ता का विषय है। इम उसका दामाजिक, आर्थिक, संस्कृतिक और राजनैतिक उत्थान-करना आवश्यक समभते हैं तो हमें चाहिए कि हम इस देश की परिस्थिति का सम्यक् अध्ययन करें, उसे भली भाँति सोचें-विचारें। हमें यह भी जानना चाहिए कि इस समय भिन्न-मिन्न चेनों में क्या-क्या समस्याएँ विद्यमान हैं, उन्हें हल करने के लिए गत वर्षों में क्या-क्या आन्दोलन हुआ है। यह ज्ञान प्राप्त करने पर हम देश सेवा या देशोन्नति करने के लिए अधिक योग्य होंगे। अन्यथा, 'नादान की दोस्ती, जी का जंजाल' सावित होगी। कोरी भावुकता, ज्ञान के सहयोग से वंचित रहने पर, लाम के बदले हानि करनेवाली होती है। माता की, अपनी सन्तान के प्रति कितनी ममता होती है,

वह उसके सुख की कितनी इच्छुक होती है, यह सव जानते हैं। पर अनेक दशाओं में माता के अज्ञानमय अनुचित लाड़-प्यार से सन्तान का कितना अहित हो जाता है, यह भी कोई रहस्य नहीं है। अस्तु, प्रत्येक भारतीय पाठक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी जन्म-मूमि सम्बन्धी भिन्न-भिन्न विषयों से सुपरिचित होने का प्रयन्न करे। अगले पुष्ठों में हम इस देश की भौगोलिक, सामा-जिक, आर्थिक, संकृतिक और राजनैतिक परिस्थित का विचार करते हैं। आशा है, इसके अध्ययन और मनन से भारतीय नागरिक इस देश के प्रति अपना कर्वव्य अच्छी तरह पालन कर सकेंगे, और व सुयोग्य नागरिक कहे जाने के अधिकारी होंगे।

इस पुस्तक के प्रथम भाग में यह बताया जा जुका है कि सनुष्य के सामाजिक जीवन, रहन-सहन, भोजन, व्यवहार आदि पर उसके निवास-स्थान की भौगोलिक स्थिति का, जलवायु, और वर्षों आदि का बहुत प्रभाव पढ़ता है। अतः भारतीय जनता सम्बन्धी अन्य बातों का विचार करने से पूर्व इस देश की प्राकृतिक स्थिति का जान प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए पहले इसी के सम्बन्ध में लिखा जाता है।

भौगोलिक स्थिति—भारतवर्ष एक विशाल भू-खरड है। इसक श्रीषक-से-श्रीषक लम्बाई श्रीर चौड़ाई लगभग दो-दो इजार मील है, श्रीर इसका चेत्रफल सोलइ लाख वर्ग मील है। इसके उत्तर में पर्वत-शिरोमणि हिमालय की ऊँची, वर्फ से ढकी, दीवार है; शेष तीन श्रोर यह समुद्र से थिरा हुश्रा है, जिसका तट लगभग तीन इज़ार मील है। भिल-भिल प्रकार की जल-वायु, तरह-तरह की भूमि, विचित्र-विचित्र दृश्य और भांति-भांति की पैदावार देकर मानों प्रकृति ने इसे जगत् की प्रदर्शनी बनाया है। मानवी आवश्यकताओं को पूरा करनेवाली मुख्य मुख्य वस्तुओं में से ऐसी कोई नहीं, जो यहाँ पैदा न हो सकती हो। कब्चे पदार्थों का भगडार होने से इसे श्रीद्योगिक पदार्थी के निर्माण के लिए निरोध सुनिधा प्राप्त है। पूर्वीय गोलार्ड, का केन्द्र होने से इसकी स्थिति एशिया, योरप श्रीर श्रमरीका से व्या-पार करने के अनुकूल है। भीतरी आमदरफ़ की दृष्टि से दक्षिया भारत की तुलना में उत्तर भारत की स्थिति अच्छी है, कारण, यहाँ पर एक तो ऐसी नदियां हैं, जिनमें नाव अच्छी तरह जा-आ सकती है, दूसरे यहाँ भूमि समतल है। सड़कें और रेलें बनाने में बहुत सुविधा रहती है, जबिक दिख्या में पहाड़ों के, या पथरीली भूमि के, होने से इसमें बड़ी कठिनाई होती है।

पाकृतिक भाग-भारतवर्ष प्राकृतिक दृष्टि से चार भागों में विभक्त है:-

- (१) उत्तरी पहाड़ी भाग,
- (२) सिन्ध गंगा का मैदान,
- (३) दिच्या भारत, और
- (४) समुद्र तट।

उत्तरी पहाड़ी भाग में हिमालय १५०० मील बल खाता हुआ। चला गया है। इस भाग की अधिक-से-अधिक चौड़ाई २०० मील है। हिमालय बड़ी-बड़ी नदियों द्वारा उत्तरी भारत को हरा-भरा रखता है।

इसके पश्चिमी भागका जल विविध नदियों में वह कर सिन्ध में, तथा पूर्वीय भागका गंगा में जा मिलता है। यहाँ तरह तरह की लकड़ियां तथावनीषधियां पैदा होती हैं!

विंध-गंगा का मैदान हिमालय से निकली हुई नदियों की घाटियों से बना हुआ है, और हिमालय की पश्चिमी शालाओं से पूर्वीय शालाओं तक फैला हुआ है। इसका चेत्रफल तीन लाख वर्गमील से अधिक है। सारा उत्तरीय भारत इसमें शामिल है। पश्चिमी रेतीले भाग को छोड़ कर यह बहुत उपजाऊ, ज्यापार के अनुकूल और धनी आधादीवाला है। विंघ और गंगा से इसकी विंचाई अच्छो तरह हो गती है।

दक्षिया भारत सिंध-गंगा के मैदान के दक्षिया में पहाड़ों से घिरा हुआ तिकोना पठार ( ऊंचा मैदान ) है। इसमें छोटे-छोटे पेड़ और फाड़ियां अधिक है। जहाँ पानी बहुत है, या निकर्ट है, वहाँ बड़े-बड़े बुक्षों के जंगल भी हैं। पत्थरों से बनी हुई मिट्टी काले रंग की है। इस पर आना जाना कठिन है, सड़कें और रेलें भी कठिनाई से बनती हैं। इस पठार की ऊँचाई १२०० से २००० फुट तक है।

दक्षिया के पठार के पूर्व एवं पश्चिम में सकरे (कम चौड़े) समुद्र-तट का मैदान है। इसका बहुत-सा भाग समुद्र-जल से ढका हुआ है। यहाँ समुद्र अधिक-से-अधिक १०० गज गहरा है। पश्चिमी और पूर्वीय समुद्र-तट की चौड़ाई क्रमशः २० से ६० मील और ५० से १०० मील तक है। इन समुद्र-तटों में नारियल आदि की पैदावार अच्छी होती है।

जला-वायु— भारतवर्ष का दिल्ला माग मू-मध्य रेखा के पास ( उत्तर में ) है, परन्तु तीन ब्रोर समुद्र से चिरा होने के कारण यहाँ गर्मी का प्रभाव बहुत क्रिक नहीं होता । स्थल का धरातल समुद्र से कहीं तो बहुत ऊँचा है, और कहीं कम, इससे देश के भिन्न-भिन्न भागों में एक ही तरह का जल-वायु नहीं है। प्रायः दिल्ला में गर्मी, और उत्तरी पहाड़ी प्रदेश में सर्दी, रहती है, बीच में तरह-तरह की जल-वायु मिलती है। मध्य-भारत और राजपूताना समुद्र से दूर और शुक्क हैं, इसलिए ये प्रायः जाड़े में ठंडे और गर्मियों में बहुत उष्ण रहते हैं।

यहाँ अपेचाइत योड़ा ही परिश्रम करने से मनुष्य के निर्वाह-योग्य सामग्री प्राप्त हो सकती है। गर्म भागों में बल्लों की विशेष आवश्यकता नहीं होती। वहाँ साधारसातया आदमी वर्ष का अधिकाँश समय लंगोट लगा कर, या अंगोल्ला लपेटे बिता सकता है। भोजन भी, ठंडे भागों की अपेक्षा कम ही चाहिए। बड़े मकान की भी बहुत ज़करत नहीं होती। गर्म देश में मनुष्य जल्दी थक जाते हैं, और बहुधा उनके आरामतलब, रोगों, ब्यसनी, दुवंल या अलगायु होने की प्रवृत्ति रहती है।

वर्षा — वर्ष के सम्बन्ध में यहाँ यह विशेषता है कि साल में दो मौसमी हवाएँ निश्चित हैं। यद्यपि भिन्न-भिन्न प्रान्तों में पहाड़ आदि के कारण उनकी दिशा बदल जाती है, अप्रेल से सितम्बर तक दक्षिण-पश्चिम (समुद्र) की स्रोर से, और अक्तूबर से मार्च तक उत्तर-पूर्व अर्थात् स्थल की स्रोर से हवा चलती है। इनमें से पहली हवा से ही वर्षा विशेष होती है। साधारणतया पश्चिमी तट, गंगा के डेल्टा, आसाम और सुरमाधाटो में वर्षा बहुत अधिक, और गंगा की धाटो में इलाहाबाद तक तथा पूर्वी तट पर अच्छी होती है। दक्षिण में तथा मध्य मारत के पठार में खुरकी रहती है, और अरवली के पिरचन में, तथा सिन्ध, राजपूताना और विलोचिस्तान में तो बहुत ही खुरकी होती है।

भारतीय जनता श्रिषकतर कृषि-प्रधान है, और वह बारिश का बहुत श्रासरा ताका करती है। जिन भागों में वर्षा श्रञ्छी होती है, और लोगों को खाने को अपेक्षाकृत श्रषिक मिलता है, वहाँ श्रावादी प्रायः धनी होती है।

निद्याँ — भारतवर्ष में पंजाब की पाँचों नदी उस प्रान्त के अधिकाँश भाग को इरा-भरा रखती है। उनके द्वारा इव प्रान्त का माल सिन्ध तक आप सकता है। गंगा, यमुना, त्रक्षपुत्र, और गोदावरी तथा इनकी शाखाओं से पूर्वी भारत सींचा जाता है। गंगा में एक इज़ार और क्रक्षपुत्र तथा सिन्धु में आठ-आठ सी मील तक बड़ी नाव या छोटे जहाज़ आप जा सकते हैं। गंगा १४०० मील और सिन्धु १८०० मील लम्बी है। दक्षिण भारत में नदियाँ छोटी है, और माल ढोने या सिंचाई करने के लिए बहुत उपयोगी नहीं है।

जंगल —भारतवर्ष में पश्चिमी घाट, श्रासाम और हिमालय प्रदेश में घने जंगल बहुत हैं, जिनकी लकड़ियाँ मकान बनाने के भी काम आती हैं। पश्चिमी घाट के जंगल में, मध्य-प्रान्त और मध्य मारत के जंगलों में और हिमालय की तलहटी में साल के पेड़ होते हैं। माला-वार में सागीन और आवन्स के इस अधिक होते हैं, इसकी लकड़ी कड़ी, ठोस और बहुत टिकाऊ होती है। मैसूर के जंगलों का चन्दन और आबन्स प्रसिद्ध हैं। नारियल के वृक्ष समुद्र के किनारे ही अधिक होते हैं। अनन्नास और केले गर्मतर जल-वायुवाले भागों में पाये जाते हैं। हिमालय के मुख्य फल सेव, नासगती और अखरोट हैं। सिंघ और गङ्गा के मैदान का, तथा दिख्या का, मुख्य फल आम है।

कृषि-योग्य भूमि— यहाँ के भिन्न-भिन्न भागों की जल-वायु. उच्चाता तथा तरी आदि विविध प्रकार की होने से यहाँ सब प्रकार के खाद्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अनों में यहाँ चावल, गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, जी, मकई आदि मुख्य हैं। दालों में मूँग, उरद, अरहर, मटर, मसूर आदि पेदा होती हैं। तेलहन में तिल, सरसों, अली आदि प्रधान हैं। अन्य खाद्य-पदार्थों में गन्ना विविध फत्त, सब्ज़ी, मसाले, और मेवा आदि होती हैं। शेष पदार्थों की पैदा-चार में कगाव, खन (जूट), नील, अफ़ीम, चाय, कहवा, तमाख़ और पशुओं का चारा उल्लेखनीय हैं। कृषि-जन्य पदार्थों की मात्रा की हिंद्र से भारतवर्ष का संसार में तीसरा नम्बर है। सब देशों की सन की माँग यही पूरा करता है; और गेहूं, कगस, चावल आदि की पैदावार में भी इसका अच्छा स्थान है।

खानें—प्राचीन समय से यह देश खिनज पदार्थों के लिए प्रसिद्ध रहा है, इसे रतन-गर्भ भूमि कहा गया है। लोहा यहाँ काफो मात्रा में मिलता है। बंगाल बिहार लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कोयले की खानों के निकट ही होने से विशेष उपयोगी हैं। मध्य-आनत, मैस्र और मदरास से भी लोहा खासे परिमाण में मिलता है।

कोयला यहाँ विशेषतया बंगाल तथा बिहार में मिलता है; कुल कोयले का आधा भाग भरिया से, और एक-तिहाई रानीगंज से, आता है। पंजाव, मध्य-प्रान्त, मध्य-भारत, आसाम, हैदराबाद और विलो-चिस्तान में भी कुछ खानें हैं। मैंगनीज़ की खानें मध्य-प्रान्त और मदरास में हैं, यह धातु इस्पात बनाने के काम आती है। नमक की खाने भिलम के किनारे से सिंघ के पार कुछ दूर तक चली गयी हैं। सांभर की भील में, तथा समुद्र-तट पर खारी पानी से भी नमक बनाया जाता है। शोरा प्रायः उत्तरी विहार में मिलता है। सोने की खानें मैसूर में हैं। अध्रक की खानें आजमेर, मदरास और विहार में हैं; संसार-भर के खर्च के लिए आपे से अधिक अध्रक भारत से ही जाता है।

पाकृतिक शक्ति—भारतवर्ष पाकृतिक शक्तियों का अनुल भंडार है। यहां पर्वत-शिरोमिण हिमालय तथा अन्य बड़े-बड़े और ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं, जिनमें अनेक जल-प्रपात हैं। बड़ी-बड़ी निदयों की भी यहां कमी नहीं। समुद्र तो इस देश को तीन ओर से चेरे हुए है। इस प्रकार यहां जल-शक्ति खूब विद्यमान है, जिसका विजली बनाने में उपयोग हो सकता है, और कुछ अंश में हो भी रहा है। भारतवर्ष में वायु-शक्ति भी प्रयक्ति है; हां, उससे काम लेना बहुत लाभदायक नहीं होता। भारतवर्ष का बहुत-सा भाग उप्प कठिवन्ध में होने से यहां सूर्य के प्रकाश (धूप) की शक्ति भी अनन्त है, परन्तु उसका अभी संचालन-शक्ति के रूप में प्राय: कुछ भी उपयोग नहीं हो रहा है। निदान, प्राकृतिक या भौगोलिक शक्ति के विचार से भारत-माता को

स्वर्ण-भूमि, रत-गर्भा, या अनन्त-शक्ति-श्रोत कहना वास्तव में सार्थक है। इसकी सन्तान सुखी श्रीर संतुष्ट नहीं है तो इसका उत्तरदायिक सन्तान पर ही है। जनता में ही कुळु न्यूनताएँ या दोव हैं। उनका विचार आगे किया जायगा।

भारतीय जनता — यद्यवि इस विषय में कळ मत-मेट है. प्राय: यह माना जाता है कि भारतवर्ष में आर्थ जाति के मन्त्यों ने पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया। आरम्भ में वे बहुत समय तक पंजाब आदि में रहे। पीछे जन संख्या बढने तथा पश्चिमोत्तर से और भी समडों के आने से वे भारतवर्ष के भीत्री भागों में आने लगे। अब उनका यहां के कोल और द्राविडों से संघर्ष हमा, जो क्रमशः विंध्याचल को पार करके दक्षिण में आने को बाध्य हुए। इस प्रकार भारतवर्ष में मोटे हिसाब से दो संस्कृतियों ने स्थान पाया। उत्तर भारत प्रधानतया आर्थ संस्कृति का रहा, और दक्षिण द्राविड संस्कृति का। पीछे पश्चिमीत्तर मार्ग से युनानी, शक, सिथियन, हुण, युनानी, मंगील आदि जातियों के आदमी आते रहे और यहां के निवासियों में मिलते गये। कुछ लोग पूर्वोत्तर मार्ग से भी श्राये। परन्तु उनका यहां की जनता पर विशेष प्रभाव न पडा। भारतीय आयों की संस्कृति इतनी ऊँची थी. कि जो भी विदेशी श्राये, वे कमश: इनमें ही हिल-मिल गये, उनका पृथक अस्तित्व न रहा। भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न भागों के निवासियों की शारीरिक रचना आदि की सक्ष्म जाँच करने पर इस बात का कुछ अनुमान हो सकता है कि यहाँ के किस-किस भाग में किन-किन जातियों का मिश्रण हुआ है। यह स्पष्ट है कि यह मिश्रण जितना उत्तर भारत में हुआ, उतना दिख्ण में नहीं हुआ। विन्ध्याचल ने भारतीय जनता को प्रायः दो भागों में विभाजित करने का कार्य किया है। यद्यपि धाधनों की उन्नति के कारण अब आवाग्यामन उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है. अब भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के निवासियों में कुछ स्वष्ट भेद पाये जाते हैं।

भारतवर्ष में आनेवाले विदेशियों में अन्तिम वर्ग अरबें या दुकीं का, तथा योरिपयनों का है। योरिपयनों की छंख्या तो अरबल्य ही है, ये यहाँ छोलहवीं शताब्दी से आने लगे। मुसलमान यहाँ विशेषतया वारहवीं सदी में आये। उन के आने के समय यहाँ हिन्दुओं (भारतीय आयों के उत्तराधिकारियों) का रहन-सहन, विचार आदि ऐसे छंरक्षणशील हो गये थे कि वे उन्हें अपने में न मिला सके। यद्यपि समय-समय पर इस दिशा में दोनों ओर से इन्छ अपन्त हुआ, इस समय भी भारतवर्ष में दो प्रधान जातियों या धर्मों का मेद स्पष्ट है। हिन्दू अपने आपको यहाँ के ही निवासी मानते हैं, परन्तु कुछ मुसलमान अब भी अपने को उनसे पृथक्, और बाहरी देशों से बहुत सम्यन्तित, समफते हैं।

भाषा — प्राचीन समय में चिरकाल तक यहाँ आर्य जाति की मुख्य भाषा प्राकृत या संस्कृत रही, अब भी संस्कृत देश-भर के हिन्दुओं की धार्मिक भाषा है, और पूजा-पाठ तथा धर्म, स्वोतिष और वैद्यक आदि अन्यों के अध्ययन के लिए आवश्यक है। समय-समय पर यहाँ के निवासियों में अन्य जाति के आदिभियों का मिल्रण्या होता रहा। देश इतना बड़ा है, और प्राचीनकाल में आवागमन

के साधन कम होने से लोगों का परस्पर में सम्पर्क कम था। इस लिए क्रमशः भिन्न-भिन्न प्रान्तों की भाषा में पथकता आ गयी। जो प्रान्त दसरे प्रान्त से जितना दर था. उसकी भाषा दसरे प्रान्त से उतनी ही भिन्न हो गयी। कहा जाता है कि भारतवर्ष में इस समय डेट सौ से श्रिधिक भाषाएँ प्रचलित हैं. परन्त यह समभ भ्रम-पूर्ण है। इसमें भाषा और बोली की अवश्यम्भावी विभिन्नता को भला दिया गया है। बोलियाँ तो, थोडी-थोडी दर पर बदला ही करती हैं। शिक्षा और आवागमन के साधनों की न्यनता की दशा में. प्रत्येक दस-बारह कोस के अन्तर पर रहनेवाले आदिमयों की बोली में कुछ भेद हुआ करता है। परन्त कई-एक बोलियाँ एक-ही भाषा के अन्तर्गत होती हैं। श्रस्त. भारतवर्ष में प्रचलित बोलियों की एंख्या चाहे जितनी हो. यहाँ की मुख्य भाषाएँ श्रॅगुलियों पर गिनी जा सकती हैं। वे हैं-हिन्दी. बंगला, मराठी, गुजराती, श्रासामी, उडिया, कनाडी, तथा तामिल श्रोर तेलग । इन भाषाश्रों में से भी कई-एक संस्कृत से धनिष्ट सम्बन्ध रखती हैं और इसलिए, एक दसरे से मिलती-जलती हैं। पनः इनमें से हिन्दी एक ऐसी माषा है जो बिहारी, राजस्थानी, पंजाबी श्रादि अपनी रूपातरित भाषाओं और बोलियों सहित भारतवर्ष के प्रत्येक सात आदमियों में से तीन की मातृ-भाषा है, जिसे वे दिन-रात बोलते हैं। तीन चौथाई से श्रधिक भारतवासी हिन्दी समभा सकते हैं। कुछ वर्ष पहले दिवा में मदरास और पूर्व में आसाम प्रान्त के आदमी हिन्दी नहीं समभ सकते थे। परन्तु हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन आदि संस्थाओं के उद्योग से इन प्रान्तों में भी हिन्दी का प्रचार बढ़ता जाता है। भारत- वर्ष की राष्ट्र-सभा काँग्रेस ने हिंदी-हिन्दुस्तानी को अपने व्यवहार की भाषा माना है, हाँ; भिन्न-भिन्न प्रान्तों के कुछ ब्राह्मी अपने पारस्परिक पन-व्यवहार आदि के लिए ब्रंगरेजी का उपयोग करते हैं, परन्तु इसका कारण यह भी है कि उनके मन पर अंगरेजी का बहुत संस्कार जमा हुआ है, जिसे वे सहसा नहीं छोड़ सकते।

अन्य भेद-भाव - जाति और भाषा के अतिरिक्त और भी कई विषयों में यहां बहुत विभिन्नता पायी जाती है। यहां ऋनेक घर्मों के अनुयायी हैं, कोई किसी मत या सम्प्रदाय को मानता है, कोई किसी को । लोगों के रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान और वेश-भूषा में भी पर्याप्त अन्तर है। गावों में और नगरों में, ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों में आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन कुछ अलग-अलग है। इस प्रकार जब कोई विदेशी, भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न भागों में, यात्रा करता है तो उसे यहां इतनी विभिन्नताएँ मिलती हैं कि वह यह कल्पना नहीं कर सकता कि भारत एक देश कहा जा सकता है। उसे यहां की जनता एक देश की ऋपेक्षा एक महाद्वीप की प्रतीत होती है। परन्तु इसका कारण उसका अज्ञान या अल्पज्ञता होती है; उसकी दृष्टि केवल बाहरी बातों की खोर जाती है, जिसमें बहुत विभिन्नता है ही। बहुधा अंगरेज़ अधिकारी तथा उनके अनुयायी भी भाषा, लिपि, रीति-रिवाज़, धर्म, जाति आदि के आधार पर भारतवर्ष की अनेकता की घोषणा किया करते हैं, परन्तु इसमें सत्य कम और स्वार्थ तथा राजनैतिक प्रचार ही विशेष होता है। हां, भिन्नताकी खोज करनेवालों के लिए यहाँ भिन्नताकी श्रमेक बातें मिल सकती हैं।

भारतवर्ष की एकता-भारतवर्ष में, बाहर से दिखायी देने-वाली भिन्नता में भीतर तात्विक एकता है। हाँ, इसके लिए केवल ऊपर-ही-ऊपर देखने से काम न चलेगा। गम्भीरता-पूर्वक गहराई तक देखने और विचारने पर मालूम होगा कि जैसे खरबूज़ं में ऊपर से अव्यत्तग-अव्यत्त फांक दिखायी देती हैं, परन्तु भीतर सब एक ही चीज़ मिलती है, उसी प्रकार भारतवर्ष की विभिन्नता भी अधिकांश बाहरी ही है, भीतर तो एकता का विलक्षण प्रवाह है। और वाहर भी, जहाँ तक प्रकृति का सम्बन्ध है, उस ने इसे एक देश का ही स्वरूप प्रदान किया है। इस भृ-खंड के उत्तर में हिमालय की ऊँची, दुगम और विशाल दिवार खड़ी है, तथा इसके शेष तीन श्रोर हिन्द महा-सागर के रूप में अपार जल-राशी है। केवल पश्चिमोत्तर की ओर पर्वत-मालाओं के बीच में से एक तंग रास्ता है। प्राचीन समय में बाहर देशों से जो आदमी यहाँ आये, वे इसी मार्गसे होकर आप सके ये। भारतवर्ष के भीतर कुछ, बड़ी-बड़ी नदियाँ तथा पहाड़ियाँ अवस्य हैं, पर उनसे इसका विभाजन नहीं होता। अस्तु, मौगोलिक इष्टि से इस देश के एक होने में कोई संदेह नहीं है। यह एशिया महाद्वीप में एक सर्वथा पृथक देश हैं।

यह तो वाह्य द्रिट की बात है। अब तिनक भीतरी अवस्था पर विचार कीजिए। अतीत काल से यहाँ के निवासी इस मू-खंड को एक देश मानते आये हैं। पूजा-पाठ और संकल्प में हिन्दू समस्त देश को अद्धा-पूर्वक समरण करता है। स्नान के समय गंगा, यसुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्वदा, सिंधु और कावेरी इन सात नदियों के नाम भक्ति-भाव से लिये जाते हैं, जो देश के किसी विशेष भाग की न होकर समस्त देश में फैली हुई हैं। इसी प्रकार द्वादश ज्योतिर्लिंग, श्रीर चारों धाम आदि प्राचीन हिन्दुओं की देश-सम्बन्धी विशाल कल्पना के परिचायक हैं। बौद्धों के मठ, आश्रम, विहार, और स्तूप भी किसी एक स्थान में न होकर भारतवर्ष भर में फैले हुए हैं, श्रीर इस देश की एकता का स्मरण करा रहे हैं। राम और कृष्ण आदि केवल उत्तर भारत में ही पूज्य नहीं हैं, उनकी कथा सर्वत्र प्रचलित है। वेद. पुराय, श्री भगवद्गीता, रामायण और महाभारत सव की सम्मिलित सम्पत्ति है। जन्म-मरण या विवाद-शादी की रीति-रस्म, होली, दिवाली, आवणी श्रीर विजय-दशमी के त्यौहार सर्वत्र मनाये जाते हैं। भावों, और व्यवहारों की इस अद्भुत् एकता से भारतवर्ष बहुत प्राचीन काल में अत्युक्तत हो गया था। यही कारण था कि यूनानी, हुग सीथियन ऋादि जो जातियाँ याँ आयों, वे अन्ततः यहाँ की ही हो गर्यो ।

इस समय यहाँ दो ही जातियाँ प्रधान हैं — आयं और द्राविड़ ।

मुस्तमान अधिकांश में, भारतीय आयों के ही वंशज हैं। बाहर से तोः

बहुत थोड़े-से ही व्यक्ति आये थे, उनका भी प्रायः यहाँ के वंशजों से

रक्त सम्बन्ध हो गया। द्राविड़ों ने आयों की वर्णाश्रम आदि की प्रथा
स्वयं आयों से भी अधिक अपनालों है; और, वे अब मानों आर्य
ही बन गये हैं। कुछ व्यक्ति हिन्दुओं और मुस्तमानों की संस्कृति की

पृथक्ता पर बहुत ज़ोर दिया करते हैं। परन्तु इसमें आतिश्रयोक्ति है।

आरम्भ में मुसलमानों का घनिष्ठ सम्बन्ध अरबी संस्कृति से था, और श्रीर हिन्दुओं का श्रार्थ संस्कृति से। परन्तु मुसलमानों के यहाँ आकर बस जाने से, स्रोर सैकड़ों वर्ष हिन्दुस्रों के साथ मिल-जुल कर रहने से, इन दोनों जातियों की संस्कृतियों की एक दूसरे पर गहरी छाप पड़ती गयी, श्रीर दोनों संस्कृतियों के मेल से एक नयी संस्कृति बनने लगी। कवीर जैसे साधु संतों ने, और अकवर जैसे शासकों ने, इसमें अद्भुत् योग दिया | किन्तु अंगरेजों के यहाँ आने के समय तक संयुक्त संस्कृति की जड़ नहीं जमी थी. अतः वह अंगरेज़ों की (पाश्चात्य) संस्कृति के संघर्ष को सहन न कर सकी, और हिन्दू और सुसलमान दोनों अपने पृथक्-पृथक् आदशों को लोजने लग गये। फिर, कितने ही अंगरेज अधिकारियों की कूट नीति से यहाँ विभिन्नता बढ़ती गयी। इस समय कभी-कभी उक्त दोनों जातियों के पारस्परिक व्यवहार में बहुत कटुता दिखायी देती है, तथापि गावों की स्थित का विचार करने से, निराशा का कोई कारण नहीं है। वहाँ हिन्दुओं के त्योहारों में मुसलमान, और मुसलमानों के स्पौद्दारों में हिन्दू खुशी मनाते हैं। रक्षा-बन्धन के दिन मुसलमान लड़िकयाँ हिन्दुओं के पोंहची बाँधती हैं। दिवाली के दिन अनेक मुसलमान भी अपने-अपने घरों पर रोशनी करते हैं। बालक बड़ी उम्रवालों को, चाहे वे किसी भी जाति के हो, चाचा, ताऊ, बाबा आदि कहते हैं। इस प्रकार ग्राम-जीवन इमारी एकता का सजीव प्रमाण है। जो अन्तर दिखायी देता है, वह प्रायः नगर-निवासियों में है, जिनकी संस्था कुल भारतीय जनता की दस फी-सदी से ऋषिक नहीं है।

धर्म की बात लीजिए। भारतवर्ष की धार्मिक सहनशीलता तो सदैव प्रशंसनीय रही है। मुसलमानों के समय में भी, इने-गिने बादशाहीं या उनके कुछ कहर सहधर्मियों के दुराग्रह के अतिरिक्त, जनता में कोई विशेष धार्मिक क्षाग्रह नहीं हुआ। सर्वसाधारण हिन्दू मुसलमान यहाँ उस समय तक बराबर प्रेम-पूर्वक रहे जब तक कि योरिपयनों ने यहाँ आकर शासन-सत्ता प्राप्त न की, और अपने स्वार्थ-वश उनमें फूट न डाली। अस्तु, इस समय भी दोनों धर्मवालों में हर प्रकार फूट न डाली। अस्तु, इस समय भी दोनों धर्मवालों में हर प्रकार फूट न डाली है। दोनों में गूर्ति-पूजक है और मूर्ति-विरोधी भो, भाग्यवादी हैं, और कर्मवादी भी। बंगाल और विहार के कितन-भाग्यवादी हैं, और कर्मवादी भी। बंगाल और विहार के कितन-धि सुसलमान, ब्राह्मणों के द्वारा हिन्दू मंदिरों में पूजा करवाते हैं। इसी तरह अनेक हिन्दू मुसलमानों के मकदरों और ताजियों पर शीरनी चढ़ाते हैं, तथा स्वयं ताजिये रखते और मनौतियां करते हैं।

हिन्दुओं मुखलमानों की रीति-रिवाज में भी समानता के उदाहरणों का अभाव नहीं है। 'उत्तर भारत में हर हिन्दू शादी के समय 'नौशाह' बनता है। हिन्दू की शादी बिना सेहरे और जामे के नहीं होती, और करोड़ों मुखलमानों की थादी बिना कंगने के। सेहरा और जामा मुखलमानों हैं, और कंगना हिन्दू।' पोशाक की बात यह है कि साधा-स्थलमान हिंस, कौर कंगना हिन्दू।' पोशाक की बात यह है कि साधा-स्थलमान जिस-जिस प्रान्त में रहते हैं, प्राथः वहाँ की ही पोशाक पहनते हैं। पोशाक से जाति-भेद की अपेक्षा प्रान्तीयता का परिचय अधिक मिलता है। और, कुछ वस्त्रों में प्रान्त की हिंप्ट से भी भेद नहीं मालूम होता। अनेक हिन्दू और मुसलमान अब ईसाइयों की भांति

टोप लगाने लगे हैं, गांधी-टोपी को तो धर्वशाधारण जनता ने श्रपना रखा है।

ग्रार्थिक श्रीर राजनैतिक दृष्टि से भी भारतवर्ष में यथेष्ट एकता पायी जाती है। कृषि, उद्योग श्रीर व्यापार श्रादि की समस्याएँ सब श्रादिमयों के लिए समान हैं। रेल, तार, डाक श्रादि से सबको बराबर लाम है। श्रीर हाँ, हानि है तो वह भी सब को बराबर है। जनता में समक, पत्र-व्यवहार श्रीर श्रामदरफ़्त बढ़ रही है। शिक्षा श्रीर साहित्य भी देश को एक करने में योग दे रहे हैं। श्रूँगरेजों के श्रासन में राजनीति के प्रयोग प्राय: सब्बंत्र समान हो रहे हैं। स्वराच्य-प्राप्ति के ध्येय में सब एकमत हैं, चाहे मार्ग मले ही भिन्न-भिन्न हों। राष्ट्रीय श्रान्दोलन की हृदि हो रही है, श्रीषकाषिक राष्ट्रीय संस्थान्त्रों में भी राष्ट्रीय हिंद को यु की श्रवहेलना नहीं की जाती।

अस्तु, जाति, संस्कृति, धर्म, अर्थ, राजनीति आदि विविध दृष्टियों से किये द्रुप उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष में बहुतकुछ एकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि थोड़ीबहुत विभिन्नता भी अवश्य है, परन्तु ऐसी विभिन्नता तो सभी देशों में
होती है; उसके कारण किसी देश की एकता अस्वीकार नहीं की
जा सकती। फिर, भारतवर्ष तो एक विशास मृन्संड है, अतः इसकी
छोटी-मोटी विभिन्नताएँ नगएय हैं। उनके कारण किसी को इस देश
की एकता में संदेह करना अनुचित है।

## सत्ताईसवाँ परिच्छेद धर्म श्रीर धार्मिक सुधार

-061 0XG 130-

कृष्ट एतवपं धर्म-प्रधान देश है। यहाँ विशेषतया हिन्दू जनता की, एक मुख्य विशेषता उसकी धर्म-प्रधानता है। सामाजिक, आर्थिक या अन्य किसी प्रकार का कार्य हो, उसे धार्मिक हिन्ट से देखा जाता है, और यदि ऐसा ही प्रतीत हो कि धर्म उसकी स्वीकृति नहीं देता, तो या तो यथा-सम्भव उसे करने का विचार ही छोड़ दिया जाता है, अथवा उसे धार्मिक स्वरूप देने का प्रयस्त किया जाता है। बालक का जन्म, शिच्चा-प्रवेश, स्वीहार, विवाह-धादी, स्तान, भोजन, शयन, मित्रों या विरादरी को जिमाना, यात्रारम्म, उत्सव, मवन-निर्माण, दुकान आदि खोलने या कोई संस्था स्थापित करने आदि प्रत्येक कार्य का अगिर्णेश धार्मिक मावना से किया जाता है; यहाँ तक कि किसी के सरने पर जो कृत्य किया जाता है, वह भी धार्मिक विचारों से युक्त होता है। हिन्दुओं के जीवन का मूल आधार धर्म है। कुछ अंश तक मुसलमानों के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है। सनेरे उउने के समय से सोते वक्त

तक, वे प्रतिदिन पाँच बार नमाज पढ़ते हैं, खाने-पीने की वस्तुओं में भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि घम की पुस्तक (कुरान आदि) में उसकी अनुमति है, या नहीं। रुपया व्याज पर देने के आर्थिक कार्य से भी वे इसलिए परहेज़ करते हैं कि घम की हिष्ट से वह निषद्ध है। अस्तु, भारतीय जीवन सम्बन्धी अन्य बातों का विचार करने से पूर्व यहां के घम तथा धार्मिक सुधारों का परिचय देना आवश्यक है।

भारतवर्ष के, आरम्भ से ही, धर्म-प्रधान होने में यहाँ की प्राकृतिक स्थिति बहुत सहायक रही है। पहले बताया जा चुका है कि यहाँ के जल-वायु के कारण मनुष्य की भोजन, वस्त्रादि की शारीरिक आवश्यकताएँ कम रहती हैं, फिर भूमि बहुत उपजाऊ होने से उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी सहज ही, श्रलप परिश्रम से, थोड़े ही समय में हो सकती है। पुनः उत्तर में पर्वत तथा शेष तीन श्रोर समुद्र से विरा होने के कारणा यह देश विदेशियों के श्राक्रमण से भी सुरक्षित रहा । श्राकाश-मार्ग से श्राक्रमण होने की बात तो श्राधनिक सम्यता की है। अस्त, निश्चिनत श्रीर यथेष्ट अवकाश-प्राप्त होने से, अति प्राचीन काल में ही आयों ने साहित्य. कला. विज्ञान श्रादि की श्रोर विशेष ध्यान दिया। सांसारिक विषयों में लीन रहने की उन्हें आवश्यकता न थी। उन्होंने अपने समय का उपयोग पारमार्थिक तथा आध्यात्मिक बातों का चिन्तन और मनन करने में किया। फिर. बड़ी-बड़ी नदियों के किनारे जंगलों में रहने से उन्हें प्राकृतिक हुएय देखने का यथेष्ट अवसर मिलता था। अब सूर्योदय होता है, मध्याह होता है, सूर्यास्त होता है, तारे और चन्द्रमा दिखायी पड़ते हैं, कभी आकाश मेघाच्छुन्न होता है, कभी विजली चमकती है, हत्यादि हरयों को देख कर मन में यह विचार आना स्वाभाविक ही है कि स्रव्धिट की ये अद्भुत् चीजें किसने बनायों, सृष्टि का रचिवता कीन है, मनुष्य और इतर प्राणियों का जन्म-दाता कीन है, मनुष्य क्यों मरता है, मर कर कहाँ जाता है और मरने के बाद क्या होता है। इस प्रकार के विचारों से, प्राचीन आयों ने पारली किक विषयों में खूब प्रगति की, और इन विषयों का ऐसा गम्भीर और महत्व-पूर्ण साहित्य प्रस्तुत किया कि इस समय भी संसार में उसका विशेष स्थान है, अच्छे-अच्छे दिगाज विद्यान उसे आएचर्य और सम्मान की हिन्द से देखते तथा उसके प्रति अपनी अद्धालि अपित करते हैं।

धार्मिक साहित्य—आर्य जाति के प्राचीन ग्रन्थ वेद हैं। हिन्दू इन्हें अनिद मानते हैं, अन्य धर्मावलन्यी—इससे सहमत न होते हुए मी—यह तो स्वीकार करते ही हैं कि ये सृष्टि के अि प्राचीन ग्रन्थ हैं। वेद चार हैं—ऋग्वेद, सामवेद, यञ्जवेद, अधवेवद। इनमें ऋग्वेद सब से प्राचीन समभा जाता है। वेदों की भाषा संस्कृत है, जो इनकी रचना के समय यहाँ बोल-चाल की भाषा थी। वैदिक संस्कृत आधुनिक संस्कृत से भिन्न, उसका पूर्वरूप है। वेद को 'श्रुति' भी कहते हैं, जिसका अर्थ है. सुना हुआ। प्राचीन काल में अधिकतर जान गुनकर ही प्राप्त किया जाता था, पढ़कर नहीं। पुस्तकों की परिपाटी बहुत पीछे चली। वेद के तीन भाग हैं—संहिता या वेदमत्रों का समूह, ब्राह्मण-ग्रन्थ अर्थात् वेद-मंत्रों की व्याख्या, और उपनिषद् (रहस्य) अर्थात् गृढ़ ब्रह्म-विद्या और तस्वज्ञान की शिक्षा।

वैदिक साहित्य श्रोर विशेषतया उपनिषदों का, संसार की अनेक भाषाओं में, अनुवाद हो चुका है, और इनका बहुत सम्मान है।\*

भारतवर्ष का प्राचीन घार्मिक तथा दार्शनिक साहित्य व्यनन्त और अथाह है। हाँ, उपतु क साहित्य व्यविकतर उच कोटि के विद्वानों के काम का है। सर्वधाधारण की उसमें गित नहीं। सबसे लोक-प्रिय धर्म-ग्रंथ श्रीमन्द्रगवद्गीता है। इसमें उपनिषदों का सार है। यह वास्तव में सागर को गागर में भरने के समान है, यों यह महाभारत नामक विद्यालकाय प्रन्थ का एक वंश-मात्र है। महाभारत के युद्ध में व्यक्तन को व्यवस्त करते नहीं बनता था, वह इस दुविधा में था कि लहूं या न लडूं। व्यन्ततः वह ब्रस्त डाल बैठा था। इस व्यवस्त पर श्रीकृष्ण ने उसे समक्षाया था कि व्यातमा व्यमर, व्यवस्त व्यवस्त स्त्र ने ने सिक्तम भाव से व्यवसा व्यवस्त पालन करना चाहिए। धर्म के लिए युद्ध करने में कोई व्यापित नहीं। श्रीकृष्ण का यह उपदेश बहुत सुन्दर और मार्मिक है। संसार-भर में श्रीमद्भगवद्गीता का बड़ा मान है। इज़ारों, लाखों हिन्दू प्रति दिन इसका पाठ करते हैं, और इससे शान्ति प्राप्त करते हैं।

पुरास हिन्दुओं के प्राचीन इतिहास सम्बन्धी ग्रन्थ है। इनकी कुल संख्या १८ है। इनको भाषा आलंकारिक है। इनमें राजवंशों तथा देवी-देवताओं आदि का वर्सन है। पुरासों में श्रीमद्भागवत

<sup>\*</sup>जमंनी के सुप्रसिद्ध दार्शनिक शोपनहार ने लिखा है कि उपनिषदों से सुमे अपने जीवन में बहुत शान्ति मिली, और अन्त समय में भी शान्ति मिलेगी । प्रोफेसर मेक्समूलर ने भी उनकी सुक्त कंठ से प्रशंसा की है ।

पुराय का बहुत प्रचार है। अनेक हिन्दू ख़ास ख़ास अवसरों पर इसका नियम-पूर्वक पाठ करते हैं। पुरायों में इतिहास के अतिरिक्त धर्म, दर्शन, सृष्टि के विकास आदि का भी वर्णन है। एक प्रकार से, ये अपने ढंग के विश्व-कोष हैं।

वैदिक धर्मे—वेदों में बताया हुआ धर्म बहुत सरल है, उसमें आडम्बर का नाम नहीं। वह लोगों के सामने सादा जीवन और उच्च विचार का आदर्श उपस्थित करता है। मनुष्यों को प्रेम-पूर्वक रहना चाहिए। उनमें परस्पर सहयोग और सहानुभृति का भाव हो। वे मनसा, वाचा और कमें था से शुद्ध जीवन व्यतीत करें। सबको हूं रवर की स्तुति-प्रार्थना करनी चाहिए और अधिक से-अधिक लोकहित करने का विचार रखना चाहिए। वैदिक काल में आर्थ पहले स्वं, अर्थन आदि प्राकृतिक शक्तियों का ध्यान करते थे, पिछे वे इन्हें देवता मानने लगे। इसके अतिरिक्त वे इन्द्र, वरुष और वायु आदि देवताओं की भी उपास्ता करने लगे, परन्तु वे इन सबको ईर्वर के ही मिन्न-भिन्न नाम और रूप मानते थे।

वैदिक काल में आर्थ जाति कई समूहों में विभक्त थी। प्रत्येक समूह का एक राजा होता था, जो 'सभा' या 'सिमिति' की सलाह से काम करता था। नियमं-निर्माण का कार्य विद्वान ( ऋषी-सृति ) करते थे। राजा नियमों के विद्युद्ध आचरण नहीं कर सकता था। यदि वह या कोई अन्य अधिकारी नियम मंग करता तो उसे, उसके पद की सुरुता के अनुसार, दंड दिया जाता था। राजा के लिए दिनचर्या निर्मारित थी। उसे लोक-हित का यथेष्ट ध्यान रखना होता था। वह

जनता की सुख-शान्ति श्रौर समृद्धि के लिए उत्तरदायी होता था।

वेदों में व्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्य, यहस्य, वानप्रस्य श्रीर संन्यास इन चार आश्रमों की, तथा समाज के लिए ब्रह्मख, क्षत्री, वैश्य और श्रुद्ध इन चार वर्षों की व्यवस्था की गयी है। समस्त वैदिक साहित्य इसे स्वीकार करता है। पुराखों में भी उसे मान्य किया गया है। इस प्रकार हिन्दू-समाज-व्यवस्था की विशेषता वर्षांश्रम धर्म है, उसकी चर्चा श्रमते परिच्छेद में की जायगी। यहाँ इस बात का विचार किया जाता है कि भारतवर्ष में वैदिक धर्म के एश्चात् क्रम शः किस-किस धर्म का उदय कैसी कैसी परिस्थित में हुआ।

बौद्ध धर्म और जैन धर्म — संसार परिवर्तनशील है। कोई वस्तु स्थायी नहीं। वैदिक धर्म ने भारतीय जनता के हृदय पर इज़ारों, जाखों वर्ष शासन किया, और इस समय भी हिन्दू धर्म का प्रायः प्रत्येक स्वरूप उसे मान्य करता है, अपने आपको उसका ही एक मेद मानता है। तथापि ईसा के पूर्व सातवीं और छठी शतान्दी में, उस धर्म का सर्वसाधारण में प्रचलित रूप बहुत चिन्तनीय अवस्था को प्राप्त हो गया था। जाति-पौति का मेद-माव बढ़ गया था, यज्ञों में पशु-बिल की बहुत वृद्धि हो गई थी, शास्त्रों और धर्म की आड़ में अध्यादा हो रहा था। इस पर कुछ ऐसे उपदेशक चेत्र में आये, जिनके ईश्वर और धर्म-सम्बन्धी विचारों में वैदिक धर्म से कुछ मिलता होने लगी। इनमें मुख्य हैं, गौतमबुद्ध और महावीर तीर्थकर।

गौतमञ्जद का मूल नाम शाक्य मुनि गौतम था। ये नैपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु राज्य के राजा शुद्धोदन के इकलौते पुत्र थे। इनका जन्म ईसा-पूर्व सन् ५५७ में हुन्ना। ये बड़े लाइ-दुलार में पत्ते थे, श्रीर राजधी बातावरण में रहे थे। परन्तु ये थे बहुत विचारशील; सदैव दूसरों के दुखों श्रीर कष्टों की बात सोचा करते थे। आख़िर, तीस वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपनी प्यारी स्त्री. नवजात पत्र श्रीर सब राजमहल का ठाठ छोड़कर जंगल का रास्ता लिया। और, कई वर्ष अनेक प्रकार के कष्ट सहकर, तप करके इन्होंने अन्ततः वास्तविक सुख का मार्ग खोज निकाला । इनकी शिक्षा बहुत सरल और सुबोध है। सब मनुष्य समान हैं, जाति-पाति के विचार से कोई ऊँच-नीच नहीं। प्रत्येक व्यक्ति निर्वाण या मोच प्राप्त करने का अधिकारी है। हमारे जीवन में सचाई, पवित्रता और दया-भाव रहना चाहिए। भोले-भाले जीव भी हमारी दया और प्रेम के अधिकारी हैं। यजों में, धर्म के नाम पर भी, बलिदान करना अधर्म ही है। सत्य और अहिंसा धर्म के मुख्य आधार हैं। इनकी बातें जनता ने बड़े चाव से सुनी । इनका उपदेश लोगों के हृदय में घर करता गया । थोड़े ही समय में बीद धर्म दूर-दूर तक फैल गया। सम्राट् अशोक आदि के समय में यह यहाँ राज-धर्म रहा । पीछे यहाँ इसका हास हो गया, पर श्रव भी लंका, ब्रह्मा, श्याम, नैपाल, चीन, जापान आदि में इसी धर्म का विशेष प्रचार है। गौतम बुद्ध के शरीर-त्याग का समय सन् ४८० ई० पू० माना जाता है।

बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक और जातक मुख्य हैं। त्रिपिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों तथा मगवान् बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। यह तीन भागों में विभक्त है; एक भाग में दर्शन, दूसरे में अनुशासन, च्चौर तीसरे में उपदेश हैं। जातक में भगवान् बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएँ हैं।

महावीर तीर्थंकर गौतम बुद्ध के समकालीन ही थे, वैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले का बताया जाता है। कहा जाता है कि महाबीर से पहले २३ तीर्थंकर खौर हो चुके हैं, उनमें सबसे प्रथम श्रीऋषमदेव जी थे। श्रस्तु, महावीर स्वामी का नाम पहली वर्धमान था। इनका जन्म ई० पू० सन् ५४७ में हुआ। ये चित्रयों की राजधानी वैसाली ( पटना के उत्तर में ) के राजकुमार थे। अतः इनका प्रारम्भिक जीवन भोग विलास और ऐश्वर्यमय था। पीछे इन्हें वैराग्य हो गया स्त्रीर ये मोक्ष की खोज में निकल गये। अन्ततः ज्ञान प्राप्त करके इन्होंने पहले के तीर्थं करों के उपदेशों का प्रचार करने में अपनी शक्ति लगायी। जैन-धर्म की शिक्षा बौद्ध धर्म से मिलती जुलती है। 'श्रहिंसा परमो धर्मः' इनका भी सिद्धान्त है। जैनी ऋहिंसा पर बहुत जोर देते हैं। वे यथा-संभव सूक्ष्म जीवों की भी हत्या करने से बचते हैं। इसलिए भोजन, स्नान और श्वास लोने तक में इस बात का विचार करके कुछ कड़े नियमों का पालन करते हैं। जैन-धर्म के अन्तर्गत दो सम्प्र-दाय हैं:--(१) दिगंबर जो नग्न मृर्ति की उपासना करते हैं, और जिनके साधु भी नग्न वेश में रहते हैं, (२) श्वेताम्बर जो ऋपनी मूर्तियों को कपड़े पहनाते हैं, श्रीर जिनके साधु भी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। जैन धर्मका विशेष प्रचार उत्तर भारत और राजपूताना में, विशेषतया वेश्यों में हुआ। इसके उपदेशक धर्म-प्रचार के लिए देश से बाहर नहीं गये । इन्होंने दर्शन और न्याय में बहुत उन्नति की । जैन- दर्शन हिन्दू दर्शन अथवा उपनिषदों से मिलता है। अहिंसा हिन्दू धर्म का आवश्यक अंग है। जैन हिन्दू संस्कृति का मान करते हैं। ये ईश्वर को मानते हैं। हाँ, उसे सर्वज्ञ और वीतराग बताते हैं, सृष्टि का जन्मदाता, पालक-पोषक और संहारक नहीं। अस्तु, कई मुख्य-मुख्य बातों के विचार से जैन-धर्म हिन्दू धर्म का ही एक रूप है, कोई पृथक् मत नहीं।

ऊपर कहा गया है जैन धर्म की शिक्षा बौद धर्म से मिलती है। दोनों धर्म आहिंसा के प्रचारक हैं, वेदों और ब्राह्मणों का आदर नहीं करते, और यजों की निन्दा करते हैं। तथापि दोनों धर्मों में कुछ मेद भी है, बौद केवल भगवान बुद को मानते हैं, जैनी अपने तीर्थेकरों को। दोनों के शास्त्र तथा धार्मिक कियाएँ भी भिल-भिल हैं। जैनी ब्रत उपवास आदि बहुत करते हैं, बौद हस प्रकार शरीर को कष्ट देने को धर्म का लक्षण नहीं मानते। बौदों का मूर्तियों या साधुओं का नम्र रहना भी अदिस्तर है।

पौरािशक धर्म — पहले कहा जा चुका है कि जैन धर्म का प्रचार परिमित ही रहा। इसके विरुद्ध, बौद्ध धर्म का प्रचार भारतवर्ष में तो हुआ ही, इस देश के बाहर भी हुआ। इस धर्म का ब्राह्मणों से मौलिक विरोध था। ब्राह्मण इसके विरुद्ध प्रचार करने का भरसक प्रयत्न करते थे। इसर गौतम बुद्ध के शारीरांत होने के थोड़े ही समय बाद उनके अनुवायियों में मत-मेद हो गया, पीछे बौद्ध संस्थाओं में अनेक विकार उत्पन्न हो गये। मठों के अधिकारियों और मित्तुओं का जीवन दूषित और आचार-हीन हो गया। फलतः लोगों की इस धर्म

से अदा हटने लगी। सर्वधाधारण इंश्वर के कर्तां चर्ता, विघाता होने में विश्वास करते और देवी-देवताओं की पूजा करते थे, उन्हें हन वातों को न माननेवाला बौद्ध घर्म आकर्षक प्रतीत न हुआ। युद्ध-प्रेमी राजपूत इस श्राहंखा-धर्म को मान्य हो नहीं कर सकते थे। किर, श्राह्मणों ने जनता की रुचि के अनुसार अपने घर्म में आवश्यक परि-वर्तन कर दिया। वस, सातवीं शताब्दी में पीराणिक घर्म का प्रारम्भ हुआ, यद्यपि मूल बातों में यह धर्म बैदिक घर्म के अनुसार ही था, पर इसमें कई बातें पुराणों के आधार पर मिलायी गयी थीं, उदाहरखवत् अवतार-पूजा आदि। अब पौराणिक देवी-देवताओं की पूजा बढ़ी, अनेक विशाल मन्दिरों का निर्माण हुआ, और बहुत-से ऐसे धार्मिक उत्सव किये जाने लगे, जिससे जनता आकृष्ट हो। इसके अविरिक्त आठवीं शताब्दी में कुमारित मह ने, और नवीं शताबदी में स्वामी शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ द्वारा बौद्ध धर्म का ज़ोर-शोर से खंडन किया। अन्ततः चहुँ और हिन्दू धर्म की पताका फहराने लगी।

पीछे जाकर पौराणिक धर्म जनता को यथेष्ट रुचिकर न रहा । बार-ह्वीं शताब्दी में श्रीरामानुजाचार्य ने मिक्त का प्रचार और वेष्णव धर्म का प्रतिपादन किया । तेरहवीं सदी में इनके शिष्य स्वामी रामानन्द ने राम की उपायना का प्रचार करते हुए वैष्णव धर्म को फैलाने में बहुत सहायता दी । ये धर्म में जाति-पीति का भेद-भाव नहीं मानते थे, इनके कई शिष्य निम्न जातियों के थे । रामानन्द जी के अनु-यायियों का प्रमुख धर्म-ग्रंथ 'भक्तमाल' है । रामानन्द के प्रसिद्ध शिष्य कवीर पन्द्रहवीं शताब्दी में हुए । इन्होंने सरल सुवोध भाषा में धार्मिक मेद-मार्थों को दूर करने का विलक्षण प्रयत्न किया। इनके शिष्यों में हिन्दू-मुसलमान दोनों थे, ये अलाह और ईश्वर का, मन्दिर और मसजिद का मेद नहीं मानते थे, ये मूर्ति-पूजा के विरोधी थे। इनका सिद्धान्त था, 'हर को भजे सो हर का होय, जाति-पौति ना पूछे कोय'।

इनके बाद बल्लभाचार्य जी ने बल्लभ मत का प्रचार किया। इस्ट मत के अनुसार श्रीकृष्ण विष्णु के अवतार हैं। बहुत-से आदिमियों ने बल्लभाचार्य जी को अपना गुरु बनाया। बम्बई, गुजरात और राज-पूताना में बहुत से धनवान इस मत के अनुयायी हैं।

इसी समय बङ्गाल में चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण-भक्ति का उपदेश हुआ। इन्होंने अपने प्रेम-भाव से विरोधियों तक को प्रभावित किया और कीर्तन आदि से बंगाल में वैष्णव धर्म का खून प्रचार किया। इनके अनुयायियों ने बुन्दाबन में राधा-कृष्ण के कई बड़े-बड़े विश्वाल मन्दिर बनवाये।

सोलहवीं शताब्दी में तुलसीदास ने राम-भक्ति का और इस प्रकार वैष्याव धर्म का प्रचार किया। वास्तव में इन्होंने हिन्दुओं के विभिन्न धर्मों के समन्वय का प्रयत्न किया। इनकी अनेक रचनाएँ हैं। रामायस का तो घर-घर प्रचार है। पुरुष-स्त्री, वाल-बृद्ध, सब के लिए यह अंथ अत्यन्त आकर्षक एवं शिक्षा-प्रद है।

अरतु, इस समय में, भारतवर्ष में नये-नये धार्मिक विचारों का प्रचार हुआ। भक्ति-मान की बृद्धि हुई। शिव, राम और कृष्ण के अनेक मन्दिरों का निर्माण हुआ। अनेक भक्तों ने समय-समय पर जनता के शामने धर्म का उदार दृष्टि-कोण उपस्थित किया। सिद्धान्त से प्रत्येक वृष्ण्य यह मानता है कि वृष्ण्य धर्म की दीक्षा लेनेवाले सब व्यक्ति समान हैं, उनमें जाति या वर्ण का कोई मेद नहीं रहता। इली प्रकार शेव और शाक भी अपने-अपने चेत्र में विभिन्नता को दूर कर एकता का विचार रखते हैं। परन्तु प्रत्येक की यह उदारता अपने चेत्र तक ही शीमत है, अन्य मतवालों से बहुषा वाद-विवाद रहता है। बहुषा दिला जातियों के आदमियों से, वैष्ण्य धर्म की दीचा ले लेने पर भी, कुछ वातों में पृथक्ता का विचार किया जाता है। इसमें सुधार की आवश्यकता है; कुछ तो हो भी रहा है, इसका विचार आगे किया जायगा।

इसलाम धर्म — जपर जिन धार्मिक लहरों का विचार किया गया, वे भारतवर्ष में ही उत्पन्न होकर वहाँ के भिज-भिन्न भागों में फैलीं। इसलाम घर्मे का प्रादुर्भाव इस देश से बाहर, अरव में हुआ था। इसके भूल संस्थापक इज़रत मोहम्मद का जन्म वहाँ मक्का में सन् ५,७० ईं० में हुआ। उस समय अरव में बड़ा अंधकार छाया हुआ। या, आदमी परस्पर में लहते फगड़ते थे, प्रेम और संगठन का अभाव था। भोग-विलास, मूर्ति-पूजा और स्वार्थ-पूर्ति का दौर-दौरा था। मोह-ममद साहब आरम्भ से ही विचारशील थे, उन्होंने वहाँ की हालत सुधा-रने का निश्चय किया। पश्चीस वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ। चालीस वर्ष की आयु में इन्होंने लोगों को 'ला इलाइ, एलिल्लाइ' (ईश्वर एक मात्र और अदितीय है) यह उपदेश देना आरम्भ किया। इनका बहुत विरोध हुआ, इन्हें अनेक कष्ट दिये गये। पर

धे अपने निर्धारित पथ पर डटे रहे। अन्ततः सन् ६२२ ई० में इन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इस समय से ही इनका संवत् आरम्भ होता है, जिसे हिजरी संवत् कहा जाता है। मदीना में इनके बहुत से अनुयायी हो गये, उनकी सहायता से इन्होंने अरव में अपने धर्म 'इसलाम' का खूब पचार किया। इनके उपदेशों का संग्रह 'कुरान' कहलाता है, जो गुसलमानों का पवित्र धर्म-प्रन्थ है।

इसलाम धर्म के कल सिद्धान्त इस प्रकार है :- ईश्वर एक है. श्रीर मोहस्सद उसका पैग्रस्थर (दत ) है। प्रतिदिन पाँच वक्त 'नमाज' (प्रार्थना ) पढनी चाहिए। रमज़ान के महीने में उपवास करना चाहिए । गुरीबों को खैरात दी जानी चाहिए । सब मसलमान समान हैं, जाति-पाति का कोई मेद-भाव नहीं होना चाहिए । गरीब-अमीर सब एक स्थान पर सम्मिलित भोजन कर सकते हैं। पडोसियों से प्रेम और सब पर दया करनी चाहिए । इसलाम धर्म अत्यन्त प्रजा-तंत्रात्मक है, यह ऊँच-नीच सबकी एक विरादरी मानता है। सर्व-साधारण ने इस धर्म का खुव स्वागत किया। मोहम्मद साहब का शरीरान्त सन् ६३२ ई० में हन्ना। इसके पश्चात भी इनके धर्म का प्रचार होता रहा। क्रमशः यह धर्म एशिया योरप और अफ्रीकाः के दर-दर के भागों तक फैल गया। इसलाम धर्मानुयायियों का नेता ख़लीफ़ा कहलाता है। कालान्तर में इस धर्म की दो शाखाएँ मुख्य हो गर्यी-शिया और सन्नी ( कल और भी भेद हए: यथा-बोहरा. सूफी आदि )। शिया प्रथम तीन इमाम (धर्म-शिक्षक) अनुबकर, उमर और उसमान को नहीं मानते । वे केवल इसन और हुसैन को ही इमाम

मानते हैं, इनके शहीद होने की यादगार में ताज़िए निकालते हैं, श्रीर मोहर्रम का त्यीहार मनाते हैं। सुन्नी संख्या में अधिक हैं। ये अधिक परम्परावादी तथा कट्टर हैं।

भारतवर्ष में अरबों का सबसे पहला आक्रमण सिन्ध पर सन् ७१२ में हुआ, जबिक यहाँ का राजा दाहिर था, जो बहुत कमज़ीर था। मुसलिम सेनापति मोहम्मद बिन क्रासिम ने सिंघ को जीत लिया और यहाँ अपना राज्य स्थापित किया। परन्तु उसने कोई अस्याचार न होने दिया।

मुसलमानों की इस विजय का बहुत समय तक भारतवर्ष पर विशेष प्रभाव न पड़ा। दसवीं सदी में अफ़गानिस्तान के शासक सुलुक्तगीन ने अपने राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से पंजाब पर घावा किया। उसके बाद महमूद गज़नवीं और पीछे मोहम्मद ग्रोरी के आफ़मपा हुए। इनका मुख्य उद्देश्य भारतवर्ष की असंख्य धन-राशि को खुटना था। तेरहवीं शतान्दी के आरम्भ में जाकर, यहाँ मुस्लिम राज्य की वास्तविक स्थापना देहली और उसके आस-पास हुई। फिर तो मुगल राज्य के अन्त तक यहाँ मुसलाम धर्मानुयायियों की संख्या भी बढ़ती गयी। कुछ आदमी भय था प्रलोभन से मुसलमान वने तो कितने ही हिन्दू अपनी ही समाज के अत्याचारों से मुसलमानों में आ मिले। इस समय ये लगमग आठ करोड़ हैं। पश्चिमोचर सीमा प्रान्त, विलोचिस्तान, पंजाब, सिंघ और बंगाल में उनकी संख्या हिन्दुओं से अधिक है।

मुसलमानों और इन्द्रओं का सैकड़ों वर्ष साथ रहा है। एक के सख में, दसरे को सुख, श्रीर एक के दुख में दूसरे को दुख हुआ है। प्रत्येक ने कुछ वातें दूसरे से प्रह्मा की हैं. तो कुछ उसे दी भी हैं। धर्म, समाज, कला-कौशल, साहित्य-प्रत्येक चेत्र में दोनों जातियों का प्रभाव विलक्षण रूप से पड़ा है। यद्यपि कुछ मुखलमान अपने आपको विदेशी अनुभव करते हैं, और अपनी नज़र मक्का मदीना पर लगाये हुए हैं, श्रीर संवार के मुसलिम राज्यों से, भारतवर्ष की श्रपेक्षा, श्रिषक चहानुभृति रखते हैं। वास्तव में मुखलमान हिन्दुओं से इतनी दूर नहीं है, जितना समभा जाता है। यहाँ की ही नस्ल और मिट्टी से उनका जन्म हुआ, यहाँ के ही अन्न जल और वायु से उनका पालन-पोषण हुआ। हिन्दुओं की भीत से उनकी भीत. और खेत से खेत लगा हुआ है, चोली-दामन का साथ है। इस प्रकार भारत के हित में उनका हित है और देश के अहित में उनका भी अहित है। बाहरवालों की अपनी-अपनी ही समस्याएँ काफी है. भारतीय मुसलमानों को उनसे सहायता मिलने की श्राशा न करनी चाहिए। दुख-सुख में भारतवासी ही उनके काम आवेंगे, और आना चाहिए।

सिकरत धर्म — पन्द्रहवी शताब्दी में, पंजाब में एक नये धर्म का आविभीव हुआ, इसे सिक्ख धर्म कहते हैं। इस के मूल प्रवर्तक गुरु नानक हुए हैं। इनके माता पिता साधारण आमीण थे, तथापि इनमें बाल्यावस्था से ही प्रतिभा के चिन्द दिखायी देने लगे थे। अठारह वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ। इनके दो पुत्र हुए। पर इन्हें साधु-संतों की संगति अधिक पसन्द थी। अतः इन्होंने घर-वार छोड़ दिया। ये हिन्दू धर्म एवं इसलाम धर्म की अच्छी-अच्छी वार्ते महस्य करके उपदेश देने लगे। इनका विद्वान्त कवीर से मिलता था। ये जाति-पाँति का भेद नहीं मानते थे। इन्होंने भारतवर्ष के मिल-भिन्न भागों में भ्रमण करने के आतिरिक्त बग्रदाद मक्का, आदि मुसलिम केन्द्रों की भी यात्रा की। जहाँ-कहीं ये गये, जनता इनके साधु जीवन और सरल मुबोध उपदेशों से बहुत प्रभावित हुई। हिन्दू और मुसलमान दोनों धर्म वाले अनेक व्यक्ति इनके अनुयायी बने और सिक्ख (शिष्य) कहलाये।

सिक्ख धर्म के मुख्य विद्यान्त ये हैं:—सबका विता परमासमा एक है, जाति-पाँति या ऊँच-नीच का कोई सेद-भाव नहीं मानना चाहिए। समारा उद्देश्य हृदय की ग्रुद्धि होना चाहिए। सब धर्मों के संत-महास्माओं का आदर सम्मान करना चाहिए। सिक्खों का धर्म-प्रमन्य 'प्रन्य साहव' कहलाता है। ग्रुफ्त नामक के बाद दस गुफ्त हुए, उनमें से गुफ्त गोविंदिसिंह जी ने सिक्खों का सैनिक संगठन किया, जिससे वे मुग्ल गासकों के अत्याचारों का सामना कर सकें। क्रमशः सिक्खों की शक्ति बहुत बढ़ गयी और इनसे मुग्ल साम्राज्य को बड़ा धक्का लगा। रणाजीतिसिंह के समय में सिक्खों की शक्ति शिखर पर पहुँच गयी, पंजाब में इनका ही शासन स्थापित हो गया। इस समय भी नामा, पिटयाला, कपूरथला आदि रियासतों के शासक सिक्ख नरेश ही हैं। सिक्ख एक बार और साहसी जाति है, सेना में ख़ूब भाग लेती है। वास्तव में सिक्ख हिन्दू ही हैं। कहर हिन्दू धर्म की कुछ बारों के विरुद्ध है इनका

२६ .

संगठन हुआ। ये प्रजातंत्रात्मक तथा उदार हिष्ट-कोण्याले होते हैं, अन्य धर्मवालों के प्रति सहनशीलता का भाव रखते हैं, परन्तु किसी की ज़्यादती या अत्याचार सहन नहीं करते।

पारसी-पारसी यहाँ विशेषतया बम्बई प्रान्त में हैं और श्रधिक-तर व्यापार करते हैं। ये एक लाख से कुछ ही अधिक हैं. तथापि इनमें कुछ व्यक्ति बहुत अच्छे राजनीतिज आदि हुए हैं। ये ज़रदुश्त के अनुयायी हैं जो ईसा के लगभग आठ सी वर्ष पूर्व ईरान में हए। ज़रदृश्त में धर्म और भक्ति-भाव श्रारम्भ से ही विशेष रूप से था। बीस वर्ष की आयु में इन्होंने एह त्याग किया और उसके दस वर्ष बाद आन्तरिक प्रेरणावश ये व्यापक धर्म का उपदेश करने लगे। वियालीस वर्ष की आयु में इन्होंने ईरान के बादशाह तथा श्चन्य श्राधिकारियों को अपने मत का अनुयायी बना लिया। फिर यह धर्म वहाँ राज-धर्म बन गया। इस धर्म का मुख्य अन्य 'अवस्था' है, और प्रवान इच्ट देव श्रहर-मज़्द है। पारसी विशेषतया श्राम्न की पूजा करते हैं। जब ईरान में इस धर्म में बहुत कहरता आ गयी, छत-छात का भाव बढ गया और सर्वसाधारण पर धार्मिक अत्याचार होने लगे तो वहाँ के बहत-से पारसी भारतवर्ष आ गये। यह देश तो सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध ही था: यहाँ इनसे अच्छा व्यवहार हुआ, और ये भी इस देश को अपना मानकर रहने लगे। ये अब भारत-भूमि के प्रति भक्ति-भाव रखते हैं, और अपने को विदेशी नहीं समभते।

ईसाई — ईसाई यहाँ साठ लाख से अधिक हैं और उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। ये अन्य मतावलिनयों को धर्म-परिवर्तन द्वारा ईसाई बनाते रहते हैं। ये इजरत ईसा के अनुयायी हैं। जिनका जन्म लघु-एशिया में जुडिया के निकट वेथलम ग्राम में एक बढ़ई के घर हुआ। अंग-रेज़ी सन् इनके ही नाम पर चलता है। इस प्रकार इन्हें हुए अब १९४० वर्ष हो गये। उस समय यहूदी समाज में अनेक कुरीतियाँ प्रचलित थीं। इज़रत ईसा ने अनेक कष्ट और कठिनाइयों को सहन करके भी तत्कालीन अन्ध-विश्वासों और अनाचारों का विलक्ष्य प्रेम-भाव से विरोध किया। अपने प्रेम-सन्देश से, सेवा-सुभूषा और चिकित्सा से, सदाचार-युक्त निर्भीक व्यवहार से, इन्होंने बेढव हलचल मचा दी। सत्ताधारियों को यह सहन न हन्ना, उन्होंने न्याय का ढोंग रच कर इन्हें सूली पर चढ़ा दिया। इनका उपदेश था कि प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, शत्र से भी प्रेम करो, जो तुम्हारी दायीं गाल पर चपत मारे उसकी श्रोर तम अपनी बायीं गाल भी कर दो। कितना ऊँचा श्रादर्श है! भारतवर्ष में ईसाइयों के बहुत-से श्रस्पताल और स्कूल आदि हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि संसार में इस धर्म के माननेवालों के आपस में तथा दूसरों के साथ अनेक भयंकर और रोमांचकारी युद्ध हुए और हो रहे हैं।

आधुनिक धार्मिक सुचार — ऊपर भारतवर्ष में प्रचलित विविध धर्मों का संक्षित परिचय दिया गया। प्रत्येक धर्म में समय-समय पर कुञ्ज-कुञ्ज विकार आ जाता है। धर्म की पुष्प-वाटिका को महा-पुरुषों द्वारा यथेष्ट सार-संभार न होने से उसमें धास-फूस की दृद्धि हो जाती है; यहाँ तक कि फूलों को खिलने की सुविधा हो नहीं रहती, वे दव जाते हैं, कुम्हला जाते हैं, और नष्ट हो जाते हैं। अन्धकार काल में, घार्मिक प्रथाओं या रीतियों में बहुत अनियमितता और कु-संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं, विचार हीन और अशिक्षित आदिमियों की संस्था वेहद बढ़ जाती है, तथा ये लोग धार्मिक बातों का मूल उद्देश्य मूल कर, केवल रूढ़ियों के उपासक बन जाते हैं। इस प्रकार अन्ध-अद्धा और सङ्कीणंता फैल जाती है। यह दशा अठारहिंगे शताब्दों के अन्तिम भाग में, यहाँ विशेषतया बंगाल की थी। इस प्रान्त के आदमो धर्म का वास्तविक आदर्श भूल गये थे। यहाँ कालोदेवी की वेडव पूजा होती थी, तंत्रवाद का प्रचार था, धर्म के नाम पर साधारण व्यक्तियों पर बहुत अस्वाचार होता था।

राजा राममोहनराय और ब्रह्म-समाज — श्री राजा राम-मोहनराय (सन् १७७४-१८३३ ई०) भारतवर्ष को वर्तभान जायित के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने उस समय की परिस्थिति पर ख़्ब विचार किया, संस्कृत की कई उपनिषद् आदि धार्मिक अन्य बंगला, हिन्दी और अँगरेज़ी की टीका सहित छुपवाये, जिससे संस्कृत न जाननेवाले बन्धु भी उन्हें समक सकें अभैर तत्कालीन स्वार्थी परिडतों के कथना-नुसार उलटा-सीधा अर्थ न मान लिया करें।

राजा साइव ने सन् १८२८ ईं० में ब्रह्म-समाज की स्थापना की । इसके कुछ सिद्धान्त इस प्रकार थे:—िनराकार, अनादि, अनन्त परमेश्वर सबका उपास्य देव है; समस्त मनुष्यों को उसकी पूजा का समान अधिकार है। किसी प्रकार का चित्र, प्रतिमा, मूर्ति था ऐसे पदार्थ का उपासना में प्रयोग न किया जायगा, जिसे पीछे ईश्वर के स्थान में माने जाने का भय हो। मंदिर में केवल उसी प्रकार की प्रार्थना और संगीत होगा, जिससे प्रेम, नीति, भिक्त और दया का प्रचार हो, तथा सब प्रकार के मत-मतान्तरवाले मनुष्यों का बड़ा सक्तरन हो सके। ब्रह्म समाज का आकार हिन्दू धर्म से पूर्ण है, तथापि सर्वेषाधारण में सभा करके प्रार्थना करना आदि कुछ विदेशीय भाव भी हैं।

ब्रह्म-समाज का च्रेत्र विशेषतया बंगाल प्रान्त में ही परिमित रहा । यहाँ भी अधिकतर शिक्षित वर्ग ही इसमें सम्मिलत हुत्रा। इस समय ब्रह्म-समाजियों की संख्या बहुत साधारण-सी है। यद्यपि इस संस्था ने इरिजन-आन्दोलन आदि में ख़ासा भाग लिया, प्राय: यह प्रगतिशील न रही। यह जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति में योग नहीं दे रही है, इसका प्रचार भी सर्वसाधारण में कम है।

स्वामी दयानन्द श्रीर श्राप्-समाज—स्वामी दयानन्द जी ( सन् १८२४-८३ ई० ) ने आजीवन ब्रह्मचारी रह कर वैदिक साहित्य का स्वाध्याय किया और उसे ही धार्मिक सुघार का आधार बनाया । इन्होंने श्रॅंगरेज़ी की शिचा नहीं पायी थी, और ये पाश्चात्य सभ्यता पर सुग्ध नहीं हुए थे। तथापि इन्होंने देश में स्थान-स्थान पर व्या- ख्यान श्रीर उपदेश देकर सर्वसाधारण में धार्मिक श्रीर सामाजिक सुघार का महान कार्य किया । और, इस कार्य को ज़ारी रखने के लिए अपने जीवन-काल में ही आर्य-समाज की स्थापना कर दी। इनके बाद श्रीर बहुत जगहों में समाजें स्थापित हुई। इन संस्थाओं ने वैदिक धर्म का प्रचार किया, श्रीर मन्दिरों श्रीर तीथों के दुर्गुणों को दूर कराने का यत्न किया।

आर्य-समाज का सबसे अधिक प्रचार पड़ाव में हुआ । अन्य प्रांतों में भी इसका ख़ासा प्रभाव पड़ा । इसने अपने सामने जनता में सुधार करने का व्यावदारिक कार्य-कम रखा है । शिक्षा-प्रचार और समाज-सुधार में यह ख़ूब भाग लेती है । यद्यपि कहीं-कहीं समाजों में दलवन्दी के कारण कुछ दोष हिन्द-गोचर होता है, प्राय: आर्य-समाजी बड़े उत्साह से काम करते हैं, और अपनी संस्था को समयातुकुल, उपयोगी, और जीवित-जाग्रत रखने का प्रयत्न करते रहते हैं ।

कर्नल आल्काट और थियोसोफी-कर्नल आल्कट अमरीका निवासी थे। ये यहां सन १८७९ ई० में पधारे। इन्होंने और रूप की मैडेम एच.पी. ब्लेवटसकी ने न्यूयार्क में सन् १८७५ ई॰ में, थियोसोफ़िकल (ब्रह्म विद्या-सम्बन्धी ) सीसा-यटी स्थापित की थी । विदेशियों द्वारा, विदेश में ही स्था-पित इस सभा के अधिकाँश समासद भी विदेशी ही हैं. तथापि इसने इस देश का बहत हित किया है। इसने हिन्दुओं को समस्ताया कि भारतीय धर्म बहुत उच-कोटि का है, उसका गौरव पहिचानो. श्रीर उसमें घसे हए दुर्गणों को दर करो। ईसाई पादिरयों के बहकावे में श्राकर, उससे बिल्कल न इटा । भारतवर्ष में इस सोसायटी की स्थापना श्रद्वार ( मदास ) में हुई । परम विदुषी श्रौर प्रतिभावान आयरिश महिला भीमती ऐनी विसेन्ट ने इसमें योग दिया। इनके व्यक्तित्व से इस संस्था ने अनेक विद्वानो और नेताओं को अपनी ओर आकृष्ट किया। सोसायटी का कार्यालय सुप्रसिद्ध धर्म-केन्द्र काशी में रखा गया। यहाँ सेंट्रल-हिन्द्-कालिज स्थापित हुआ, जो अब हिन्द् विश्व-विद्यालय के अन्तर्गत है। विशेषतया छोटे बालक-बालिकाओं की शिक्षा के लिए, यह बोसायटी उत्तम व्यवस्था कर रही है। समाज-सुधार में भी इसने अञ्छा भाग लिया है।

स्वामो विवेकानन्द श्रीर रामकृष्ण मिशन-श्रमरीका आदि विदेशों में हिन्दू वर्मकी घोषणा करने और अप्रत्यक्ष रूप से, भारतीयों में स्वधर्म का अनुराग उत्पन्न करने का विशेष यश श्रीरामकृष्ण परमहंस (सन् १८३३-१९०२ ई०) के प्रसिद्ध शिष्य श्री विवेकानन्द जी को है। इन्होंने तथा इनके द्वारा, इनके गुरु के नाम से, संस्थापित राम-कृष्ण मिशन ने जन-साधारण का वेदान्त सम्बन्धी श्रम दूर करके इसकी समयोपयोगी शिक्षा दी। स्वामी विवेकानन्द जी ने इस वात में भी महत्व-पूर्ण योग दिया कि हिन्दू-जाति अन्य जातियों के सद्गुर्णों को प्रहरण करे, श्रीर इसमें श्रात्म-विश्वास हो, यह श्रापनी शक्ति का अनुभव करे। स्वामी विवेकानन्द और रामतीर्थ ने यह िंख कर दिखाया कि संसार में हिन्दू सम्यता का एक ऊँचा स्थान है, श्रीर हिन्दुश्रों का वेदान्त धर्म श्रीर तत्व-ज्ञान मनुध्य-मात्र के कल्याया के वास्ते हैं। रामकृष्णा मिशन की श्रोर से श्रनेक स्थानों में सेवा आश्रम स्थापित हैं, जो विशेषतया रोगियों की चिकित्सा का अच्छा काम कर रहे हैं।

इन श्रान्दोत्तानों का प्रभाव — भारतवर्ष की समस्त जन-संख्या को देखते, उपर्युक्त संस्थाओं के समासद् विशेष नहीं हैं। अधिकांश श्रादमी सनातन धर्मावत्तम्बी हैं। परन्तु इन श्रान्दोत्तानों का प्रभाव थोड़ा-बहुत उन पर भी पड़ा है। श्रव 'सुधार' से लोगों को पहली के समान वृत्या-सी नहीं रही। देश में अनेक समा-सोसायटी हैं, जो अपने-अपने चेत्र में कुछ सुधार-कार्य कर रही हैं। हाँ, कुछ गम्भीर विचार करने पर यह मानना पड़ेगा कि अधिकतर 'धार्मिक' कही जाने-वाली संस्थाओं का हष्टि-कोख बहुत संकीर्य है। स्मरख रहे कि किसी भी विशेष आचार्य की बातों को 'बाबा वाक्यम् प्रमायम्' समभ्तना, विशेष ग्रन्थों की दासता, प्रत्येक नये विचार या आविष्कार को प्राचीन ग्रन्थों में खोजना और उसमें आगे बढ़ने में असमर्थता सूचित करना 'धार्मिक-सुधार' के प्रवाह के विश्व जाना है।

श्रव इम कुछ प्रस्तुत धार्मिक विषयों का विचार करते हैं।

अद्धा का सदुपयोग — मूर्ति-पूजा और तीर्थ-यात्रा आदि में जन-साघारण की जो अदा बनी हुई है, उसका प्रायः देश-काल के अनुसार सदुग्योग नहीं हो रहा है। हमें चाहिए कि मंदिरों और तीर्थ-स्थानों के साथ-साथ पुस्तकालय, वाचनालय, औषधालय आदि जनोपयोगी संस्थाएँ संलग्न कर दें, जिससे भेंट-पूजा आदि में जो द्रव्य आवे, उसमें से हन संस्थाओं को भी यथेष्ट सहायता मिले। मन्दिरों की स्थायी सम्पत्ति तथा जागीर की आमदनी का भी इसी प्रकार सद्व्यय हो। पुजारी, पंडो आदि के बहुत योग्य और देश-हितेषी होने की ज़रूरत है।

इसी प्रकार मठों ('ऋखाड़ों') का प्रश्न मी विचारणीय है। अभिकांश मठाधीश आलस्य, विलासिता या दुराचारमय जीवन व्यतीत करते हैं। कितने ही मठों में अप्पार धन-सम्पत्ति व्यर्थ पड़ी है, लोगों का ध्यान इस स्त्रोर स्नाकर्षित हुन्ना है स्नौर इसकी व्यवस्था के लिए कानून भी वन रहा है।

दान-धर्म — श्राधिकांश श्रादमी दान-धर्म करते हुए पात्रापात्र का विचार नहीं करते । वे श्रपनी श्रद्धा से ऐसे इट्टे-कट्टे भिखारियों श्रोर बनाबटी साधु संन्यासियों को भी भोजन-बस्त्र श्राद्धि देते रहते हैं, जिनका जीवन देश के लिए किसी प्रकार भी लाभकारी नहीं है । इस प्रकार का दान-धर्म परावलम्बन बढ़ाता है । यदि इम इन्हें प्रफ्त में न खिलाएँ-पिलाएँ तो ये श्रवश्य ही श्रपने निर्वाह के लिए उत्पादक कार्य करें श्रीर देश की श्रार्थिक श्रियति को सुधारने में सहायक हों । श्रनाय बालकों, विभवाश्रों श्रीर श्रपाहिजों श्रादि की सहायता मनुष्य मात्र को करनी चाहिए । श्रावश्यकता इस बात की है कि भिन्न-भिन्न समाज इस सम्बन्ध में यथेष्ट लोकमत तैयार करें । इमारा दान-धर्म ऐसा हो कि उससे नागरिकों की कार्य-कुशलता श्रीर योग्यता बढ़ें ।

हिरिजन मन्दिर-प्रवेश — हरिजन (अस्पुर्य जातियों के आदमी) भगवान के राम, श्रीकृष्ण, शिव आदि स्वरूगों में, वैसी ही भिकि-भावना रखते हैं, जैसी अन्य हिन्दू। परन्तु इन्हें मन्दिरों में दर्शन करने नहीं दिया जाता। अन्यान्य सज्जनों में, विशेषतया महात्मा गांधी को यह अनौचित्य सहन न हुआ। उन्होंने इसे हटाने का आन्दोलन किया। उनकी इच्छा और अनुमति से भारतीय व्यावस्थापक सभा में हरिजन-मन्दिर-प्रवेश-बाधा-निवारण विल और अस्पुर्यता-निवारण विल उपस्थित करने का विचार किया गया था। किन्तु अनेक पुरातन मतवादियों ने इन विलों का घोर विरोध किया। इसलिए पीछे थे विल पेश नहीं किये गये। इस सम्बन्ध में लोकमत जायत करने का प्रयत्न हो रहा है।

मुसलमानों में धार्मिक सुधार-अब मुसलमानों की बात लें। जब वे भारतवर्ष में आये. उनमें धार्मिक जोश और सामाजिक एकता की भावना बहुत प्रवल थी। दृसरी श्रोर हिन्दुश्रों में कई करीतियाँ और भेद-भाव थे। इसिलए विशेषतया दलित जातियों के बहुत से हिन्दुओं ने कहीं भय या प्रलोभन से, तो अनेक बार उनकी उदारता से, प्रभावित होकर इसलाम धर्म ग्रहण कर लिया और वे अपने आपको हिन्दुओं से भिन्न, और कुछ अंशों में विरोधी समभने लग गये। मुसलमानों के सूफ़ी फ़क़ीरों ने और कवीर जैसे महात्मात्रों ने मुक्तमानों की कटरता घटाने तथा उनका हिन्दुश्रों से विरोध-भाव हटाने का प्रयत्न किया । क्रमशः हिन्दू संस्कृति का भी मुसलमानों पर प्रभाव पड़ा । अकवर और जहाँगीर जैसे बादशाहों ने दोनों संस्कृतियों को मिलाने में अच्छा भाग लिया। खान-पान, रहन-सहन श्रादि में मुसलमान हिन्दुशों के निकट श्राने लगे। सतरहवीं शताब्दी से यहाँ योरिपयनों की संस्कृति का प्रभाव पड़ने लगा। पीछे जिस प्रकार हिन्दुश्रों में स्वामी दयानन्द जी हुए, कुछ-कुछ उसी प्रकार मुसलमानों में शिक्षा-प्रचार और सुधार करने का अय विशेषतया सर सैयद श्रहमद खाँ ( सन् १८१७-९८ ई० ) को है। परन्तु कुछ अदरदर्शी तथा पद-लोलप मुसलमानों ने अपने जाति-बंधुओं के नेता बनकर उन्हें नयी रोशनी से बनैजे और हिन्दुओं से असहयोग करने की प्रेरणा की। साथ ही उन्हें अधिकारियों का भी कुछ इशापा मिलता गया। वस, कहीं मसजिदों के सामने हिन्दुओं का बाजा रोकने का प्रश्न उठा, कहीं हेल-माब से गाय की कुर्वानी की जाने लगों, कहीं सम्प्रदायिक मांगें उपस्थित की जाने लगीं।

भारतवर्ष के राष्ट्रीय आन्दोलन से मुसलमानों पर बड़ा हितकर प्रभाव पड़ा। सन १९२१ ई० में देखने में आया कि सहदय मसल-मान हिन्दुओं का जी दुखानेवाली कुर्बानियों से स्वयं परहेल करते हैं, श्रीर यथा-शक्य श्रीरों को भी रोकते हैं। समभदार मुल्ला-मोलवी करान की 'श्रायतों' से जनसाधारण को स्वदेशोन्नति का उपदेश करते हैं। उन्हें शंख या फांभ बजाने का स्वर कर्ण कट प्रतीत नहीं होता था। हिन्दुओं का दशहरा श्रीर मुक्लमानों की मोहर्रम दोनों साथ-साथ शान्ति-पूर्वक होने लगे । मसजिदों में हिन्दुओं का स्वागत. श्रीर हिन्द- त्यौहारों के अवसर पर मुसलमानों का सेवा-भाव, देखा गया। परन्त राष्ट्रीय आन्दोलन शिथिल हो जाने पर कुछ उद्दंड मुसलमानों ने जहाँ-तहाँ पुनः चिन्तनीय स्थित उत्पन्न कर दी: श्रीर श्री गरोशशंकर जी विद्यार्थी जैसे नर-रत्नों का बलिदान हुआ । इससे सम्बद है कि वर्वराधारण मुखलमानों में धार्मिक जायति, रहिष्णाता और समभाव स्थायी रूप से बहुत कम हुआ है। तथापि सुधारकों का इस दिशा में होनेवाला प्रयत्न प्रशंसनीय है; हां, उन्हें अभी बहुत कार्थ करना शेष है। श्चन्य धर्मावलम्बियों में सुधार की भावना-थोड़ा-बहुत

अन्य धर्मावला म्वयां में सुधार की भावना —थोड़ा -वहुत सुधार यहां के सभी धर्मों के अनुयाथियों में हुआ है। ईसाइयों और पारसियों में पहले से ही अन्य श्रद्धा की रुदियां कुछ कम थीं। अतः इनमें सुधार भी अपेचाकृत कम हुआ। हाँ, इनमें संगढन की श्रोर बहुत ध्यान दिया गया। मिशन स्कूलों में पहले धर्म-प्रचार का लक्ष्य रखा जाता था, उसमें विशेष सफलता न मिली। इसलिए अब प्रायः नयी संस्थाएँ न खोलकर, पहले की ही संस्थाएँ चलायी जा रही हैं, और उनमें शिक्षा-प्रचार का उद्देश्य ही विशेष रूप से रहता है। मुयोग्य पादरी ईसाई धर्म सम्बन्धी बातों की, नवीन बुद्धि-संगत दङ्घ से, व्याख्या करते हैं। विविध स्थानों में मिश्रम अस्पताल सर्वसाधारण जनता की बड़ी सेवा कर रहे हैं। यही बात पारसियों के सम्बन्ध से भी कही जा सकती है। उनकी भी अनेक संस्थाएँ उनके दानधर्म की घोषणा कर रही हैं। अस्तु, धार्मिक दासता के विरुद्ध चारों और आवाज़ उठ रही है। बुद्ध-स्थातंत्र्य का गुग है। यह बात थोड़ी-बहुत सभी धर्मवाले समक्ष गये हैं और इसलए अपने श्राचार-विचार में कमशाः परिवर्तन या सुधार कर रहे हैं।

विशेष वक्तव्य—आवश्यकता है कि धर्म केवल कुछ बाहरी बातों में ही न समक्षा जाय । उतना ही, वरन् उससे भी ऋषिक ध्यान हमारे दिन-रात के पारस्परिक व्यवहारों और आन्तरिक द्युद्धि की ओर दिया जाना चाहिए । हम सनातन धर्मी हैं तो क्या, आर्थ-समाजी, ब्रह्म-समाजी थियोसोफिस्ट, एवं हिन्दू, बौद्ध, जैन, पारसी, हैसाई था मुसलमान हैं तो क्या, भारत-माता हम सबको उपास्य देवी हैं । हम सब इसकी सेवा करें तथा अन्य देशों के निवासियों के प्रति भी सहानुभृति रखते हुए अपने विशाल मानव धर्म का परिचय दें।

## श्रद्वाईसवाँ परिच्छेद सामाजिक जीवन

क्षिट्रिस्तीय समाज पर धर्म की गहरी छाप है, इस बात का उल्लेख पहले किया जा चुका है। यहाँ अप्ति प्राचीन काल से वर्षाश्रम धर्म का प्रचार रहा है; मनुष्यों के कर्तव्य उनके वर्षा तथा आश्रम के अनुसार निर्धारित हैं। पहले आश्रम की वाल लीजिए।

आश्रम-व्यवस्था—प्राचीन धर्माचार्यों तथा स्मृतिकारों ने मनुष्यों की आयु का परिमाण सौ वर्ष मानकर उसे चार भागों में विभाजित करने का आदेश किया है—(१) ब्रह्मचर्य आश्रम । पच्चीस वर्ष तक मनुष्य ब्रह्मचारी रहें, श्रीर विद्याध्ययन करें । (२) खहस्थ आश्रम । छुव्वीसवें वर्ष से पचासवें वर्ष तक, मनुष्य विवाहित रहें अर्थात् खहस्थ जीवन व्यतीत करें, धनोपार्जन करें, अपना और परिवार का पालन करें और संसारिक कार्यों में योग दें । (३) वानप्रस्थ आश्रम । इक्यावनचें वर्ष से मनुष्य श्रह-याग कर स्त्री-सहित बन में

प्रकांत जीवन व्यतीत करें, स्वाध्याय और ईश्वर-भक्ति में लीन रहें }
(४) पछत्तर वर्ष की आयु प्राप्त होने पर मनुष्य संन्यास आश्रम में प्रवेश करें, संन्यासी होकर एहस्यों को उपदेश दें, उनका पय-प्रदर्शनः करें।

स्त्रियों के लिए ब्रह्मचर्य-त्राश्रम साधारखतया सोलह वर्ष का रखा गया था।

श्रव भी हिन्दू श्राश्रम-व्यवस्था को मानते हैं. परन्तु व्यवहार में इसका पालन नहीं किया जाता। श्रद्वानवें-निन्यानवें की-सदी लोगों के लिए दो ही आश्रम रह गये हैं- ब्रह्मचर्य और ग्रहस्थ । प्रायः विवाह कम उम्र में ही हो जाते हैं। लड़की या लड़का अविवाहित रहने तक ब्रह्मचर्य आश्रम में मान लिया जाता है. चाहे वे इस आश्रम के नियमों का ठीक पालन न भी करें । पश्चात् वे आजीवन ग्रहस्थ रहेंगे, श्रीर शंशारिक चिन्तात्रों में फॅसे रहेंगे। निस्तन्देह आज-कल की बदलीं हुई परिस्थिति में प्राचीन शैली के अनुसार वानप्रस्थ के नियमों का पालन करना कठिन ही नहीं, वरन् असंभव है। आर्थिक संघर्ष बहुत बढ़ा हुआ है. बानप्रश्यियों के लिए जीवन निर्वाह की समस्या कैसे हल हो ! अच्छा हो, आदमी चालीस, पैतालीस वर्ष की आयु से ऐसा कार्य-क्रम रखें जिसका उद्देश्य हो, स्वार्थ श्रीर सांसारिक विषयों को छोड़कर परोपकारार्थ जीवन व्यतीत करना, दुसरों की सेवा-सुश्रुषा करना, श्रन्य नागरिकों के सहयोग से उनकी तथा देश की उन्नति की बातें सोचना और कार्य रूप में परिशात करना । यदि इम उपर्यंक्त भाव से वानप्रस्थी की जगह ग्रामप्रस्थी हुआ करें तो उस भारतीय जनता का, जो श्रिधकांश

थ्रामों में रहती है, यथेष्ट हित होने की बहुत सुविधा हो जाय।

वर्गा व्यवस्था—आश्रम की बात यहीं समाप्त कर श्रव वर्गों का विषय लीजिए । प्राचीन काल में यहाँ चार वर्णे थे । ब्राह्मणों का कार्थ पढ़ना पढ़ाना, दान तेना श्रीर देना, यज करना श्रीर कराना था । क्षत्रियों का कार्य समाज श्रीर देश की शत्रुओं से रक्षा करते हुए उन्हें इस विषय में निश्चिन्त रखना था । वैश्यों पर समाज के भरग्-पोषण का कार्य था, ये कृषि, गो-रक्षा श्रीर व्यापार करते थे । श्रूद श्रन्य तीन वर्णों की नाना प्रकार से सेवा करते थे । इस प्रकार वर्ण गुण्य-कर्मानुसार थे । जो जिस कार्य को करता, वह उस वर्ण का माना जाता था । इनमें परस्पर में विवाह सम्बन्ध होता था । एक वर्ण के परिवार में जन्मे हुए व्यक्ति के लिए दूसरे वर्णे में प्रविष्ट होने में कोई बाघा नहीं थो । प्रत्येक वर्णे की, समाज के लिए, उपयोगिता थी, श्रतः सभी का समाज में सम्मान था; ऊँच-नीच का मेद-भाव न था । मेद-भाव कालान्तर में जाकर हुआ । तब वर्ण जातियों में परियत हो गये ।

जाति-भेद के गुरा-दोब आर्थिक हिष्ट से जाति-भेद के प्रधान लाभ ये मालूम होते हैं—(श्र) इससे वंद्यागत कार्य- कुरालता प्राप्त होती है; बाप-दादे के किये हुए काम की शिक्षा श्रीर उसके रहस्य जल्दी जान लिये जाते हैं। (श्रा) हर एक जाति के व्यक्तियों का एक संघ होता है, जिसके सदस्य परस्पर एक-दूसरे की सहायता कर सकते हैं तथा कार्य की मजदूरी नियमित करने में सहायक होते हैं। (ह) इससे कुछ श्रंश तक स्थूल अम—विभाग होता

है एक जाति के पुरुष एक ही कार्य करते हैं। हाँ, उन्हें किसी नवीन कार्य का आरम्भ करना कठिन भी हो जाता है ।

परन्तु द्दानियों के सामने ये लाग नहीं के बरावर प्रमाणित होते हैं। जाति मेद से समाज छिन-भिन्न हो गया है। संगठन विशाल परिमाण पर हो ही नहीं पाता। प्रत्येक जाति का दृष्टि-कोण वहत संकीर्ण, अनुदार और स्वार्थ-पूर्ण रहता है। वह दूसरी जाति के हितों का विचार नहीं करती। बहुत-सीजातियों को अस्पृश्य अथवा नीच समभा जाता है, जनता के सामने अम की महत्ता का आदर्श नहीं रहता; अनेक आदमी दुर्णुणी, व्यसनी और मुमुखोर होते हुए भी केवल जन्म के आधार पर ऊँचे माने जाते हैं।

विगत वर्षों में जाति-मेद के दोषों की श्रोर सुवारकों का ध्यान श्राधिकि धिक श्राकिषित हुआ है। ब्रह्म-समाज ने इस दोष के दूर करने के वास्ते प्रत्येक जाति के मनुष्यों के लिए श्रपने उपासना-मन्दिर का द्वार खोल दिया। विना किसी मेद-भाव के सबको परस्य मिलने- जुलने का श्रवसर दिया। पुनः श्राध-समाज ने वर्ण-व्यवस्था के। ग्रुष-कर्म के श्रनुसार बतलाते हुए कहा कि मनुस्मृति के श्राधार पर भी जन्म से सब लोग श्रुह होते हैं, बड़े होने पर जो जैसा श्राधार व्यवहार करता है, बह वेसी ही जाति का कहलाये जाने काश्रधिकारी होता है। थियोसोझी ने भी जाति-बन्धनों को शिथिल करने में बड़ा योग दिया है। उसने विश्व-व्यापी श्रानु-भाव की घोषणा को तथा खान-पान सम्बन्धी मामलों में छुआ-छुत का विचार हटाया। इस प्रकार उपर्युक्त तथा जर्गत-पाँति-तोड़क-मंडल श्रादि सुवारक

संस्थाओं के उद्योग से जाति-मेद-रूपी सुदृढ़ दुर्ग के क्रमशः जीणें होने का लच्चण प्रतीत होता है। बड़े पैमाने पर शिच्चा-प्रचार तथा समाजिक क्रांति की आवश्यकता है।

नीच जातियों से सदुव्यवहार - उच वर्णों ने अपने नीच जाति के भाइयों के उद्धार की और पिछले वर्षों में विशेष ध्यान दिया है। इसका एक कारण यह भी है कि मुखलमान और ईसाइयों ने अपने मत का सबसे अधिक प्रचार अछूत तथा नीच जातिवालों में किया था। राम और कृष्ण के उपासक जब हजरत ईसा और मोहम्मद की शरण में जाकर दीक्षा लेने लगे तो हिन्दु धर्माधिकारियों की आखें खुली और वे कमशः इन्हें अपनाने लगे। राजा राममोहनराय ने अनेक युक्तियों द्वारा यह सिद्ध किया कि जन्म ( जाति ) के आधार पर ऊँच-नीच का विचार करना अनुचित है। आर्थ-समाज शुद्धि-संस्कार का आंदोलन करने लगी। उसे आरम्भ में कहर हिन्दुओं का बड़ा विरोध सहना पडा। तथापि उसने अपना काम जारी रखा। आर्थ-समाज और थियो-सोफ़िकल सोसायटी की संस्थाओं में सहस्त्रों अलूत बालक शिक्षा पाने लगे। राज्य की श्रोर से भी जहाँ तहाँ इस कार्य में योग दिया गया। राष्ट्रीय श्रान्दोलन ने तो इसे श्रद्भुत सहायता दी। महात्मा गांधी ने इस कार्य को राष्ट्रीय महासभा के रचनात्मक कार्य में स्थान दिया। तबसे अरपृश्यता-निवारण का कार्य विशेष रूप से होने लगा। अछुतों को केवल सार्वजनिक कुन्नों पर पानी भरने और बहत-से स्थानों में मंदिरों में दर्शन कर सकने का ही अधिकार नहीं मिला, वरन् अनेक राष्ट्रीय नंस्थाओं में ये अन्य सज्जनों से हिल-मिलकर विविध कार्य करने लगे।

हरिजन-म्रान्दोत्तन-महात्मा गांधी ने 'हरिजन'-कार्य को अपने कार्य-क्रम का एक मुख्य अञ्ज बना लिया। मताधिकार के सम्बन्ध में उन्हें हिन्दुओं से पृथक न किये जाने के विषय में आपने सितम्बर १९३२ में ऐतिहासिक अनशन किया। आपने दौरा करके स्थान स्थान पर इरिजनों की बस्तियों का निरीक्षण किया और उसमें स्वच्छता श्रीर स्वास्थ्य-रक्षा की दृष्टि से श्रावश्यक सुधार कर-वाने की ओर विशेष ध्यान दिया । साथ ही आपने हरिजनों को मद्य-पान श्रीर मुद्दीर-मांस-भक्तण श्रादि से बचने का उपदेश किया. श्रीर उनकी आर्थिक अवस्था सुधारने और उन्हें शिल्प-शिक्षा दिलवाने की भी यथा-सम्भव व्यवस्था करायी । इन सब कार्यों को सव्यवस्थित रूप से संचालन करने के लिए एक केन्द्रीय इरिजन-सेवक-संघ की स्थापना की गयी, जिसकी शाखाएँ विभिन्न स्थानों में कार्य कर रही हैं। ऋँगरेज़ी, हिन्दी, गुजराती श्रीर बँगला श्रादि में हरिजन सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाती हैं। उनसे भी लोकमत स्वारने में पर्याप्त सहायता मिल रही है। सन १९३५ ई० के नये शासन-विधान के अनुसार १९३७ में कांग्रेस ने आठ प्रान्तों में मंत्री-पद प्रहण किया। इन प्रान्तों में सरकार की श्रोर से हरिजनों की शिक्षा के लिए श्रधिक-से-श्रधिक प्रयत्न किया गया । यद्यपि अब भी समय-समय पर कुछ कट्टर हिन्दुओं की और से उनके प्रति दुव्यवहार के उदाहरण मिलते हैं: तथापि क्रमशः परिस्थिति सधर रही हैं।

संयुक्त कुटुम्ब-प्रणाली-भारतवर्ष के बहुत से भागों में एक कुटुम्ब या परिवार के व्यक्ति इकट्ठे भिलकर रहते हैं। धव कमाने- वालों की श्रामदनी घर के एक बड़े-बूढ़े के पास जमा होती है। वह सबकी ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करता है। इससे अनाशों की शिक्षा तथा रचा में कुछ सुविधा होती है तथा बोमारी या बुढ़ापे में कोई व्यक्ति अधहाय नहीं होता। परन्तु क्योंकि धंयुक्त परिवार में कोई श्राहमी अपनी मेहनत का तमाम फल श्रपनी सन्तान के लिए ही नहीं छोड़ सकता, धनोपार्जन में उसे विशेष उत्साह नहीं होता। रोटी-कपड़ा मिलने की आशा सब को बनी रहती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में स्वावलम्बन तथा साहस नहीं होता। कोई-कोई व्यक्ति बेकार रहता हुआ मुक्त में ही अपने दिन काटा करता है।

आज-कल लोगों में वैयक्तिक विचारों की वृद्धि हो रही है। पहले प्राय: एक परिवार के सब आदमी एक ही प्रकार के उद्योग-धन्वे से आजीविका प्राप्त करते थे। अब आमदरफ्त की वृद्धि और यातायात की सुविधाएँ अधिक होने तथा जीवन-संग्राम की किनाहणें दिनो-दिन बढ़ने से परिवार के जिस आदमी को जहाँ जिस प्रकार कार्य करने का अवसर मिलता है, वह उसे करने लगता है। इस तरह परिवार के सदस्यों को दूर-दूर रहने का प्रसंग बढ़ता जाता है। इसका परिणाम स्पष्टत: संयुक्त-अध्यालों का हाम है। यद्यपि स्वावलम्बन और विचार-स्वतन्त्रता का यथेष्ट महत्व है, तथापि समाज की उन्नति के लिए पारस्परिक सहातुमृति, सहयोग और त्याग के भावों की उपेला नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार आवश्यकता इस बात की है कि संयुक्त-कुटुम्ब-प्रणालों के अन्तर्गत गुणों की वृद्धि हो और इसके दोणों का निवारण हो। साधारणतया आधुनिक लोकमत, विशेषतया नवयुवकों

का विचार इस प्रणाली के विरुद्ध ही हो रहा है।

महिलाओं की स्थिति में सुधार-प्राचीन काल में यहाँ वर तथा समाज में महिलाओं का अच्छा स्थान था, लूड आदर-तम्मान था, उनका जीवन मुखमय था, उन्होंने विविध चेत्रों में श्रच्छा नाम पाया था । पीछे जाकर उनकी स्थिति क्रमशः विगड्ती गयी। बाल-विवाह और पर्देका प्रचार हो गया। विघवाश्रों की संख्या बढ चली, उनका समाज में बहुत तिरस्कार होने लगा। विगत वर्षी में

इन बातों में कुछ सुधार हुआ है।

पहले बाल-विवाह का विचार करें। संगठित रूप से. सर्व-प्रथम ब्रह्म-समाज ने जनता का ध्यान इस श्रोर श्राकर्षित किया। फिर श्रार्थ-समाज ने ब्रह्मचर्य पर ज़ोर देकर, इस कुरीति के निवारण का प्रयत किया। वह स्थान-स्थान पर यह उपदेश करती है कि बाल-विवाह से मनुष्य की शक्तियों का हास होता है। कन्याओं का विवाह कम-से-कम १६ वर्ष में और कुमारों का २५ वर्ष में होना चाहिए। गुरुकुल श्रौर कन्या-महाविद्यालय श्रादि यह सुधार कार्य-रूप में परिगत कर रहे हैं। स्कूलों में केवल अविवाहित लड़के मरती करने के नियम से भी इस श्रान्दोलन में श्रच्छी सहायता मिल रही है। बड़ौदा श्रादि देशी राज्यों तथा ब्रिटिश भारत में एक निर्धारित श्रायु से कम में विवाह करना क्वानूनी अपराध ठहराया गया है। \* जनता के विचारों

<sup>\*</sup>ब्रिटिश मारत में बाल विवाह-निषेध कानून १ अप्रैल सन् १९३० से जारी हुआ है। इसे साधारण दोल-चाल में इसके प्रस्तावक के नाम पर शारदा-प्लटभी कहते हैं। इसके अनुसार 'बाल' का अर्थ १८ वर्ष से कम आयु का बालक और १४ वर्ष से कम आय की बालिका है।

में क्रमशः परिवर्तन होता है; श्रौर शिक्षा की वृद्धि से इस कुप्रथा के नष्ट होने की श्राशा है।

अन्धकार-काल में, माता-पिता या संरक्षक ही यहाँ बर-बधू की जोड़ी मिलाने लगे थे। वे चाहे जिस श्रायु की, चाहे जिस कन्या का, चाहे जिस आयु या प्रकृति के लडके के साथ ( अनेक दशाओं में बूढे के साथ भी) गठजोड़ा कर देते थे। प्रत्येक लडकी का विवाह उसी की जाति-बिरादरी के लड़के से और केवल खास-खास मुहर्ती में होने की प्रथा हो गयी: जाति-पाति की विभिन्नता और प्रांतीयता आदि का भेद-भाव बढ़ने से अनेक दशाओं में वर-वधू का चुनाव बहुत ही परिभित चेत्र में होने लगा । अब इन बातों की हानियों पर विचार होने लगा है। बर-वधू एक-दूसरे के चुनाव में माता-पिता या संरक्तकों के मत के आश्रित न रह कर उसमें स्वयं भी अपनी सम्मति का उपयोग करने लगे हैं। जहाँ-तहाँ लोकमत इस विषय में बढ़ता जा रहा है कि बर-बधु को एक-दूसरे के चुनाव में अधिक स्वतन्त्रता होनी चाहिए; हां, वे अपने माता-पिता श्रादि के परिपक्त श्रनुभव से भी लाभ उठावें । चुनाव का चेत्र भी क्रमश: विस्तृत होता जा रहा है। अन्तर्जातीय विवाहों के भी उदाहरण मिलते जा रहे हैं। इसी प्रकार श्रन्तप्रीनतीय विवाहों को भी अञ्छा समर्थन मिल रहा है। सन् १८७२ ई० में 'स्पेशल मेरिज ऐक्ट' (विशेष विवाह क़ानून) बना था। उसके द्वारा उन मनुष्यों के विवाह को क़ानून की दृष्टि से ठीक माना जाने लगा, जो ईसाई, यहूदी, हिन्दू, बुसलमान, पारसी, सिक्ख या जैन किसी भी धर्म से सम्बन्ध नहीं रखते। जायदाद के बँटवारे अथवा विरासत के मामले में इस क़ानून से लाम उठानेवालों के लिए यह आवश्यक था कि वे उपर्युक्त धर्मों का अनुयायी होने से इनकार कर दें। अब तो क़ानून में ऐसा परिवर्तन हो गया है कि दोनों सम्बन्धित पक्षों की स्वी-कृति पर सब प्रकार के अन्तर्जातीय विवाह जायज माने जायँ। इसमें वे विवाह भी आ गये, जो उपर्युक्त धर्मों की संस्कार विधि के अनुसार होंगे।

विधवाओं की दशा सुधारने के लिए स्वर्गीय पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर से लेकर अब तक अनेक महानुभावों ने उनके पुनिवेदाह के प्रचार के लिए भारी प्रयन्त किया है। आधुनिक सहायकों में श्री गङ्गारामजी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। आपने सन् १९१४ ई॰ में विधवा-विवाह-सहायक सभा, लाहीर, की स्थापना की, और सभा के ख्वं के लिए लाखों की सम्पत्ति का दान दिया। कुळ सुधारकों का मत है कि केवल ऐसी ही बाल-विधवाओं का पुनर्विवाह हो सके, जिनका अपने पति से समागम न हुआ हो। दूसरे पद्ध में वे सजन हैं जो विधवाओं को इन्द्रिय-संयम आदि का उपदेश देते हुए उनके लिए शिच्चित होने, अपनी आजीविका प्राप्त करने तथा समाज-सेवाओं में भाग लेने के योग्य होने की व्यवस्था चाहते हैं। निस्सन्देह बाल-विवाह आदि कुप्रयाओं के कारण विधवाएँ बहुत होती हैं, अतएव उनको रोकने से विधवाएँ बहुत कम हो जायँगी।

शिक्षित श्रीर योग्य स्त्रियाँ श्रपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने तथा उचित श्रधिकारों को प्राप्त करने का उद्योग करने लगी हैं। श्रव तो उन्हें श्रनेक स्थानों में म्युनिसपैलटियों श्रीर कौंसिलों का मेम्बर सुनने तथा स्वयं मेम्बर बनने तक का श्रधिकार हो गया है। गत वर्षों में वे मन्त्री भी रही हैं। सहदय मनुष्यों का कर्तव्य है कि वे हित्रयों के उत्थान में योग दें। हाँ, यह ध्यान रहे कि उन्नति की दौड़ में हमारी चिहनें मर्यादा का उल्लंघन न करें। कहीं कहीं थिक्षित क्षियों का रहन-सहन चहुत आडम्बरमय और ख्वांला हो गया है। उन्हें ग्रहस्य-जीवन अरुचिकर जान पड़ता है। वे स्वच्छन्द मनोहतिवाली हो गया हैं। वे खार्च निक जीवन कों सा पालन-पोषण उन्हें भार प्रतीत होता है। वे सार्च निक जीवन बहुत दुखमय हो जाता है। स्मरण् रहे कि उन्हें जितनी आवश्यकता नागरिका बनने की है, उसकी अपेक्षा इस बात की ज़रूरत कम नहीं है कि वे भावी नागरिकों को सुयोग्य बनानेवाली भी हों। सन्तान को गुण्यान बनाना बहुत-कुछ माताओं पर ही निर्भर होता है।

हिन्दुक्यों के सम्बन्ध में इतना विचार करके अब हम अन्य समाजों की जायति का विचार करते हैं।

मुसलमानों में समाज-सुधार — मुसलमानों में समानता तथा एकता बहुत है, इनके रस्मो-रिवाज़ सरल हैं। साधारणतथा इनमें बहुत किज्लावची नहीं होती। तथापि कुछ सामाजिक सुधारों की आवश्यकता थी। इनके रहन-सहन में कृत्रिमता होती है। मुसलमान-स्थियों चिरकाल से पदें में रहती आयों हैं। उससे इनका स्वास्थ्य अब्झा नहीं रहा। शिचा में तो स्थियों क्या पुरुष भी बहुत विकुड़े हुए थे। इनकी जायति में अन्यान्य सखनों में, सर सैयरअहमर ख़ां का अब्झा भाग रहा है। आपने समाज-सुचार के विषय में खुर पचार किया, तहाज़ीव-उल-इख़लाक' नामक एक मासिक-पत्र भी निकाला तथा

शिक्षा प्रचार का भी बहुत उद्योग किया । इसके फल-स्वरूप मुसल-मानों में कहरता की कमी होती गयी । अब खियों में पदें का वन्धन पहले की अपेक्षा शिथिल हैं । उनमें शिक्षा का प्रचार बढ़ रहा है, और कुछ ने तो अँगरेज़ी शिक्षा का भी स्वागत किया हैं । मुसलमान-खियाँ स्वयं भी अपनी दशा उन्नत करने के लिए जहाँ-तहाँ सभाएँ आदि करके अपने वर्ग में सुधार कर रही हैं, तथापि अभी गति मन्द है और प्रतिक्रियावादियों की प्रधानता है ।

श्रान्य जातियों में प्रकाश—हिन्दू और मुसलमानों के श्रतिरिक्त जागति का प्रमाव यहाँ की श्रीर भी जातियों में हुआ है। ईसाइयों में यद्यि बहुतों के सामाजिक व्यवहार अपने पूर्वज हिन्दुओं के समान ही हैं, परन्तु वे अंधकार-काल में घुती हुई हानिकर रीति रहमों की त्याग रहे हैं तथा स्वच्छता श्रीर शिक्षा के विषय में श्रपना श्रेणी के हिन्दुओं से आगे वढ़ रहे हैं। पारवी भी रहन-सहन, शिक्षा और सफ़ाई श्रादि में यहाँ के योरियन लोगों से अच्छी टकर लेते हैं। इनमें समबातुकूलता का विचार बहुत बढ़ा-चढ़ा है। ये देश-काल की गित को परखकर तदनुतार उञ्चित करने में श्रावस हैं।

अब इम एक ऐसे सामाजिक विषय का विचार करते हैं, जिसकी ओर सुधारकों एवं सरकार का ध्यान आकर्षित हो रहा है, एवं होना चाहिए। यह प्रश्न है, भारतवर्ष की जनसंख्या का।

जन-संख्या का प्रश्न — भारतवर्ष की जन-संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है। यद्यपि यहाँ मृत्यु-संख्या अन्य देशों की तुलना में अधिक है, परन्तु जन्म-संख्या उससे भी अधिक होने से, कुल मिलाकर जन-संख्या की वृद्धि ही हो रही है। जैसा आगे बताया जायगा, भारतवासियों की आर्थिक अवस्था इस समय भी शोचनीय है। ऐसी दशा में जन-संख्या की निरंतर वृद्धि होते रहना चिन्तनीय है। इसका परियाम अकाल या महामारी आदि होता है। जन-संख्या वृद्धि का कुछ कारण यहाँ की जल-वायु की उच्छाता, आशिक्षा और निर्धनता है। देश में शिक्षा-प्रचार तथा आर्थिक उन्नति होने पर जन-संख्या की वृद्धि में कुछ रुकावट होने की आशा है।

यहाँ हिन्दुओं में, जो अन्य सब जातियों के आदिमियों से अधिक संख्या में हैं, विशेषतया कन्या का विवाद अनिवार्य माना जाता है! पुत्र-प्राप्ति धार्मिक कृत्य समभा जाता है। सम्भवतः अति प्राचीन काल में इस प्रकार के विचारों के प्रचित्त होने का कारण यह होगा कि भूमि बहुत थी, बस्ती नयी थी। जन-संख्या कम थी और उसे बढ़ाने की आवश्यकता बहुत थी। अब वह बात नहीं रही। परन्तु समाज में कोई विचार एक बार घर कर लेने के बाद सहसा नहीं हटता। शिचा आदि के यथेष्ट प्रचार न होने से अधिकांश भारतवासी स्वतंत्र चिन्तन करके प्राचीन प्रथा या रीतियों और विचारों में देश-काल के अनुसार सम्यक परिवर्तन नहीं करते।

इसके श्रतिरिक्त, प्राचीन काल में इस विषय की जो सर्थादाएँ थीं, वे भी अब नहीं रहीं। पहले ऐसी न्यवस्था थी कि पुरुष-स्त्री योग्य आयु के होकर विवाह करते थे; फिर ग्रहस्थाश्रम भी चार आश्रमों हों से एक था, शौर उसकी अविध भी पचीस वर्ष की रखी गयी थी। इसके बाद सन्तानोस्पत्ति बन्द हो जाती थी। विगत शताब्दियों में, इस देश में

बाल-विवाह प्रचलित हो गया श्रीर, विवाह होने के बाद लोग श्राजीवन गृहस्थाश्रम में रहने लगे। पुरुष की एक स्त्री के मर जाने पर दुसरा, तीसरा, श्रीर कुछ दशाश्रों में चौथा विवाह भी होने लगा। परिगाम यह हुआ कि एक आरे तो अनेक छोटी उम्र के लड़के लड़कियों की सन्तान होने लगी, दूसरी स्रोर कितने-ही बुढ़े श्रादमियों के बेमेल विवाहों से जन-संख्या की वृद्धि हुईं। इन शिशुओं का दुर्वल, रोगी, श्रल्यायु होना स्वाभाविक ही था। जैसा पहले कहा गया है, श्रव कुछ समय से इसमें क्रमशः सुधार हो रहा है। हाँ, श्रीर भी बहुत-कुछ सुधार-कार्य होने की गुंजायश है। शिक्षा-प्रचार, आर्थिक संघर्ष, कुछ लोगों के रहन-सहन का दर्जा ऊँचा रखने श्रीर स्वच्छंद जीवन बिताने की इच्छा आदि से भी जन-संख्या की वृद्धि पर कुछ रकावट होने लगी है; तथापि वर्तमान अवस्था में यह समस्या विद्यमान है। अब से कुछ समय पहले तक, इसे इल करने के लिए सन्तानोत्पित मर्यादित रखने का एक-मात्र उपाय इन्द्रिय-निम्रह समभा जाता था। श्राधुनिक काल में कृत्रिम साधनों का उपयोग बढ़ता जाता है। निस्सन्देह वर्तमान समय में जनता की वृद्धि को यथा-सम्भव रोकना आवश्यक है, परन्तु इसके लिए हम स्त्री-पुरुषों का संयमी जीवन व्यतीत करना ही उचित समभते हैं।

भारतीय समाज की कमज़ीर कड़ी — किसी भी विचार-शील ब्रादमी को यह बात श्रारचर्यजनक प्रतीत होगी, कि भारतीय जनता के हतने विशाल होते हुए भी, यह देश संसार में ऐसा गया बीता है। बात यह है कि भारतीय समाज सुसंगठित नहीं है। इसकी विविध कड़ियों में से कई-एक बहुत ही कमज़ोर हैं। महिलाओं, अलूतों, और मिखारियों के सम्बन्ध में पहले लिखा जा नुका है। इनके अतिरिक्त, जरायमपेशा लोगों तथा वेश्याओं का भी प्रश्न विचारखीय है।

यह तो ठीक है कि किसी जाति में अपराध करनेवाले कम होते हैं,
और किसी में ज़्यादह । परन्तु किसी जाति को 'जरायमपेशा' करार
देना या घोषित करना सर्वया अनुचित है । लोगों का अपराधी होना
बहुत-कुछ उनकी परिस्थिति पर निर्भर होता है, और सामाजिक
बातावरण का उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है । इस विषय पर हमने
विस्तार-पूर्वक अपनी 'अपराध चिकित्सा' पुस्तक में लिखा है । यहाँ
यही वक्तव्य है कि यदि अपराधियों के साथ कठोरता न करके सहानुमूर्ति का व्यवहार रखा जाय, और उनके सुधार का प्रयत्न किया
जाय, तो इसमें कमशः बहुत सफलता मिल सकती है ।

अब वेश्याओं की बात लीजिए । उन्हें घृषित या उपेक्षित कह कर, समाज को निश्चिन्त नहीं रहना चाहिए । 'पतित बहिनों' में से अधिकांश अपना धंधा आर्थिक या सामाजिक मजबूरी से करती हैं। यदि उनके योग्य आजीविका के मार्ग निकालो जायें तो इनमें बहुत ही अपनी सेवा और योग्यता से देश का बड़ा हित कर सकती हैं। कितनी-ही वेश्याएँ एहस्थ जीवन की इच्छुक हैं। इनके सुधार का उपाय यह है कि ऐसे आदमी यथेष्ट संख्या में मिलें, जो साहस-पूर्वक इनसे विवाह-सम्बन्ध करें, और इन्हें अपनी एहिंगी के रूप में स्वीकार करें। पुनः वेश्याओं में से जो अपने पतित व्यवसाय को छोड़ चुकी हैं, और एहस्थ-जीवन में प्रवेश करना भी नहीं चाहतीं, वे स्वयं-सेविकाएँ

बनकर आगे बढ़ें, और अपनी अन्य वेश्या बहिनों को सुमार्ग पर लाने का प्रयस्न करें।

सरकारी सहयोग—समाज-सुवार के सम्बन्ध में यह बात बहुत विचारणीय है कि इसमें सरकारी सहयोग कहाँ तक उपयोगी है । अनेक पुरुष चाहते हैं कि प्रत्येक सुधार के वास्ते सरकारी कानून बन जाना चाहिए। हमारा स्वष्ट मत है कि ऐसा परावलम्बन ठीक नहीं। यद्याप कुळ बातें ऐसी अवस्य हैं, जो सरकारी क़ानून के द्वारा य्येष्ट रूप से कार्य में परिणत हो सकती हैं। परन्तु वे बहुत थोड़ी हैं। समाज-सुधार का अधिकांश कार्य हमारे ही करने का है, उसके लिए कोंसिलों के प्रस्तावों की आवस्यकता नहीं। आवस्यकता है लोकमत तैयार करने की। विना लोकमत, सरकार भी समाज-सुधार में सफलता-पूर्वक अप्रसर नहीं हो सकती है हों, लोकमत तैयार करने का कार्य अच्छी तरह ऐसे ही व्यक्ति कर सकते हैं, जो स्वयं अपने व्यवहार में अच्छा उदाहरण उपस्थित करते हों।

सेवा-भाव — हर्ष का विषय है कि देश में स्वयंसेवकों तथा सेवा-माववाले अन्य सक्जनों की वृद्धि होती जा रही है। दुर्भिन्न, बाढ़, महामारी तथा मेले-तमाशों के समय सेवा-सिमितियाँ और सेवा-दल महत्व-पूर्ण कार्य करते हैं। अनेक अवसरों पर, अपनी जान-जोख़म में डाल कर, दूसरों का सक्कट से बचाने, लाबारिस मुदें उठाने और उनका अन्त्येष्टि संस्कार करने में उन्होंने अपने हृदय की उदारता का सुन्दर परिचय दिया है। जैसे बने, जहाँ बने, सेवा करना इनका उद्देश्य है। ये हिन्दू-मुझलमान, छूत-अळूत, स्त्री-पुरुष, कॅच-

नीच, या अपने पराये का भेद-भाव नहीं जानते: जाति-विशेष और प्रांत विशेष का पक्ष नहीं लेते । सूर्य की भाँति, इनके प्रेम का प्रकाश सर्वत्र होता है। इस प्रकार का सेवा-भाव समाज-सुधार और सामाजिक जारित में विलच्च सहायक होता है। निस्सदेह श्रभी तक कछ व्यक्ति समाज सेवा करने में भी अपनी जाति या धर्म के श्रादमियों का विशेष ध्यान रखते हैं। कुछ संस्थाएँ तो ऐसी है, जिनका उद्देशय एक-मात्र श्रपने ही वर्ग के आदिमयों का हित करना होता है। यह बात हमारी अनुदारता की सूचक है। कम-से-कम, सङ्घट के अवसर पर तो इमें अपनी जुद्रता को छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक हिन्द, प्रत्येक मुसल-मान तथा प्रत्येक ईसाई श्रादि मानव समाज का श्रञ्ज है. परमात्मा की सन्तान है। उसकी सहायता करने में अपने पराये का विचार न कर हमें विशाल आत-भाव का परिचय देना चाहिए। हमें अपने व्यवहार से प्रमाणित करना चाहिए कि इम मनुष्य के बनाये हुए बनावटी तंग दायरों से बाहर की बात भी सोच सकते हैं. इस मन्त्र्य समाज का यथार्थ रूप पहिचान सकते हैं। तभी हम अपने सब्चे सनुष्यत्व का परिचय दे सकेंगे।



## उन्तीसवाँ परिच्छेद ग्राधिक स्थिति

मिहरतीय जनता के पेशे — भारतीय जनता अधिकांश में गाँवी में रहती है, और यहाँ लोगों का सब से प्रधान पेशा कृषि है। पिछली मनुष्य-गण्ना के अनुसार भिन्न-भिन्न पेशों का कार्य करनेवाले तथा उनके आश्रितों का कुल जनता में प्रतिशत अनुपात इस प्रकार था:—

कृषि ६७, उद्योग-धंघे ९'७, यातायात १'५, न्यापार ५'४, सेना श्रोर सरकारी नौकरियां १'३, पढ़ना-लिखना १'७, घरेलू नौकर, श्रुनिश्चित आयवाले, और भिखारी आदि अनुत्यादक १३'७।

इन पर क्रमशः विचार किया जाता है।

कृषि-सम्बन्धी सुप्रार — प्राचीन काल में यह देश अपने तैयार माल और कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था। सुगल शासन के अधिकांश समय में भी यहाँ का कला-कौशल और शिल्प-चातुर्य बाहरवालों के लिए नमूना बना रहा। परन्तु कम्पनी के शासन-काल में यहाँ की उसमीसम दस्तकारी नष्ट करके हसे ज़बरदस्ती कुषि-प्रधान (ब्रिटिश कारख़ानों के लिए कच्चा माल देनेवाला ) बनाया गया। जनता का भला-बुरा निर्वाह एक-मात्र खेती से होने लगा। फिर खेती की दशा भी अच्छी न रही। यहाँ आति प्राचीन काल से कहावत चली आरही थी कि 'उत्तम खेती, मध्यम बान (ध्यापार), निषद चाकरी, भीख निदान।' कम्पनी के समय में अनेक किसानों को भर-पेट भोजन और शरीर दकने को वस्न तक का अभाव हो गया। पीछे कम्परा सुधार हुआ।

कृषि-सम्बन्धी सुधारों की तीन अवस्थाएँ कही जा सकती हैं-

- (१) सरकार ने जो सुधार किये, वे विशेषतया अपनी सुविधा या आय-वृद्धि के लिए किये, अथवा अङ्गरेज़ों के हित के लिए किये। भारतीय जनता की दशा सुधारने का उसका लक्ष्य न था।
- (२) सरकार ने जनता की दशा सुधारने की कोशिश की, पर उसी सीमा तक, जहाँ तक सरकार की हानि न हो। फल-स्वरूप जो सुधार हुए, वे बहुत महस्व के न थे।
- (३) प्रान्तों में उत्तरदायी शासन की स्थापना होने पर जो सुधार किये गये, उनका मुख्य लक्ष्य जनता की दशा को सुधारना रहा।

श्रद्धार्थ सदी में कम्पनी ने यहाँ भूमि से श्रिकिसे-श्रिषक मालगुज़ारी वस्त करने का प्रयत्न किया। उसने वड़ी कड़ाई और निर्देयता से काम लिया, यह श्रव भली मौति सिद्ध है। उसका फल यह हुश्रा कि मालगुज़ारी वस्त्त होनी किंदन हो गयी, ज़मीन परती पड़ी रहने लगो। श्रन्ततः लाई कानैवालिस ने सन् १७९३ में बङ्गाल में मालगुज़ारी का 'स्थायी प्रवन्ध' (इस्तमरारी बन्दोबस्त) कर दिया। यह निरुचय किया गया कि सरकार को निर्धारित परिमाया में मालगुज़ारी

मिले, भविष्य में ज़मीन के सुधार और उन्नति से जो आय बढ़े, उसका लाभ ज़मीदारों को मिले। उस समय अधिकारियों का विचार अन्य प्रांतों में भी ऐसी ही व्यवस्था करने का था, पर पीछे स्वार्थ-वश ऐसा नहीं किया गया।

सन् १८६६ में सरकार ने भारतीय क्रवि-विभाग की स्थापना की। इसके सम्बन्ध में स्वयं सरकार द्वारा नियुक्त शाही कृषि-कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि "यह विभाग इंगलैंड के कपास के व्या-पारियों की इच्छानुसार १८६९ में फिर हाथ में लिया गया। भारत-सरकार की कृषि-नीति प्रायः इन्हीं व्यापारियों की इच्छानसार निर्धा-रित होती रही है।" पीछे इस विभाग ने अमरीकन कपास. मिश्र की तमाख तथा विदेशी गेहूँ आदि वस्तुओं को यहाँ पैदा करने के अनेक प्रयोग इस उद्देश्य से किये कि यदि इनकी कारत यहाँ अच्छी होने लगे तो ब्रिटिश पूँजीपति यहाँ आकर इनका कारोबार कर सकें। यह प्रयोग प्राय: ग्रासफल रहे और इनसे केवल प्रसंगवश ही भारतवर्ष की भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमि में उचित खादों के उपयोग, उत्तम प्रकार के बीज, पौदों के रोग, उनकी चिकित्सा, नये प्रकार के हलों, मशीनों श्रीर श्रीज़ारों के उपयोग तथा खेती करने के नये तरीकों का ज्ञान प्राप्त हुआ । परन्तु इस ज्ञान का सर्वेसाधारण में प्रचार करने का सन्तोषजनक प्रयत्न नहीं किया जाता। यहाँ एक इस्पीरियल कृषि-अनुसंधान-समिति (रिसर्च कौंसिल) है; कुछ ख़ास-ख़ास नगरों में चीनी, दथ, मक्खन, रई ब्रादि के लिए भी अनुसंधान-संस्थाएँ हैं। इनके सम्बन्ध में भी ऊपर कही बात चरितार्थ होती है।

अन इस कृषि सम्बन्धी सुधारों की दूसरी अनस्था का विचार करते हैं।

पहले कुछ स्थानों में, विशेषतथा बंगाल में, ज़मींदार किसानों को बहुत सताते थे, और उनसे मनमाना लगान बद्दल करते थे। अब सरकार ने किसानों को बचाने के लिए प्रत्येक प्रान्त में कुछ काश्तकारी कानून बना दिये। सरकार किसानों को कुछ क्यया उचार भी देने लगी। इस प्रकार दी जाने वाली रक्तम को 'तकावी' कहते हैं। सन् र⊏द में भूमि की उन्नति के लिए और रू⊏द में किसानों को सहायता के लिए, इस सम्बन्ध में कानून पास हुए। परन्त किसानों की संख्या तथा आवश्यकता को देखते हुए 'तकावी' में दी जानेवाली रक्तम चहत कम रही है।

किसानों को महाजन आदि के आरी सूद से बचाने के लिए सरकार ने सन् १९०४ ई० में सहकारी वैंकों के सम्बन्ध में एक कानून बनाया, इसमें पीछे कुछ संशोधन हुआ। तदनुसार अब प्रत्येक प्रान्त में तीन प्रकार के सहकारी वैंक हैं। (१) ग्रामीया वेंक, जिसे एक प्राम या पास-पास के कई गाँवों के दस-दस या अधिक आदमा मिलकर बना लेते हैं। (१) शहरी वैंक; जो एक नगर के शिल्पकारों, न्यापारियों, मज़दूरों आदि की सहायतार्थ बनाये जाते हैं। (१) सेंट्रल वैंक; जो उपर्युक्त दो प्रकार के वैंकों को धन की सहायता देते हैं। इन वैंकों का प्रवन्ध स्थानीय सहकारी समितियों के समासद ही करते हैं। और, रूपया समासदों को ही उधार मिल सकता है, सो मी उल्पादक कार्यों के लिए ही। अर्थान, इन वैंकों से ऋष्य लेकर फ़िजूलखर्ची नहीं की

जा सकती। सहकारी वैंकों की, इस निर्धन देश में अत्यन्त आवश्यकता है; पर यहाँ इनका प्रचार अभी बहुत कम है।

भारतवर्ष में, नहरों के निर्माण में, विशेष ध्यान इसी शताब्दी में दिया गया है। सन् १९०३ ई० के आवपाशी-कमीश्रान की रिपोर्ट के बाद सरकार ने कई नहरें बनवायी हैं। पंजाब में नहरें निकालने से कई जगह अब्छी सुन्दर नहरी बस्तियों हो गयी हैं। इनकी पैदावार तथा आवादी पहले से कई गुना वढ़ गयी हैं। इनकी पैदावार तथा आवादी पहले से कई गुना वढ़ गयी हैं। संयुक्त-प्रान्त में शारदा-नहर निकाली गयी है; इससे कई लाख एकड़ भूमि में आवपाशी होगी। सिंघ में सक्खर बांध बनाया गया है, जिससे सिंघ की लाखों एकड़ बंजर भूमि हरी-मरी और ख़्ब उपजाऊ होने की आशा है। तथापि इस समय लगभग १६०० लाख एकड़ अर्थात् ७५ प्रति सेकड़ा जोती हुई भूमि केवल वर्षा के आश्रित है। यह ठीक नहीं। नहरों की वृद्धि की यहाँ बहुत आवश्यकता है; विशेषतया दक्षिण मालवा, गुजरात, मध्यपान्त और राजपृताने के अनिश्चित वर्षावांसे हलाहों में।

कुषि-सम्बन्धी सुधारों की वर्तमान अवस्था सन् १९३७ ई० से आरम्भ होती है, जब से नये शासन-विधान का प्रांती-सम्बन्धी भाग अमल में आया, और प्रांतीय सरकारें जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हुई। कांग्रेस तो जनता की ही है; उसने पदास्त्व होते ही किसानों के कहों की ओर ध्यान दिया। संयुक्तप्रांत और विहार आदि प्रांतों में लगान और मालगुज़ारी के संशोधन सम्बन्धी क़ानून बनाये गये हैं। इन क़ानूनों से किसानों को सुधार की अच्छी किश्त मिल गयी है। किसानों-सम्बन्धी समस्याएँ—अब हम क़ुषकों-सम्बन्धी

उन समस्याओं पर विचार करते हैं, जो इन समय बारम्बार हमारे समप्रख आती हैं। पहले खेतों के बँटवारे की बात जें। भारतवर्ष में बहुत-से खेतों का च्रेत्रफल बहुत थोड़ा रहता है—प्राय: एक-एक दो-दो एकड़ मात्र। कितने-ही खेत तो आये-आये एकड़ या उससे भी छोटे हैं। प्रत्येक कृषक-परिवार के पास हतनी भूमि अवश्य होनी चाहिए कि उसकी उपज की आय से उसका साधारणतया अच्छी तरह निर्वाह हो सके। यहाँ बहुत-से किसानों के पास एक-एक से अधिक खेत हैं, जो एक-दूसरे से दूर-दूर हैं। इनमें काम करने में समय, शक्ति और द्रव्य का अपन्यय होता है, और बहुधा किसानों का बीच की ज़मीनवालों से फराड़ा भी होता रहता है। इसका शीव अन्त किया जाना चाहिए। इसका उपाय यह है कि प्रत्येक किसान की जोत के खेत एक स्थान में, एक 'चक' में हो जायँ, और भविष्य में उनका छोटे-छोटे दुकड़ों में बाँटा जाना कान्त द्वारा रोक दिया जाय।

भारतवर्ष का बहुत-सा हिस्सा ऐसा है, जिसमें ज़र्मीदारी या ताल्लुक़ेदारी प्रथा है। अँगरेज़ी सरकार से पहले ज़र्मीदार आदि एक प्रकार के राजकीय कर्मचारी थे, जो लगान वस्तुल करके सरकारी ज़ज़ाने में भेजते थे। अँगरेज़ी सरकार ने देश में अपनी एचा जमाने में सहा-यता प्राप्त करने के लिए उनका मान और प्रतिष्ठा बढ़ा दी। इस पर वे अपने आपको ज़मीन का मालिक समक्षते लगे। किशान जितना लगान देते हैं, उसका बङ्गाल में बहुत बड़ा हिस्सा, तथा अन्य प्रान्तों में आधा या उससे भी अधिक भाग, उन्हें मिल जाता है। उन्हें प्राथः विना परिश्रम ही भोग-विलास तथा ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते

हुए, श्रीर किसानों को दिन-रात कड़ी मेहनत करने की दशा में भी यथेष्ट मोजन-बस्त्र से वीचत रहते हुए देखकर श्रानेक हृदयों में ज़र्मी-दारी प्रथा के विरुद्ध प्रवत्त भाव उठ रहे हैं।

जमीदारों का लगान-वद्दली का काम सरकारी कर्मचारियों द्वारा बहुत कम ख़र्च में कराया जा सकता है, जैसा कि रैयतवारी प्रान्तों (मदरास आदि) में हो रहा है। ज़मीदारों को इतनी अधिक आय क्यों होनी चाहिए, जब कि देश की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है, और जनता के हित के अनेक कामों के लिए द्रव्य की अत्यन्त कमी है! इस विचार से सन् १९३७ ई० से बिहार में ज़मीदारों की आय पर 'कृषि-आय-कर' लगाया गया है। परन्तु अनेक आदमी इसी से संतुष्ट नहीं हैं। कितने-ही नेताओं का मत है कि ज़मीदारों को कुछ मावज़ा या प्रतिकल (जिसकी मात्रा देश-काल के अनुसार निश्चित की जाय) देकर ज़मीदारों प्रया उठा दी जाय। मूमि का राष्ट्रीयकरण हो जाय। मूमि उन्हीं लोगों के पास रहे, जो खेती करें और, सरकार किसानों से सीधा सम्बन्ध रखे।

परन्तु इसी से ही किसानों की आर्थिक समस्या इल नहीं हो जायगी। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार किसानों से मालगुझारी उचित मात्रा में ले। उपज का ठीक हिसाब लगाया जाय, उसमें से पूरा लगान-ख़र्च घटाया जाय। फिर जो आय रहे, उस पर ही सरकार निर्धारित दर से मालगुझारी ले। वर्तमान अवस्था में उपज का मूल्य बढ़ा कर, और लागत-ख़र्च घटाकर हिसाब लगाया जाता है। अनेक किसानों को मालगुझारी अपनी मालगुरी में से देनी पड़ती है, इसलिए

उन्हें कई महीने कुछ मूखा रहना पड़ता है। स्मरण रहे खेती के लागतख़र्च में किशान और उसके कुटुम्ब के उन लोगों की मज़दूरी अवश्य
सम्मिलत होनी चाहिए, जो खेती पर काम करते हैं। यदि इस तरह
लागत-ख़र्च ठीक लगाया जाय तो बहुत-से खेत ऐसे निकलंगे, जिनकी
आमदनी लागत-ख़र्च से कम होगी। इस प्रकार के खेत जोतनेवालों
से मालगुज़ारी लेना किशी भी दशा में उचित नहीं है। सरकार
को मालगुज़ारी उन्हीं किशानों से लेनी चाहिए, जिनका भरण-योषण
अच्छी तरह होता हो। साथ ही मालगुज़ारी को दर वर्डमान होनी
चाहिए, अर्थात् जैसे-जैसे किशानों की (विशुद्ध) आय अधिक हो,
वैसे-वैसे मालगुज़ारी बढ़ती जानी चाहिए।

अब किसान जाग रहे हैं, अपना संगठन कर रहे हैं। आशा है, वे अपनी आधिक और सामाजिक उजति करने में सफल होंगे; उनसे प्रत्येक देश-हितेषी की सहानुभृति है। हां, उन्हें भी देश के अन्य समृहों के हितों का यथेष्ट स्थान रखना चाहिए।

उद्योग-धन्धे — पहले कहा जा जुका है कि श्रति प्राचीन काल से भारतवर्ध तैयार माल में न केवल स्वावलम्बी था, वरन् अन्य देशों की भी बहुत-बी आवर्यकताओं की पूर्ति करता था। सत्ररहवीं ही नहीं, अठारहवीं शताब्दी में भी इस देश के बने हुए ऊनी, सूती और रेशमी वस्त्रों तथा अन्य पदार्थों के लिए सारा थोरप लालायित रहता था। सरन्तु पीछे यह देश वैज्ञानिक उन्नति से लाम न उठा सकने के, कारण सांसारिक छुड़दौड़ में दूसरे देशों से पीछे रह गया। साथ ही शासकों की ब्यापार-नीति ऐसी प्रतिकृत रही कि इस देश से तैयार

माल की रफ्तनी दिनोंदिन घटती गयी। शाल, मलमल श्रादि स्ती रेशमी श्रीर ऊनी बस्न, शकर तथा श्रन्य पदार्थों का, करों की श्रिष्मिता के कारण, विलायत जाना कम हो गया; यह देश केवल रुई, श्रवन, सन, ऊन, रेशम श्रादि कचा माल वेचनेवाला रह गया। श्रुँगरेज़ों का हित इसी बात में था कि भारतवर्ष उन्हें इंगलैंड के कल-कारख़ानों के लिए कच्चे पदार्थ दे।

अक्ष्यु, यहां उद्योग-धंषों की दशा बहुत चिन्तनीय हो गयी। आख़ित सन् १८०५ ई० से नेताओं का ध्यान हर और जाने लगा। स्त कातने और कपड़ा युनने की मिर्ले चलने लगीं। लोहा, फीलाद आदि का माल तैयार करने के भी कई कारख़ाने खुते। इस औद्योगिक उन्नति में जे० एन० टाटा (जमसेदजी नौशेरवानजी टाटा) का नाम प्रसिद्ध है। उन्होंने बंगलोर में एक वैज्ञानिक अनुसंघान-संस्था भी स्थापित की।

क्रमशः लोगों में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की भावना बढ़ने लगी। स्वदेशी आन्दोलन को सन् १९०५ ई० के वंग-विच्छेद से बहुत उत्तेजना मिली। इस समय से विदेशी वस्तुओं का विद्कार आरम्भ हुआ। पर आवेश में आरम्भ होने के कारण इन वातों का आधार हढ़ न था। कुछ समय बाद इसमें शिथिलता आगयी। तथापि इससे लोगों के अनुभव में अच्छी वृद्धि हुई, और कुछ वस्तुओं के कारखाने स्थायी कर से चलने लगे। सन् १९१९ ई० में तथा उसके बाद जब राष्ट्रीय आन्दोलन समय-समय पर व्यापक रूप से दुआ, तो उसका एक मुख्य आंग विदेशी-वस्तु-विद्विकार भी रहा

है। इसका लक्ष्य देश को, विशेषतया वस्त्र-व्यवसाय में, स्वावलम्बी बनाना है।

इस समय यहाँ कल-कारख़ानों की स्थिति बहत असंतोषप्रद है। रेल, ट्रामवे, सोने ग्रौर कोयले की खाने, सन, ऊनी वस्त्र, कागज़ पीतल, मिट्टी के तेल के कारख़ाने और बड़े-बड़े बैंक प्राय: श्रॅगरेजों. के द्वाथ में है। भारतवासी केवल खती कपड़ों की मिलों, फ़ौलाद लोहा, चीनी और वर्फ के कारख़ानों और आटा पीछने की कलों आदि के ही मालिक हैं। यहाँ के कारखानों में मज़दरों की दशा भी अच्छी नहीं है। यहाँ मज़दुरों के सम्बन्ध में एक क़ानून है, जिससे उनके काम करने के घंटों की सीमा निर्घारित है, तथा कारख़ानों में सफ़ाई रोशनी श्रादि का यथेष्ट प्रवन्ध करने श्रीर मज़दरों को चोट-चपेट न लगने देने की कुछ व्यवस्था की गयी है। परन्तु यह क़ानून बहुत अधूरा है। इससे मज़द्र बहुत अरिच्चत अवस्था में रहते हैं। उनके लिए यथेष्ट स्थान का प्रबन्ध नहीं होता. उन्हें बाल-बच्चों सहित तंग, श्रंधेरे श्रीर गंदे मकानों में रहना होता है । ये दुखमय जीवन विताते हैं, और प्राय: श्रल्पायु में ही मर जाते हैं। यह परिस्थिति चिन्तनीय है।

कुछ सजनों का मत है कि जब तक समाज का वर्तमान संगठन बना रहेगा, साधारण कानूनों द्वारा मज़दूरों की स्थिति में विशेष परिवर्तन न होगा। यथेष्ट सुबार के लिए उत्पत्ति और विनिमय के साधन किसी विशेष श्रेणी के हाथ में न रहकर सबैसाधारण जनता अर्थात् उत्पादकों के हाथ में रहने चाहिएँ। इस व्यवस्था को समाजवाद कहा जाता है। इसके सम्बन्ध में विशेष इस पुस्तक के पहले भाग में लिखा जा जुका है।

दस्तकारियों का पुनरुद्धार— अनेक सजानों का विचार है कि अमजीवियों का वास्तविक हित-साधन तभी होगा जब वे कल-कारख़ानों में दासता का जीवन न विताकर, प्राचीन काल की भौति स्वतंत्र रूप से अम करनेवाले होगे, वे दस्तकारियों के काम में लगेंगे। इससे वे अपने घर में, अपने परिवार के आदिमियों के साथ रहेंगे, रूखी-सुखी रोटी खाकर भी सुखी और संतुष्ट रहेंगे, मद्यपान, विलासिता आदि के प्रलोभन में फंसने से बचेंगे। उनका शारीर स्वस्थ होगा और उनकी आत्मा भी बलवान होगी।

दस्तकारियों में हाथ की कताई-खुनाई का काम प्रमुख है। इसके पुनक्त्यान का संगठित प्रयत्न सन् १९२५ ई० से हुआ, जब कि महात्मा गांधी की प्रेरणा से यहाँ अखिल भारतवर्षीय चरखा संघ की स्थापना हुई। स्थान-स्थान पर इसके सैकड़ों खादी-केन्द्र हैं। इस धंधे द्वारा अनेक खुलाहों, वढ़ई, खुहार, रंगसाज़ एवं व्यापारियों आदि को काम मिल रहा है। आम-संगठन का भी अच्छा कार्य हो रहा है। अन्य उद्योग-धंबों की ओर कांग्रेस ने सन् १९३४ ई० के अन्त में ध्यान दिया। वर्धा (मध्यप्रान्त) में अखिल-भारत-आम-उद्योग-संघ की स्थापना एक स्वतंत्र संस्था के रूप में हुई। इसका उद्देश्य है, आमों का पुनः संगठन करना, आमोद्योगों को उत्साहित करना तथा उनमें आवश्यक सुधार करना, और आम-निवासी जनता की नैतिक और शारिरिक उन्नति की चेष्टा करना। उपर्युक्त संघ की संरक्षकता

में निम्नलिखित ग्रामोद्योग या उनके प्रयोग चल रहे हैं-

१ घान से चावल निकालना, २ आटा पीछना, ३ गुड़ बनाना, ४ तेल निकालना, ४ मूँगफली छीलना, ६ शहद की मिक्खया पालना, ७ मछली पालना, ८ मछली पालना, ८ दुष-शाला, ९ नमक बनाना, १० कपाछ लोड़ाई, ११ कम्बल बनाना, १२ रेशम और टसर का माल बनाना, १३ सन की कताई-खुनाई, १४ कालीन बनाना, १५ कागज़ बनाना, १६ चटाई बनाना, १७ कंषियाँ बनाना, १८ चाकू केंची आदि बनाना, १९ साबुन बनाना, २० प्रथर की कारीगरी, २१ मरे हुए जानवरों की लाशों का उपयोग करना और चमड़ा तैयार करके उसकी विविध वस्तुएँ बनाना।

सर्वसाधारण को श्रवकाश के समय घर उद्योग-धंघों की उन्नित्त में यथा-सम्भव भाग लेना चाहिए। लेती करनेवाले तो साल में कई महीने वेकार रहते हैं। ऐसे समय उन्हें चाहिए कि श्रपनी सुविधानुसार लेतों में तरकारी ( शाक ) श्रादि उत्पन्न करने के श्रतिरिक्त, मूंच या सन की रस्सियों वटें; टोकरी, चटाई, मोढ़े बनावें, कपास श्रोटें, सुत कार्ते, या कपड़े बुनने श्रादि का काम करें।

उद्योग-भंभे आरे सरकार—सरकार उद्योग-भंभों की उन्नति में कई प्रकार सहायक हो सकती है— (१) वह प्रारम्भिक संस्थाओं में श्रीद्योगिक शिक्षा की ज्यवस्था करके बालकों में उद्योग-भंभों के प्रति आकर्षणा उत्पन्न कर सकती है। यह काम यहाँ बहुत थोड़े परि-माणा में हो रहा है। इस बात की भी आवश्यकता है कि देश में बड़ी बडी प्रयोगशालाएँ खोली जायँ, जिनमें उद्योग-धंधी सम्बन्धी खोज की जाय। (२) स्थान-स्थान पर स्वदेशी वस्तुत्रों की प्रदर्शनियों तथा विज्ञापन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे सर्वेसाधारण यह जान सकें कि कैसी कैसी वस्तएँ देश में कहाँ-कहाँ बनती हैं, और किस प्रकार बनायी जाती है। (३) उद्योग-धंघों के लिए एक प्रधान आवश्यकता पुँजी की रहती है। सरकार कभी-कभी बाज़ार-दर से कम ब्याज पर रुपया उधार देती या सहायता रूप कुछ ऐसा रुपया प्रदान करती है. जिसे वापिस नहीं लेती । सरकारी सहायता का एक रूप यह हो सकता है कि वह कुछ मशीनें उत्पादकों को किराये पर दे; एक निर्धा-रित अवधि तक किराया दे चुकने पर मशीनें उत्पादकों की हो जायें। (४) सरकार अपने विविध विभागों की आवश्यकता के लिए छव सामान देशी ख़रीदे. यदि कोई वस्तु देश में न बनती हो तो उसके बनवाने की स्वयं व्यवस्था करे, अथवा दसरों को सहायता या प्रोत्साहन देकर बनवावे । भारतवर्ष में सरकार, तथा सरकार द्वारा सहायता-प्राप्त रेलवे कम्पनियाँ आदि. बहत-सा माल विदेशों से मँगाती है. यह अन-चित है। (५) सरकार विदेशी वस्तन्त्रों के आयात पर भारी कर लगा कर उन्हें मँहगा कर सकती है। इससे स्वदेश में बनी हुई वे वस्तुएँ कुछ समय बाद सस्ती होकर, विदेशी वस्तुत्रों की प्रतियोगिता में उहर सकती हैं। इसे 'संरक्षण-नीति' कहते हैं। भारतवर्ष में सरकार को इस विषय में ब्रिटिश सरकार की इच्छा और ब्रिटिश व्यापारियों के हित का ध्यान रखना पड़ता है। पिछले योरपीय महायुद्ध से पूर्व तो यहाँ उद्योग-घंघों का संरक्षण किया ही नहीं गया। सन् १९२१ ई० में सरकार ने श्राधिक जाँच-समिति नियुक्त की। उसके बाद टेरिफ बोर्ड ( आयात-निर्यात-कर समिति ) की स्थापना हुई और उसकी सिफ़ारिश के अतु-सार क्रमशः लोहे और फ़ीलाद के समान, कागज कपड़े और चीनी की संरक्षण दिया गया। परन्तु काँच और सीमेंट के काम को भी संरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में समय-समय पर जाँच होकर आवश्यकतानुसार संरक्षण देने की व्यवस्था होती रहनी चाहिए। इस और सरकार की गति बहुत मंद है। इसमें सुधार होने की अत्यन्त आवश्यकता है। सरकार को औद्यागिक उन्नति के विविध उपाय काम में लाने के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनानी चाहिए, जिसका लक्ष्य यह हो कि भारतवर्ष अपनी सब प्रधान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वायलम्बो हो जाय, वह किसी बात में परमुखापेक्षी न रहे।

व्यापार — भारतीयों को अपना व्यापार ज्ञान बढ़ाने की भी बड़ी आवश्यकता है। उन्हें केवल कमीशन या दलालों लेकर निर्वाह करते हुए व्यापारी नाम को लिंडजत नहीं करना चाहिए। उन्हें जानना चाहिए कि भारतवर्ध के लिए कीन कीन सी वस्तु तैयार होती हैं, वे चीज़ें यहीं किस प्रकार तैयार को जा सकती हैं. भारतवर्ध का कौन सा पदार्थ संसार की अन्य मंडियों में नके से बेचा जा सकता है। यहाँ से केवल कच्चे माल के कुछ, जहाज़ हर साल विदेशों को भेज देना और विदेशों तैयार माल यहाँ खपा देना कितना हानिकर है! यहाँ के उद्योग धंघों की उन्नति के लिए क्या-क्या साधन और परि-स्थित अनुकूल होगी !

सन् १९३४ ई० से यहाँ हाट-व्यवस्था के लिए भारत-सरकार द्वारा एक केन्द्रीय विभाग की स्थापना हुई है, और कुळ स्थानों में फल, श्रंडों और चमड़े तथा खालों के सम्बन्ध में क्रिसें निर्धारित करने के केन्द्र खोलें गये हैं। सन् १९३७ ई० में केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा द्वारा खेती से होनेवाले पदार्थों की कक्षा निर्धारित करने और निशान लगाने ('ग्रेडिंग' और 'मार्किंग') का कानून पास किया गया है। इस विभाग का काम उत्पादकों को भिन्न-भिन्न स्थानों के बाजारों की परिस्थिति बताना और यह सुभ्काना है कि कहाँ कोनसी वस्तु की मौग घटने या बढ़ने की सम्भावना है। इस विभाग को सर्वसाधारस्थं के सम्भक्ष में आने की बड़ी आवश्यकता है।

गत वधों में यातायात की उन्नति के कारण देश के भीतर एक जगह से दूसी जगह, तथा बन्दरगाहों से, माल का आना-जाना बढ़ा है। रेलों ने नयी सड़कों की माँग बढ़ा दी है, ज्यापार के पुराने रास्तों को बदल दिया है, और नये ज्यापार-केन्द्र खोल दिये हैं, जो रेलवे लाइन के किनारे बसे हुए हैं। रेलें और माल ढोनेवाली मोटरें पुराने दक्त की बैलगाड़ियों तथा लहू जानवरों का काम कर रही हैं। किन्तु देश के भीतरी भागों में अभी उनकी पूरी पहुँच नहीं हुई है। सामान-दुलाई का खर्च कम हो गया है। माल ढोने की दर धीरे-धीरे कम हो जाने के कारण, भारतवर्ष के देशी और विदेशी ज्यापार की वृद्धि में सहायता मिली है। अब वन्दरगाहों की उन्नति हो रही हैं, क्योंकि विदेशों का माल यहाँ आकर देश भर में फैलता है। परन्तु अभी ज्यापार के विविध साधनों की उन्नति की बहुत आवश्यकता है; साक

द्दी रेलों और जहाज़ों आदि पर विदेशी कम्पनियों का प्रभुत्व होने से उनकी दर तथा नियमों से भारतीय व्यापार को यथेष्ट लाभ न हो कर बहुचा चृति पहुँचती है। उन पर भारतीय जनता का ही नियंत्रण होना चाहिए।

विनिषय और बैंक -विदेशी व्यापार पर विनिषय की दर का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस समय भारत-सरकार ने यहाँ के रुपये का सल्य एक शिलिंग छ: पेंस अर्थात १८ पेंस निर्धारित कर रखा है। पहले यह समय-समय पर बदलता रहा है। कुछ समय पूर्व यह १६ पेंछ था। भारतीय नेता चाइते हैं कि रुपये का मूल्य गिरा कर फिर १६ पेंस या इससे भी कम कर दिया जाय। वर्तमान बढे हए आव में हमें विलायत से माल मँगाने में तो लाभ है: एक रुपया देकर बहाँ का १८ पेंस का माल मिल जाता है (पहले १६ पेंस का ही मिलता था ) । इसी प्रकार उपया विलायत के कारखानों में लगाने या बैंकों में जमा कराने से भी लाभ है। परन्त इससे यहां रुपये की कमी हो जाती है। मतलब यह कि विलायत में भुगतान करने में लाभ है। परन्त हमें अपना माल वहां भेजने में हानि है। विलायतवाली को अब उसके दाम (शिलिंग के हिसाब से ) अधिक देने पड़ते हैं, अतः वे इमारा माल कम मगाते हैं। इससे स्पष्ट है कि विनिमय की दर बढ़ने से ( जैसी कि इस समय है ) हमारे शिल्प-व्यवसाय श्रादि को बहुत हानि पहुँचती है।

देश की श्रार्थिक उन्नति का वैंकों से चनिष्ट सम्बन्ध रहता है। भारतवर्ष में रिज़र्व बैंक और इम्पीरियल वैंक के श्रातिरिक्त, एक्सचेन्ज्ञ (बिनिसय) वेंक, जोयंट-स्टाक (मिश्रत पूँजी के) बैंक तथा सहकारी बैंक व्यादि है। पर देश की विशाल जनता को देखते हुए ये बहुत ही कम हैं, और इनका कारोबार भी बहुत थोड़ा है। रिज़र्व बैंक, बँकों का बैंक है, इसमें बैंकों का रुपया जमा रहता है, और यह उन्हें उधार देता है। इसे नोट निकालने का अधिकार है। पर इस पर सरकार का नियंत्रण तथा प्रभुत्व है, और यह उसी के द्वारा निर्धारित नीति से काम करता है, जो वर्तमान दशा में बहुधा जनता के हित के प्रतिकृत होता है।

भारतवासियों की निर्धनता, और उसे दूर करने के उपाय-अति प्राचीन समय से लेकर, अब से केवल दो सी वर्ष पहले तक 'सोने की चिड़िया' समभी जानेवाली, और दूध-दही की नदियों के नाम से विख्यात भारत-भूमि की आज दिन यह दशा है कि यहाँ करोडों आदमियों को रूखा-सूखा भोजन भी भर-पेट नहीं मिलता। जो देश अपने बनाये हुए वस्त्र से अन्य देशों के आदिमयों की लज्जा निवारण करता था, आज अपनी संतान को शरीर ढकने और सदी गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं देता । ऐसा निर्धन है यह भारतवर्ष । परन्तु बहुत-से आदमी इस बात पर विश्वास नहीं करते। वे बड़े-बड़े नगरों के विशाल भवनों की श्रोर संकेत करते हैं, विदेशों से श्रानेवाले वस्त्र, खिलौने श्रादि विसातख़ाने के धामान, मोटर, साइकल, तेल, साबुन आदि शौकीनी के सामान के अंक उपस्थित करते हैं, और कहते हैं कि भारतवासी सोने-चांदी के ज़ेवर पहनते हैं, श्रनेक त्योद्दार मनाते हैं, उनके यहां 'सात बार ( दिन ), नौ त्यौद्दार' कहावत प्रसिद्ध है। गाँवों के आदमी भी पक्के मकान बनवा रहे

हैं, सामूली श्रमजीवी भी सोडावाटर, चाय, सिगरेट-बीड़ी आदि का अधिकाधिक सेवन करते जाते हैं। इससे सिद्ध किया जाता है कि देश निर्धन नहीं है, यहाँ जनता की सुख-समृद्धि उत्तरोत्तर बढ़ रही है। परन्तु क्या यह सत्य है?

बड़े-बड़े नगरों की श्रोर संकेत करनेवाले तनिक यह विचार करें कि यहाँ केवल दस भी सदी आदमी ही शहरों में रहते हैं। और, इनके भी सब निवासी धनवान नहीं है। राज-पथ को छोडकर, यदि हम अन्दरूनी भागों में जायँ तो सहज ही रहस्योद्धाटन हो जाय। इन पंकियों के लेखक ने तो श्रति सम्पन्न कही जाने वाली वस्वई, कलकत्ता या इन्दौर श्रादि की सड़कों पर प्रातः काल छज्जों के नीचे. ऐसे अनेक व्यक्तियों को देखा है जिनकी समस्त सम्पत्ति उनके सूखे हाड़-मांस के अतिरिक्त केवल वह लंगोटी या अंगोछा था, जिसके बिना उन बेचारों को उन सभ्यताभिमानी नगरों में रहने की श्रनुमति न मिलती । श्रस्तु, भारतवर्ष तो देहातों का देश है और यहाँ की अधिकांश जनता किसान है। इन में से बहुतों को साधारण समय में भी। अच्छा तो क्या, पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता। फिर दुर्भिक्ष के समय की तो बात ही क्या ! यह ठीक है कि कुछ गांव वाले तथा अमजीवी अपनी आर्थिक स्थिति को मल कर कुछ शौक़ीनी का सामान लेते हैं, पुरानी रीतियों का पालन करने के लिए त्यौद्दार मनाते तथा सामाजिक क्ररीतियों में अपव्यय करते हैं। परन्तु यह मनुष्य का स्वभाव है, उसकी कमज़ोरी है। इसके आधार पर उसे पैसेवाला ठहराना अनुचित है।

निम्नलिखित बातों से यह स्पष्ट है कि यहाँ अधिकांश आदमी

निर्धनता का जीवन बिता रहे हैं:-

- (१) यहाँ के निवासियों की औरत आय बहुत कम है। साधा-रयातया एक व्यक्ति की दैनिक आय छः पैसे मानी जाती है। कुछ तेलकों ने दस-बारह पैसे तक का भी अनुमान किया है। स्मरण रहे कि यह औरत आय है। इसमें राजा-महाराजाओं, सेठ-साहुकारों, पूँजीपतियों तथा उच-वेतन-भोगी सरकारी या गैर-सरकारी पदाधि-कारियों की आय भी सम्मिलत है। इसका आशय यह है कि अनेक व्यक्तियों की आय उपयुक्त औरत आय से भी बहुत कम है।
- (२) अंकशास्त्रियों ने यह हिषाय लगाया है कि यहाँ कुल मिलाकर कौन-कौन सा पदार्थ प्रतिवर्ध कितना खर्च होता है। उस हिष्ठाव से भली मांति यह मालूम हो जाता है कि यहां घटिया खाद्य-पदार्थों का उपमोग बहुत होता है तथा अन्न-बन्नादि आवश्यक पदार्थों के उपभोग की मात्रा प्रति व्यक्ति बहुत कम रहती है। जनता में इन पदार्थों को यथेष्ट परिमाया से ख़रीदने की समता नहीं।
- (३) यहाँ मनुष्यों की श्रीसत उम्र केवल २२:२ वर्ष, श्रीर की हतार प्रतिवर्ष श्रीसत मृत्यु २५ है। यह भी निर्धनता-सूचक है। बात यह है कि श्रिषकांश श्रादमी यथेष्ट भोजन-बन्न नहीं पाते; कचा-पक्ता सहा-गला या मिलावटवाला पदार्थ खाकर उदर-पूर्ति कर लेते हैं; समय पर विश्राम, मनोरज्ञन तथा द्वा-दारू भी नहीं होती, श्रीर फल-स्वरूप बीमार पड़ते, श्रीर श्रन्ततः जल्दी मरते हैं। ये सब बातें जनता की निर्धनता सिद्ध करती हैं।

जनता की निर्धनता दूर करने और उसकी आर्थिक उन्नति करने के लिए विविध उपायों को काम में लाये जाने की आवश्यकता है। इनमें से कुछ का उल्लेख प्रधंगानुसार पहले किया जा चुका है—(१) शिक्षा—विशेषतया औद्योगिक तथा कृषि-सम्बन्धी एवं अन्य पेशों सम्बन्धी शिक्षा—की बहुत ज़रूरत है। (२) देश में दस्तकारियों एवं उद्योग अन्यों की उन्नति की जानी चाहिए, जो आदमी इन कार्यों में लगें, उन्हें सरकार तथा सम्यन्न व्यक्तियों द्वारा समुचित सहायता और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। (३) सामाजिक तथा धार्मिक अपव्यय बन्द करके, द्रव्य का उपयोग हितकर कार्यों में किया जाना चाहिए। (४) सरकार के भारी शासन-व्यय तथा वैनिक व्यय में काफी कमी करके जन-हितकारी कार्यों की बृद्धि की जानी चाहिए। (५) सरकार की आयात-निर्यात-कर-नीति तथा अन्य बातों में देश-हित का लक्ष्य प्रधान होना चाहिए।



## तीसवाँ परिच्छेद शिचा श्रीर साहित्य

महिरतीय जीवन का आधार धर्म रहा है। इसका प्रभाव सक् चेत्रों में पड़ा है। भारतवर्ष अपनी शिचा और साहित्य के लिए चिर-काल से प्रसिद्ध रहा। सच पूछिए तो इनका भी मुख्य आधार पहले धर्म ही था। प्राचीन धार्मिक साहित्य का संक्षिस परिचय पहले दिया जा चुका है। इस परिच्छेद में यह विचार किया जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ शिक्षा की व्यवस्था क्या थी, कालान्तर में उसमें क्या अन्तर हुआ, आधुनिक पद्धित क्या है, और उसके अनुसार क्या कार्य हो रहा है। किन-किन बातों की ओर अब विशेष ध्यान दिया जाने लगा है?

प्राचीन शिक्षा व्यवस्था पहले बताया जा जुका है कि धर्मांचायों ने यहाँ आश्रम-धर्म को व्यवस्था की थी। मनुष्य का जीवन चार मागों में विमाजित या। प्रथम माग ब्रह्मचर्य आश्रम का था। प्रस्थेक बालक-बालिका पाँच वर्ष की हो जाने पर गुरुकुल में मेजी जाती थी। वहाँ लड़के पश्चीय वर्ष तक और लड़कियां सोलह वर्ष में

तक, शिचा प्रहण करती थीं। सबको गुरू के निरीक्षण में शारीरिक श्रीर नैतिक शिक्षा के श्रतिरिक्त, भावी जीवन में उपयक्त नागरिक बनने की शिक्षा मिलती थी। धनी-निर्धन, राजा श्रीर रंक, ऊँच या नीच का वहाँ कोई मेद भाव न था। सबसे समान व्यवहार होता था । सबका खान-पान रहन-सहन एकसा रहता था । वे गुरु तथा गरु-पत्नी को पिता-माता की तरह समभति थे, और उनके प्रति आदर और भक्ति-भाव रखते थे। राज-पुत्रों को भी गुरु की सेवा करने में कोई संकोच नहीं होता था। पाठक जानते हैं कि कृष्ण और सदामा ने एक ही गुरुकल में शिक्षा पायी थी, और आवश्यकता होने पर दोनों ही ई धन के लिए जंगल से लकड़ी लाये थे। यद्यपि कभी-कभी राज-पुत्रों की शिक्षा के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की जाने के भी उदाहरण हैं. साधारगतया वे सर्वसाधारग बालकों के साथ ही शिक्ता पाते थे। आजकल की तरह राजकमारों की शिक्ता के लिए पृथक संस्थाएँ नहीं थी । शिक्षा के विषय व्याकरण, साहित्य, दर्शन, गणित, ज्योतिष, धर्म. तर्क आदि होते थे।

हां, भिन्न-भिन्न विद्यार्थियों की शिक्षा में उनके गुल और प्रकृति या किन का ध्यान रखा जाता था। ब्राह्मण गुण्यानाों को वर्म की शिच्चा विशेष रूप से दी जाती थी, चित्रय गुण-प्रचान ब्रह्मचारी को शासन और राजनीति के श्रतिरिक्त धनुर्विद्या तथा युद्ध-शिच्चा भी दी जाती थी। वैश्य प्रकृतिवालों को पशु-पालन, कृषि और उचोग-धंघों सम्बन्धी जान प्रदान किया जाता था। शुद्भों को कला-कौशल और दस्तकारी श्रादि खिखायी जाती थी। जैसा पहले कहा जा चुका है, प्राचीन काल में

इन कार्यों में ऊँचे-नीचे दर्जे का विचार नहीं किया जाता था। ब्रह्मचारियों में पाछ्य विषयों का मेद करने का कारण यह होता था कि शिक्षा का उद्देश्य भावी नागरिकों को समाज के उस चेत्र के अनुकूल बना देना होता था, जिसमें उन्हें पीछे काम करना होता था। इस प्रकार इस बात की चेष्टा की जाती थी कि समाज-व्यवस्था यथा-वत् बनी रहे। इसीलिए लड़कियों को लड़कों से कुछ भिन्न शिचा दी जाती थी। इसमें लक्ष्य यह रहता था कि वे विद्यान होकर भी अपने भावी उत्तरदायित्व को भली मांति निवाह सकें, सुयोग्य यहियी और माताएँ वन सकें।

संगीत, चित्रकारो आदि लिलत कलाओं की ओर भी यथेष्ट ध्यान दिया जाता था। इसका प्रमाय, उस समय के साहिस्य के आदिरिक्त, ऐसे चिह्नों से मिलता है जो अजन्ता या अन्य गुफाओं में सुरिक्ति रह सके हैं, अथवा जो पुराने खँडहरों, की खुराई की जाने पर निकलते हैं। अस्तु, सरांश यह कि प्राचीन भारतीय शिक्ता में नागरिक जीवन के किसी अंग की उपेता नहीं की जाती थी। समाज की सव प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता था। और, इतिहास इस प्रयत्न की सफलता का साक्षी है। प्राचीन शिक्षा-पद्धित को ही इस बात का अय प्राप्त है कि भारतवासी अनन्त काल तक सुख-शान्ति और समृद्धि का जीवन ज्यतीत कर सके, और संसार की अनेक उथल-पुथल तथा काल-चक के विविध प्रवाहों के बाद भी भारतीय संस्कृति अपनी परस्परा बनाये हुए सुरिक्ति एवं जीवित है, और अनुकृल अवसर प्राप्त होने पर मानव समाज के लिए अपना हितकर संदेश प्रदान करने

की क्षमता रखती है।

पाचीन शिचा-व्यवस्था की एक विशेषता यह थी कि यद्यपि प्रस्थेक विषय की शिक्षा के लिए देश में विविध केन्द्र थे, कुछ स्थान विशेष विशेष विषयों के लिए विख्यात थे। उदाहरणार्थ काशी में धर्म और साहित्य की शिद्धा विशेष रूप से दी जाती थी। यदि कहीं कोई शास्त्रार्थ होता. तो काशी के पंडित का मत सर्वोपरि माना जाता. था। उसके कथन का प्रतिवाद नहीं होता था, उसका निर्णय श्रन्तिम समभा जाता था। यही कारण था दूर-दूर के विद्यार्थी यहाँ संस्कृत साहित्य की शिक्ता के लिए आते थे। यहाँ उन्हें शिक्षा तो निःश्रलक मिलती ही थी, भोजन-वस्त्र भी मुक्त दिये जाने की व्यवस्था होती थी। यह परिपाटी कुछ सीमा तक अब भी चली आती है। कितने ही पंडितों के पास कई कई विद्यार्थी रहते हैं, वे वहीं अध्ययन करते तथा भोजन पाते हैं। यह कार्य विविध उदार तथा दानी सेठों और साहकारों की सहायता से किया जाता है। काशी की पूर्व ख्याति के कारण ही, श्राधनिक काल में महामना मालवीयजी ने हिन्द-विश्व-विद्यालय की स्थापना के लिए इस नगर को चुना। इस प्रकार अब काशी में पुरातन एवं नवीन शिचा-पद्धतियों का संयोग हो गया है। अस्तु, इसी प्रकार तक्षशिला विश्व-विद्यालय ने संस्कृत व्याकरण में नाम पाया था। देश को सप्रसिद्ध वैयाकरणी पाणिनी प्रदान करने का श्रेय इसी विश्व-विद्यालय को है। सुविख्यात अर्थशास्त्री और राजनीतिश कौटिल्य तथा अन्य अनेक महानुमावों ने यहाँ ही शिक्षा प्रहण की थी। ज्योतिष का सर्वोत्तम केन्द्र उज्जैन था, यहां विविध साधन- वाली वेघशाला थी, श्रीर ज्योतिष सम्बन्धी प्रत्येक प्रयोग करने श्रीर हिसाब लगाने की सबसे अधिक सुविधाएँ यहाँ ही थीं। बौद काल में भी यहां शिक्षा-प्रचार की समुचित ज्यवस्था रही। स्थान-स्थान पर बौद्ध धर्माचार्यों के निरीक्षण में मठों श्रीर विद्यापीठों का संचालन होता था। ये प्रायः स्वावलम्बी होते थे, श्रध्यापक श्रीर विद्यार्थी श्रपने निर्वाहार्य निकटवर्ती स्थानों से भिक्षा माँग लाते थे। उनके श्रन्यान्य शिक्षा-केन्द्रों में नालंद के विश्व विद्यालय ने बहुत ख्याति प्राप्त की थी। हिन्दू श्रव भी इसका गर्व करते हैं। यहाँ लंका, जावा, चीन, जापान जैसे दूर-दूर के भूभागों से विद्या-प्रेमी श्राते श्रीर ज्ञान की ज्योति श्रपने-श्रपने स्थान को ले जाते थे।

यद्यपि प्राचीन काल में शिक्षक एवं विद्यार्थी बहुत सादगी का जीवन व्यतीत करते थे, आज कल की तरह वे फैशन या शौकीनी नहीं करते थे, तथापि उनका राज्य एवं समाज में बहुत आदर-मान था। अब तो विद्यार्थियों की कौन कहे, अध्यापकों तक का समाज में कुछ विशेष स्थान नहीं है, राज्य में तो उनकी प्रतिष्ठा और भी कम है। प्राचीन काल में विद्यार्थियों का भी आदर-सम्मान था, वे समाज के भावी स्त्र-संचालक के रूप में देखे जाते थे। उन्हें किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता था, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में यथा-सम्भव योग देना प्रत्येक एदस्य अपना कर्तव्य ही नहीं, सौभाग्य समभता था। यह कहावत प्रतिद्ध थी 'सर्वेषामेव दानानाम् ब्रह्मदानम् विशिष्यते' अर्थात् विद्या-दान सब दानों से बढ़-कर है।

मुसल्यानों के शासन-काल में शिक्षा की व्यवस्था-जब मुसलमानों के भारत पर आक्रमण होने लगे. तो आरम्भ में कुछ समय तक अन्यान्य बातों में शिक्षा की भी व्यवस्था विगडी रही। कुछ श्राक्रमणकारियों तथा उनके श्रनुयायियों ने शिक्ता-संस्थाश्रों पर श्राधात पहुँचाने में कसर न रखी, कितने ही पुस्तकालय श्रादि नष्ट कर दिये गए। पर ये बातें कुछ समय के लिए ही थीं। पीछे मुसलमान यहाँ वस गये, और इस देश को ही अपना घर समक्तने लगे। ज्यों-ज्यों शांति स्थापित होती गयी, शिच्चा-प्रचार आदि की श्रोर ध्यान दिया जाने लगा । दो तरह की संस्थाएँ स्थापित हुईं । मसजिदों में मकतब थे. इनमें विशेषतया इसलाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी. कुरान पढाया जाता था। इनमें स्वभावतः मुखलमानों के ही बालक-बालिकाएँ शिक्षा पाती थीं। लडकियों को थोडे समय तक ही लडकों के साथ पढ़ने दिया जाता था। दसरे प्रकार की संस्थाएँ मदरसे थे। इनमें धर्म, क़ानून, इतिहास, दर्शन, काव्य, हिकमत (वैद्यक) आदि की उच्च शिक्षा दी जाती थी। मदरसों को राज्य की श्रोर से सहायता मिलती थी। इनके कुछ मुख्य केन्द्र बदायूँ, जौनपुर, आगरा, देइली श्रीर मुलतान श्रादि में थे। मुसलमानों की संस्थाश्रों में शिक्षण श्ररबी या फ़ारसी में होता था । हिन्दुओं ने जहाँ तक वन आया, अपनी पुरानी संस्थाओं को जीवित रखने का प्रयत्न किया। इस प्रकार मुसलमानों के यहाँ आने का परिगास यह हुआ कि दो प्रकार की भाषाओं तथा संस्कृतियों को साथ-साथ रहने का अवसर मिला। पीछे जाकर दोनों संस्कृतियों का क्रमशः सम्मिश्रण हुआ। हिन्दुओं और मुसलमानों ने

एक-दूसरे की कुछ बातें लीं, श्रीर कुछ दीं। इसका उल्लेख पहले किया जा चका है।

विशेषतया मुग़ल शासकों ने शिक्षा श्रीर साहित्य के प्रचार में बहुत श्रनुराग दिखाया, श्रीर इस कार्य को अपनी श्रार्थिक सहायता तथा श्रन्य प्रकार से बहुत प्रोत्साइन प्रदान किया। बाबर ने श्रपना जीवन चरित्र लिखा, हमायुँ ने ऋपने जीवन में विविध कठिनाइयों को सहते हुए भी एक विशाल पुस्तकालय बनाये रखा । श्रकवर ने कवियों श्रीर लेखकों का वड़ा आदर किया। उसके नवरखों में उस समय के धरन्धर विद्वान, कवि और राजनीतिज्ञ थे। अक्रवर के समय में ही महाकवि तु समीदास ने हिंदी संसार को अपनी श्रमर कृति राम-चरित मानस अर्थात रामायण की भेंट की। सुप्रसिद्ध वार्ता विनोदी बीरवल तथा संगीतज्ञ तानसेन अकबर को बहुत प्रिय थे। जहाँगीर ने भी विद्या-प्रेमियों का आदर-सम्मान किया ! शाइजहाँ की, भवन-निर्माण में. बहुत रुचि थी। उसने श्रागरा में जमुना तट पर संसार-प्रसिद्ध ताजमहत्त का निर्माण कराया। श्रीरंगज़ेव को छोड़ कर सब मुगल बादशाहों ने श्रपने इतिहास-प्रेम का अच्छा परिचय दिया। उन्होंने स्वयं अपने समय का इतिहास लिखवाया, जो साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है।

ऋँगरेज़ी शिक्षा का प्रारम्भ—भारतवर्ष में कँगरेज़ी शिक्षा का प्रचार सबसे पहले ईसाई पादिरयों ने किया। इनका मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार था। इनकी संस्थाओं से जनता को देशी भाषाओं द्वारा शिक्षा देने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इन्हें ईस्ट-इंडिया-कम्पनी (उस समय की सरकार) द्वारा सहायता मिली। इसके अतिरिक्त, राजा राम मोहनराय श्रादि सुधारकों ने भी इस कार्य में योग दिया। धन् १८१६ ई॰ में एक लाख रुपये के चंदे से कलकत्ते में पूर्वीय श्रीर पश्चिमीय विद्याश्रों की शिक्षा के हेतु हिन्दू-कालिज की स्थापना की गयी।

आरम्म में ईस्ट इंडिया-कम्पनी शिक्षा-प्रचार में बहुत उदाधीन थी। पीछे ब्रिटिश पार्लिमेंट की प्रेरणा से, उसने यहाँ प्राचीन शिक्षा-प्रयासी प्रचलित रखने में सहायता दी। सन् १०८१ ई० में कलकत्ते में एक 'मदरसा' फारसी को प्रोत्साहित करने के लिए खोला गया, जो कि उस समय अदालतों की भाषा थी। इसके दस वर्ष बाद बनारस में संस्कृत विद्यालय स्थापित किया गया। इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य यह था कि आँगरेज़ी जनों को दीवानी के मुकदमों का फैरसा का जननेवाले तैयार हों। सन् १८१३ ई० में ब्रिटिश पार्लिमेंट ने निश्चय किया कि कम्पनी प्रति वर्ष कम-से-कम एक लाख रुपया शिच्चा-प्रचार में लगावे। सन् १८२३ में देहली और आगरे में कालिज खोले गये, जिनमें ऑगरेज़ी को मी क्लासें थीं। सन् १८२६ ई० में मदरास में एक स्कृत और क्राम-पाठशालाएँ खोली गयीं।

सरकार का नीति-परिवर्तन — सन् १८६० ई० तक सरकार अपनी उपेन्ना-पूर्ण नीति को त्याग कर शिन्ना-प्रचार की समर्थक हो गयी। इसके कई कारण थे। प्रथम तो यह कि अब तक के अँगरेन्नी शिन्ना के कार्य का जनता में विरोध नहीं हुआ था, जिसकी सरकार को विशेष आर्थका थी। दूसरे, कम्पनी को अपना कारोबार चलाने के लिए

दक्षतरों के वास्ते सस्ते वस्ते वलकों की आवश्यकता थी। तीसरे, कम्मनी को आशा थी कि अंगरेज़ी शिद्धा पाकर युवक शौक़ीन होंगे, उनकी आवश्यकताएँ बढ़ेंगी, और वे हमारा सामान ज़रीदेंगे। इन सबसे अधिक महत्व की बात सरकार के क़ान्ती सलाहकार मेंकाले के इन शब्दों से स्वित होती है—'हमें अपनी सारी शक्ति लगाकर ऐसा प्रयस्त करना चाहिए कि हम भारतवासियों की एक ऐसी अंगी तैयार कर सकें, जिसके आदमी, हमारे और हमारी लाखों प्रजा के बीच, तुमाधिये का काम कर सकें, जो रक्त और रङ्ग में तो भारतीय ही रहें, परन्तु रुचि, विचार, भाषा और भावों में पूरे अंगरेज़ हों।'

अस्तु, सन् १८३५ में सरकार ने निश्चय किया कि देशी भाषाएँ केवल प्रारम्भिक शिचा के लिए काम में लायी जायँ, उच-शिक्षा का माध्यम अँगरेज़ी हो। वन् १८३७ में फ़ारसी को हटा कर उद्दे सरकारी दक्तरों को, तथा अदालतों की, भाषा बना दी गयी। अँगरेज़ी भाषा की परीक्षाएँ पास करनेवालों को उच्च नौकरियाँ मिलने लगीं। इन बातों ने अँगरेज़ी और उर्दू की शिचा बढ़ायी, और संस्कृत तथा अरबी फ़ारसी का प्रचार घटाया।

शिक्षा को प्रगति—सन् १८५३ ई० में कम्मनी की सनद बदलने का समय आया। अब तक शिक्षा-प्रचार की गति मन्द ही रही थी। अब उसे अँगरेज़ी राज्य की हड़ता में सहायक समक्ता गया और इसलिए उसका प्रचार बढ़ाने का निश्चय किया गया। सन् १८५७ में कलकत्ता बम्बई और मदरास में विश्व-विद्यालय स्थापित किये गये। सन् १८८०

में शिचा-कमीशन ने ट्रेनिंग कालिज आदि खोलने की सिकारिश की । लार्ड कर्जन के समय में विद्यार्थियों को 'राजनैतिक वायु से सुरिच्चत' रखनेके लिए युनीवर्शिटयों पर अधिकारियों का नियंत्रण बढाया गया। सन् १९१० ई० से सरकार का एक प्रथक् शिक्षा-विभाग स्थापित किया गया। सन् १९१३-१४ ई० से प्रतिवर्ष शिक्षा-सम्बन्धी सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित होती है। सन् १९१९ ई० से कलकत्ता विश्व-विद्यालय कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसके आधार पर बहत-से स्थानों में इंटरमीजियट ( एफ० ए० ) कालिज खोलकर इन क्लासों को विशव-विद्यालय से पृथक रखने की व्यवस्था की गयी, एवं मुसलमानी की शिचा-प्राप्ति में उत्साहित करने की श्रोर ध्यान दिया गया। इस समय देश में १८ विश्व विद्यालय हैं, इनमें पाँच तो संयुक्त-प्रान्त में ही हैं, इलाहाबाद, बनारस, आगरा, लखनऊ और अलीगढ के। अधिकांश विश्व-विद्यालय शिक्षा-कम निश्चित करने तथा परीक्षा लेने का काम करते हैं । इनसे राष्ट्रीपयोगी अनुसन्धान का कार्य बहुत कम होता है।

लार्ड रिपन की स्थानीय स्वराज्य की योजना के अनुसार कार्यं आरम्भ हो जाने पर, सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा का भार म्युनिय- पैलिटियों और ज़िला-बोर्डों के सुपुर्द कर दिया, पर विशेष उन्नित न हो पायी। सन् १९११ ई० में स्वर्गीय गोखते ने प्रारम्भिक शिक्षा अपनिवार्यं करने के लिए विल पेश किया था, परन्तु सरकार ने आर्थिक किनाह्यों के कारण उसे स्वीकार नहीं किया। पश्चात् सन् १९१८ ई० से विविध प्रांतीय व्यवस्थापक परिषदों ने समय-समय पर प्रारम्भिक शिक्षा

का क़ानून पास किया। प्रायः जो म्युनिसपैलिटियाँ इस शिक्षा को अनिवार्थ (और निःयुल्क) करने के लिए एक-तिहाई ख़र्च देना स्वीकार करती हैं, उन्हें शेष ख़र्च के लिए सरकारी सहायता मिलती है।

गैरसरकारी और राष्ट्रीय संस्थाएँ—देश की अविकतर शिक्षा-संस्थाओं पर सरकारी निरीक्षण तथा नियन्त्रण है। कुछ संस्थाएँ ऐसी भी हैं, जिनका संचालन तथा ख़र्च जनता द्वारा होता है, और जो सरकार से सम्बन्ध न रख कर अपना कार्य स्वतन्त्र रूप से करती हैं। गुक्कुल, ऋषिकुल और विद्यापीठ आदि संस्थाएँ बहुत-कुछ प्राचीन ढ़ की हैं। वे गैर-सरकारी हैं। उनमें प्राय: राष्ट्रीय शिचा दी जाती हैं। कहीं-कहीं राष्ट्रीय शिचा-संस्थाएँ आधुनिक ढ़ की भी हैं। राष्ट्र-भाषा हिन्दी में विविध विषयों की परीक्षाएँ लेनेवाली संस्थाओं में में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन मुख्य है। इसका प्रधान कार्यालय प्रयाग में है। इसकी परीक्षाओं के, देश के भिन्न-भिन्न भागों में, लगभग छः सै केन्द्र हैं। लोक-सेना के लिए कुछ स्थानों में बालचर (स्काउट्स) संब और सेवा-समितियां आदि स्थापित हैं।

नवीन शिक्षा-योजना—प्रान्तों में उत्तरदायी शासन स्थापित होने पर विशेषतया काँग्रेसी सरकारवाले प्रांतों में शिक्षा की कमी एवं वर्तमान शिच्चा-प्रणाली के दोषों को दूर, करने का प्रयन्त किया गया। नवीन शिच्चा-योजना की मूल प्रेरणा महात्मा गांधी द्वारा हुई है, श्रीर इसके सम्बन्ध में प्रारम्भिक विचार-विनिमय अधिकतर वर्षों में हुआ। इसलिए साधारण वोल-चाल में इसे 'वर्षा-शिक्षा-योजना' कहा जाता है। इसकी मुख्य बात यह है कि विद्यायियों को सात साल से लेकर १४ साल की उम्र तक आधार-मृत या बुनियादी शिक्षा दी जाय, जिसमें दस्तकारी की शिक्षा अवश्य हो, जिसे पूरी करने पर युवक अपनी आजीविका कमा सकें, और गाँवों में लौटकर वहाँ वस जाने की हच्छा रखें। इस शिक्षा का ध्येय ऐसे बालक-बालिकाएँ तैयार करना है, जो नौकरी की चिन्ता न करें, वरन् स्वावलम्बी जीवन व्यतीत कर सकें; साथ ही वे यह भी ज्ञान प्राप्त करें कि राष्ट्र तथा समाज के प्रति उनका क्या कर्तव्य तथा उत्तरदायिल है। इस्राल्य उन्हें नागरिक ज्ञान ('सीविक्स') आदि समाज-शास्त्र की भी शिक्षा दी जाय। इस योजना के अनुसार कुछ स्थानों में शिक्षा दी जाने लगी है।

गांवों में वाचनालय तथा साधारण एवं गश्ती पुस्तकालय स्थापित करने तथा प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार करने का कार्य भी किया जा रहा है। आशा है, इन उपायों से देश का अविद्यांधकार क्रमशः दूर होगा, और शिज्ञितों की वेकारी की समस्या भी कुछ अंशों में तो अवश्य ही इल होगी।

साहित्य-प्रचार — शिला-प्रचार के साथ-साथ साहित्य की माँग बढ़ना स्वामाविक ही है। अतः अब स्थान-स्थान पर साहित्य की वृद्धि तथा प्रचार का भी प्रयत्न अधिक हो रहा है। कितनी-ही सभाओं, और सम्मेलनों के समय-समय पर अधिवेशन होते हैं। इन संस्थाओं द्वारा प्राचीन इस्तलिखित पुस्तकों की खोज, नवीन पुस्तक और पत्र-पत्रिकाओं का प्रकारान, लेखकों को पुरस्कार देना, सरकार का देशी भाषाओं के प्रति-ध्यान आकर्षित करना आदि विविध कार्य बड़े उत्साह से किये जाते हैं। युप्रसिद्ध साहित्यकारों को अपिनन्दन-प्रन्थ समर्पित किथे जाते हैं। एवं उनके नाम पर साहित्यक मेलों की व्य-वस्था होने लगी है। इस प्रकार के आयोजन भविष्य में अधिकाधिक होने की आशा है। सुविख्यात साहित्य-महारिथयों की जयन्तियां मनाने की आरे भी लोगों का ध्यान आकृष्ट हो रहा है। प्रचारक संस्थाएँ सभी युख्य-मुख्य देशी भाषाओं की हैं। भारतीय राष्ट्र-समा अर्थात कांग्रेस का कार्य सन १९१५ ई० तक अधिकतर आँगरेज़ी में रहा। पश्चात उसका चेत्र सर्वेसाधार में बढ़ने पर, हिन्दी या हिन्दुस्तानी का उपयोग अधिकाधिक बढ़ने लगा। कई नयी प्रन्यमालाएँ, भिन्न-भिन्न विषयों की, निकलने लगीं। पत्र-पित्रकाओं का भी प्रचार बढ़ रहा ई; हां, इनके कार्य में कई आर्थिक तथा राजनैतिक बाधाएँ हैं। आशा है हन्हें क्रमशः दूर किया जायगा।

शिक्षा और साहित्य के प्रताप से हमारे देश में उत्तर-दिल्या का अंतर घट रहा है। एक स्थान की विचार-घारा जल्दी ही दूसरे स्थान में जा गहुँचती है। इस प्रकार भारतीय शरीर में एकता और राष्ट्रीयता का संचार सुगम हो रहा है। साहित्य-सेवियों को अपने उच्च आदर्श का सदैव ध्यान बनाये रखना आवश्यक है। भारतीय संस्कृति को अपना आहिंसा, प्रेम, त्याग और विश्व-वंधुत्व का संदेश संसार में फैलाना है; आवश्यकता इस बात की है कि इस महान कार्य में हमारा साहित्य समुचित योग दे।



## इकतीसवाँ परिच्छेद राष्ट्रीय ब्रान्दोलन

प्रिह्त वताया जा चुका है कि भारतवर्ष में तालिक एकता है। प्राचीन काल में यहाँ प्रत्येक चेत्र में चार्मिकता की छाप अधिक रहती थी, तथापि जातीयता का भाव बहुत उन्नतावस्था को पहुँच गया था। यही कारण है कि यहाँ समय-समय पर जो अनेक जातियाँ आर्यों, वे जन-समुदाय में हिल मिल गर्यों, और अन्त में यहाँ कीही ही गर्यों। यूनानी, हूण, सीयियन आदि का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा। आक्रमण करनेवाले व्यक्ति मित्र, बन्धु और सेवक हो गये। यह बात अनेक शताब्दियों तक रही।

पश्चात् स्थिति कमशः बदल गयी। सम्राट् श्रशोक के बाद यहाँ शासन-सत्ता प्रायः निर्वल व्यक्तियों के अधिकार में रही। प्रत्येक प्रान्त तथा जाति के आदमी अपने आपको दूसरों से अलग समभने लगे। जब मुसलमान यहाँ आये, भारतीय समाज छिन्न-भिन्न, अनुदार, अस्वस्थ तथा रोगी था । उधर मुसलमानों में उत्साह श्रीर साहस था, श्रीर था नये धर्म का जोश । हिन्दू समाज उन्हें अपने में मिलाने में असमर्थ रहा; यही नहीं; हिन्दुओं के पारस्परिक मेद-भाव और फूट के कारण मुसलमानों का यहाँ कितने-ही भागों में राज्य स्थापित हो गया। परन्त्र पीछे मुसलमान यहाँ विदेशी के रूप में न रह कर यहां के ही हो गये। श्रन्यान्य मुसलिम शासकों में श्रकवर ने यहां राष्ट्र-निर्माण का यथेष्ट प्रयत्न किया। पर उसकी-सी नीति यहाँ पर्याप्त समय तक नहीं बती गयी, फल-स्वरूप सिक्खों और मराठों ने अपना-अपना शासन श्रीर स्वतंत्र संगठन करना शुरू कर दिया । हिन्दू और मुसलिम संस्कृतियों के मिलजाने का काम अभी अधूरा ही था कि अंगरेज़ आदि योरियन जातियों का यहाँ आना हो गया, और उनकी कूटनीति से यहाँ पुनः संगठन-हीनता या अ-राष्ट्रीयता का दुःखदायी परिचय मिला। और. उन्होंने एक भारतीय शक्ति को दूसरी से भिड़ाने का तथा स्वयं एक पक्ष का साथ देकर और उसके जीत जाने पर उससे कुछ म्मि या व्यापारिक अधिकार लेते रहने का खूब प्रयत्न किया।

कुछ प्रांगरेज़ इतिहास-लेखक यह कहा करते हैं कि भारतवर्ष में प्रांगरेज़ों का अधिकार अकस्मात संयोग से हो गया, उन्होंने इसके लिए कोई आयोजन नहीं किया। साधारण व्यक्ति इस पर बहुत आश्चर्य किया करते हैं कि सात समुद्र पार से आये हुए योरांपयनों ने विसातस्तानों और गिरजाधरों से निकल कर कैसे रख-स्त्रेत्र में उतरने का साहस किया, और वे विजय-लक्ष्मी से क्यों कुतार्य हुए। वास्तविक बात यह है कि आंगरेज़ों की ईस्ट-इंडिया कम्पनी के गवर्नर-जनरलों के सामने आरम्भ से मुख्य कार्य यह रहा कि यहाँ के शासकों को निर्वल करते हुए अधिकाधिक राज्याधिकार प्राप्त करते जायेँ। पुनः यह कोई रहस्य नहीं कि कम्पनी ने भारतवर्ष के एक प्रान्त के सिपाहियों को कुछ सिकों का प्रलोभन देकर उनके बल पर दूखरे प्रान्त को, और कभी-कभी उसी प्रान्त को 'विजय' किया है। इस प्रकार भारतीय सैनिकों ने ही इस देश के एक-एक भाग को वाँगरेज़ों के अधीन करने में मुख्य भाग लिया है। यह कहा जा सकता है भारतवासियों की पराजय का कारण इनकी संगठन-इनिता या अ-राष्ट्रीयता है। ये दूसरों से नहीं हारे, वरन् अपने ही आदिमियों से पराजित हुए हैं। एक प्रान्त के इस्तगत हो जाने पर अँगरेज़ों को दूसरे प्रान्त पर अधिकार प्राप्त करने के लिए यथेष्ट घन-जन मिलता गया । इस प्रकार उन्होंने कूटनीति, छल-बल श्रीर कौशल से, यहाँ के शासकों के पारस्परिक लड़ाई-फगड़ों तथा फूट से, दो सौ वर्ष के भीतर, सन् १८५७ई० तक, भारतवर्ष के अधिकांश भाग पर प्रत्यक्ष अथवा गौगा रूप से अपना अधिकार जमा लिया। हाँ, पीछे उनकी अधीनता में यहाँ एकता श्रीर राष्ट्रीयता की वृद्धि अवश्य होने लगी।

राष्ट्रीयता का विकास — अटारहवीं शताब्दी में घमं, समाज, शिक्षा, साहित्य सभी चेत्रों में भारतवासी अपनेपन को खोकर कैसा चिन्तनीय जीवन व्यतीत कर रहे थे, और उन्नीसवीं शताब्दी में किस प्रकार यहाँ जायित का कार्य आरम्म हुआ, ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज, वियोसीफ़िकल सोसायटी और रामकृष्य मिशन आदि संस्थाओं के संस्थापकों और सदस्यों ने विविध चेत्रों में क्या-क्या सुधार किया, यह

इम पिछले परिच्छेदों में बता चुके हैं। यद्यपि इनके आन्दोलनों का प्रधान विषय राजनीति नहीं था. इस चेत्र में भी इनसे बहुत सहायता मिली। राजा राममोहनराय ने शिक्षा-प्रचार के श्रतिरिक्त कई राजनैतिक सुधारों का भी प्रयत्न किया। स्वामी दयानन्दजी ने श्रपने 'सत्यार्थ प्रकाश' नामक ग्रन्थ में निर्मीकता-पूर्वक लिखा कि विदेशी राज्य से. चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य, चाहे उसमें कितनी ही त्रिटियाँ क्यों न हों, अच्छा होता है । स्वामीजी के उपदेश से लोगों में स्वदेशी श्रीर स्वराज्य की भावना पुनः जागृत हुई। थियोसोफ़िकल सोसायटी की श्रव्यक्ष ऐनीविसेन्ट ने तो राजनैतिक तथा राष्ट्रीय आग्दोलन में क्रियात्मक भाग लिया, और इसके लिए वे हर्ष-पूर्वक जेल गयीं। श्री रामकृष्ण परमहंस ग्रीर उनके शिष्य श्री० विवेकानन्दजी ने विदेशों में भारतवर्ष की महत्ता बतायी। इन विविध महातुभावों के परिश्रम से यहाँ लोगों में स्वाभिमान उदय हमा, और इस प्रकार राष्ट्रीयता के भावों के विकास में सहायता मिली।

राष्ट्रीयता-दृद्धि के कारण अधिनिक काल में यहाँ एकता और राष्ट्रीयता के भावों का प्रचार करने में कई वार्तों ने योग दिया है। उसमें योरिपयनों और विशेषतः श्रॅंगरेज़ों के संसर्ग का भी श्रव्ह्या स्थान है। भारतवासी उनके नये रहन-सहन और अनोखे रंग-ढङ्ग को देखकर चिकत हुए, और उनके उस समय के संकुचित विचारों को प्रगतिशील पाश्चात्य विचारों का सामना करना पड़ा। इघर, ईसाई पादरियों आदि ने हमारे अवगुर्यों को खूद बढ़ा-चढ़ाकर

दिखाया और हमें विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि हमारे पूर्वज जंगलों थे, और मारतवर्ष अब भी असम्य है। उनका जादू चल गया, और हम उनका अंघा धुन्च अनुकरण करने लग गये। कुछ समय पर्चात् इतमें परिवर्तन होने जगा; परिवर्तन का एक मुख्य कारण यह या कि संस्कृत साहित्य के कुछ अंशों का योरपीय भाषाओं में अनुवाद होने से, योरपवाले भारतीय उच विचार, ज्ञान और सम्यता से परिचित होकर उसे सम्मान की हष्टि से देखने लगे। योरपीय विद्वानों का मत अपने देश के विषय में अच्छा पाकर, भारतवासी भी अपना प्राचीन गौरव स्मरण करने लगे। अब परिचमी बातों में वैसी अद्या न रही, विदेशी विचारों की परख की जाने लगी, और स्वदेशी भावों का संचार हुआ।

शिक्षा श्रीर विद्वान — ईस्ट-इंडिया-कम्यनी ने अपने व्यापार का काम चलाने के लिए क्षर्क पैदा करने के वास्ते लोगों को पढ़ाने-लिखाने का प्रयत्न किया। इससे देश के निम्न श्रेणी के भी कुछ आदमियों में शिक्षा का प्रचार होने से उनके विचारों में उथल-पुथल होने लगी। साथ ही, धमै-अन्यों का कठिन संस्कृत से सुगम प्रचलित भाषाओं में श्रुवाद होने और छापेख़ाने की सहायता से यह साहिस्य देशी भाषाओं में बहुत सरता ही मिल जाने के कारण, जन-साधारण को उसका जान सुलम होगया। उनमें सोचने-विचारने की भावना बढ़ी; वे अपनी तथा देश की परिस्थित समक्षने लगे। इसके अतिरिक्त, पार्चात्य संसर्ग के साथ यहाँ भौतिक विज्ञान का भी प्रचार बढ़ा। देश में शिखा, और वैज्ञानिक आविष्कारों तथा मंत्रों के प्रचार को दृढ़ि होने से

लोगों को विविध प्रकार की विचार-सामग्री मिली, श्रौर जाग्रति तथा राष्ट्रीयता का मार्ग सुगम हुआ।

अन्य देशों की जागृति का प्रभाव—जापान ने वैध राज्य-प्रयाली स्थापित की और पश्चिम के विशाल रूस देश को रया-चेत्र में परास्त किया। अरब, मिश्र, ईरान, श्रक्तग्रानिस्तान आदि देशों ने भी अच्छी प्रगति कर दिखायी। चीन जैसे प्राचीन कहियों के समर्थंक तथा स्वेच्छाचारी शासनवाले देश ने प्रजातंत्र राज्य-पद्धित का स्वागत किया। निदान, एक प्रकार से समस्त एशिया महाद्वीप में जागृति का संचार हुआ। यह जहर भारतवर्ष में आये बिना कैसे रहती! आगे-पीछे इसने भारतीय जागृति और राष्ट्रीयता को किसी-न-किसी रूप में सहायता प्रदान की है।

प्रवासी भारतीयों की दुरवस्था—समय समय पर, भिल-भिन्न कारयों से कुछ भारतीय विदेशों में गये थे। उनका अपने देश में आदर न या, बाहर उन्हें क्या सम्मान मिलता! ब्रिटिश साम्राज्य में, दक्षिया अफ्रीका आदि में भारतीय पुक्ष-कियों को बहुत कह-पूर्ण और अपमानजनक जीवन विताना पड़ा। इससे नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को अनुभव हो गया कि पराधीन रहने के कारया, ब्रिटिश साम्राज्य में, हमारी कैसी बुरी अवस्था है; और इन कहों को दूर करने का रहस्य भारतवर्ष की स्वाधीनता में ही है। निदान, प्रवासी भारतीयों पर होने-वाले अत्याचारों ने इस देश से ब्रिटिश साम्राज्य का मोह हटाने में, और स्वतन्त्र राष्ट्र बनाने की भावना में भारी सहायता दी है। पुनः जिस सत्याग्रह और असहयोग. को, शान्ति और अहिंसा को, यहाँ श्रान्दोलन का प्राया बनाया हुआ है, उसका प्रथम प्रयोग भी दक्षिया श्रफ्तीका में ही हुआ था। इससे स्पष्ट है कि प्रवासी भारतीयों की दुरवेंस्था का हमारी राष्ट्रीयता-हुद्धि में महत्व-पूर्य भाग है।

राष्ट्रीयता की परीक्षा-भारतवर्ष के हिन्दू मुसलमान सामन्तों और जागीरदारों आदि ने मिलकर सन् १८५७ ई० के स्वातंत्र्य-युद्ध में भाग लिया। इससे विदित होता है कि भारतवर्ष में उस समय राष्ट्रीय भावों का प्रचार आरम्भ हो गया था। परन्तु उस युद्ध की श्रम्भलता से यह भी प्रमाणित होता है कि उस समय तक राष्ट्रीयता का विकास बहुत अपूर्ण और अपर्याप्त हो पाया था। राष्ट्रीय आन्दोलन ऊपर की सतह तक परिमित था, उसे सर्वसाधारण जनता ने नहीं अपनाया था। सन् १८५७ ई० की असफलता के बाद देश में कोई ऐसा संगठित दल न रहा जो विदेशी सत्ता का इस प्रकार सामना करे । तत्कालीन समाज-संगठन के श्रनुसार दो ही विचार-घाराएँ मुख्य थीं-(१) सशस्त्र युद्ध या (२) पराधीनता की स्वीकृति । युद्ध, राजास्त्री भीर सामन्तों के नेतृस्व में ही हो सकता था, इसिलए उनकी विफलता के बाद राजनैतिक अवस्था ऐसी हो गयी कि इसने विदेशी राज्य को स्वीकार कर लिया. श्रीर उसके श्रनुसार श्रपने को ढालने का कार्य श्रारम्भ कर दिया। हाँ, जब-कमी कोई बात विशेष कष्टदायक या श्रपमानजनक प्रतीत हुई तो उसे सुधारने की, सुविधाएँ प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। इस प्रकार स्वातंत्र्य-युद्ध की श्रष्ठफलता ने देश में विधानवाद श्रीर ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया के समर्थकों को नेतृत्व प्रदान किया। ऐसे ही विचारों के परिशाम-स्वरूप यहाँ आगते पच्चीस वर्ष में कई संस्थाएँ स्थापित होकर अन्ततः सन् १८८५ ई० में कांग्रेस या राष्ट्र-सभा का जन्म हुआ।

कांग्रेस या राष्ट्र-सभा-ग्रारम्भ में कांग्रेष का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर रह कर ही शासन-सुधार प्राप्त करना था, घीरे-घीरे इसने राजनैतिक स्वाधीनता का आदर्श ग्रहण किया। राष्ट्रीयता के प्रचार में इसने प्रमुख कार्य किया है। भारतीय राष्ट्र सभा कहने से इसी का बोध होता है। इसका जन्म सन् १८८५ ई० में हुआ। इस प्रकार इसके पीछे पचपन वर्ष से अधिक का इतिहास है। इसने देश की राजनैतिक प्रगति और स्वाधीनता-आन्दोलन में जो भाग लिया है. उस का विचार आगे किया जायगा। उसके अतिरिक्त इसने यहाँ राष्ट-निर्माण और रचनात्मक कार्य को विलक्षण उत्तेजना दी है। पहले उसके कार्यक्रम में (१) हिन्द्-मुसलिम या साम्प्रदायिक एकता. (२) अस्पृश्यता-निवारण, (३) मद्यपान-निषेष श्रीर (४) खादी मुख्य थी। पीछे कांत्रेस ने (५) ग्राम-उद्योग और (६) बुनियादी (बेसिक) शिक्षा कर भी कार्य आरम्भ किया गया। अब तो महात्मा गांधी के कथनानुसार, (७) ग्राम-सफाई, (८) प्रौढ-शिक्षा, (९) स्त्री-सेवा. (१०) त्रारोग्य-शिक्षा (११) राष्ट्र-भाषा-प्रचार (१२) मातृ-भाषा-प्रेम श्रीर (१३) श्रार्थिक समानता भी रचनात्मक कार्यक्रम में सिमालित हैं।

राष्ट्रीयता में बाधाएँ; (१) प्रान्तीयता—प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता और पराधीनता के विकार अभी तक हमारे राष्ट्र-रूपी शरीर में बने हुए हैं! जब तक ये दूर न होंगे, राष्ट्र-निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो सकता, राष्ट्रीयता का आन्दोलनपूर्णतया सकल नहीं कहा जा सकता । प्रान्तीयता की बात लीजिए । हमारे संकीर्ण विवारों के कारण कहीं बंगाली विहारी समस्या है, कहीं बंगाली-मारवाडी, और कहीं महाराष्ट्री-हिन्द्स्तानी आदि का सवाल है। इन समस्याओं को इल करने के लिए आवश्यक है कि हम इस बात को अब्जी तरह खमफ लें कि राष्ट्रीय एकता की बढ़ाने तथा बनाये रखने के लिए खंकुचित प्रान्तीयता के भाव को मिटा देना चाहिए। हा, जब तक राष्ट्र की उन्नति में वाधा उपस्थित न हो, तथा दूसरे प्रान्त के उचित स्वार्थ की हानि न हो, हमें अपने-अपने प्रान्त की सरसक सेवा और उन्नति करती चाहिए। जो व्यक्ति अपने प्रान्त से भिन्न किसी अन्य प्रान्त में रहते हों, उनका कर्तव्य है कि वे उस प्रान्त की भाषा को सीखें. वहाँ की संस्कृति और संस्थाओं का आदर करें एवं वहाँ के निवासियों से मिल जुल कर रहें, तथा पारसारिक स्नेह और सद्भावना-पूर्वक उस प्रान्त का हित-साधन करें। प्रत्येक प्रान्त के निवासियों का कर्तव्य है कि वे अन्य प्रान्त से वहाँ आकर वसे हुए व्यक्तियों के प्रति किसी प्रकार का द्वेष-भाव न रखें; श्रन्य प्रान्तवाले भी तो भारतीय राष्ट्र के ही हैं, जो हम सब की मातुमूमि होने के कारण, हम सब के लिए आदरसीय है।

आवश्यकता है कि प्रत्येक प्रान्त अपनी भाषा, संस्कृति और साहित्य आदि की उन्नति करता।हुआ, कम-से-कम अपने निकटवर्ती प्रान्तों से सम्यक् आदान-प्रदान करता रहे। आदमी आपस में मिलने-जुलने और विचार-विनिमय करने तथा एक-दूसरे का रहन-सहन, आषा और व्यवहार आदि जानने का, यथेध्ट अवसर निकालें। तीर्थ- यात्रा में इमारा ध्यान इस श्रोर रहे तो सहज ही बहुत लाभ हो सकता है। इसके श्रातिरिक्त, प्रत्येक प्रान्त में ऐसे दलों का श्रायोजन होना चाहिए जो समस्त देश का श्रमण करें, मिन-भिन्न प्रान्तों के दो-तीन शहरों श्रोर पाँच-सात गावों में उहरें, विविध स्थानों की संस्कृति का श्रध्ययन करें, श्रोर एकता स्थापित करने का प्रयस्न करें। इन दलों के सज्जनों को राष्ट्र-भाषा हिन्दी का ज्ञान होना श्रावश्यक है। जिन्हें यह भाषा न श्राती हो, वे सहज ही इसे सीख सकते हैं। ऐसे सज्जनों के द्वारा श्रन्तप्रान्तीय सहयोग में बहुत सहायता मिल सकती है।

(२) साम्प्रदायिक संस्थाएँ—भारतवर्ष में अनेक धर्म और विविध जातियाँ है, और इनके अपने-अपने संगठन हैं। इनमें से कुछ का स्वरूप अखिल भारतवर्षीय है और कुछ का प्रान्तीय या स्थानीय। प्रायः प्रत्येक संस्था अपना चेत्र अधिक-से-अधिक विस्तृत रखने की इच्छुक होती है। बहुधा जो संस्थाएँ आरम्भ में स्थानीय होती हैं, वे क्रमशः प्रान्तीय और पीछे अखिल भारतीय स्वरूप धारया करने की प्रवृत्ति रखती हैं। कुछ संस्थाएँ अपने चेत्र में शिक्षा का प्रचार, अनाय-रक्षा, विधवा सहायता आदि का बहुत उपयोगी कार्य भी करती हैं। परन्तु इनमें आगे-पीछे एक दोष आने की आशंका रहती हैं। प्रत्येक संस्था अपने सदस्यों तथा उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों की उन्नति करने के प्रयत्न में यह बात मूल जाती है कि आखिर, उस संस्था के चेत्र से बाहर के व्यक्ति भी तो भारतीय राष्ट्र के नागरिक हैं। एक जाति या धर्मवालों के लिए नौकरियों या राजनैतिक अधिकारी

की विशेष माँग करना, दूसरी जाति या घमेंवालों के हित की अव-हेलना करना है, और इस लिए ऐसी माँग राष्ट्र-हित-घातक है। वास्तव में जाति या धमें के आधार पर जो संगठन हो, उन्हें राजनीति में उसी दशा में पड़ना चाहिए जब कि उनमें बहुत उदार या ब्यापक हिंश-कोष्ण रखने की समता हो।

वर्तमान अवस्था में प्रायः ऐसा नहीं है। उदाहरयावत मुस्तिम लीग अपने आपको समस्त भारतीय मुस्तिमानों की प्रतिनिधि-संस्था वताती हुई, मुस्तमानों के लिए ऐसे राजनैतिक अधिकार चाहती है, कि उनसे अन्य जातिवालों का सामंजस्य नहीं हो पाता उसका हिष्ट-कोया सिद्धान्त-हीन और राष्ट्र-विरोधी है। वह मुस्तमानों के लिए प्रान्तीय तथा केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा में विशेष प्रतिनिधित्व तथा सरकारी नौकरियों में अपनी संख्या के अनुपात से कहीं अधिक स्थान चाहती है। कुछ समय से वह यह भी मौंग करने लगी है कि पंजाव, कर्मार, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त, विलोचिस्तान और सिंघ इन पांच प्रान्तों में मुस्तमान अधिक संख्या में बसते हैं, अतएव इन सब को एक में मिलाकर, इनका 'पाकिस्तान' नाम रखकर एक पृथक मुत्रित्वम राष्ट्र बनाया जाय। यह बात अनुचित होने के साथ कितनी अध्यावहारिक है. यह स्पष्ट है।

संतोष का विषय है कि मुसलिम लीग की आवाज, मुसलिम जनता की आवाज़ नहीं है, और न सब मुसलिम नेताओं की ही। बहुत-से मुसलमानों ने व्यक्तिगत और सामृहिक रूप से मुसलिम लीग के प्रस्तावों का घोर विरोध किया है और वे आज मी कर रहे हैं। तथापि साम्प्रदायिक नेता अपनी ज़िंद पर अड़े हुए हैं। साम्प्रदायिक विचार-धारा में फैलने की प्रवृत्ति बहुत होती है। मुसलिम लोग की मांगों को देखकर भारतवर्ष की अन्य अल्प-संख्यक जातियाँ भी आने-अपने लिए विशेष अधिकारों की माँग करने लगी हैं। कुछ विक्ल और हरिजन नेताओं ने अपना साप्रदायिक हिन्द-कीण, सरकार के सामने, उपस्थित किया है। कुछ अन्य हिन्दुओं में भी प्रतिक्रया हुई है। यह सब अत्यन्त चिन्तनीय है। साम्प्रदायिक विचारवाले व्यक्ति अपने सामने अखंड भारत का आदर्श नहीं रखते; इनका दोष कुछ अंश तक अधिकारियों पर ही है। वे साम्प्रदायिक नेताओं को आरम्भ से ही हतोत्साह करने की नीति रखें तो यह रोग इस सीमा तक

३—राजनैतिक अनेकता—भारतीय राष्ट्र-निर्माण का कार्य पूरा होने में एक बाधा इस देश की राजनैतिक अनेकता है। भारतवर्ष के कुछ नगर फांस और पुर्तगाल के अवीन हैं, आधे से कुछ कम भाग देशी राज्य कहलाते हैं, और शेष भाग ब्रिटिश भारत है। ब्रिटिश भारत में कानून का शासन हैं, और कुछ अंश में उत्तरदायी शासन पदित भी है। यहाँ स्वतंत्रता का आन्दोलन हो रहा है। इसके विपरीत देशी राज्यों में (जहाँ तक भीतरी शासन का सम्बन्ध है) एक-तंत्र राज्य है। उनमें अनुत्तरदायी शासन-पद्धति है। इन देशी राज्यों की संख्या ५६० है, इन में से कितने ही तो मामूली गाँव सरीखे ही हैं। अधिकांश राज्यों का लेत्रफल, जन-संख्या और आय अञ्छे शासन की सुविधा के लिए पर्यांत नहीं हैं। इनके सम्बन्ध में कुछ विस्तार से

आगे एक स्वतंत्र परिच्छेद में लिखा जायगा। यहाँ यही कहना है कि चे सब ब्रिटिश सरकार के न्यूनाधिक अधीन हैं। इनके शासन का निरीक्षण था नियंत्रण सम्राट-प्रतिनिधि अर्थात् वायसाय के द्वारा होता है। अस्तु, आवश्यकता इस बात की है कि पूर्ण भारतवर्ष स्वतंत्र हो, उस का कोई भाग किसी अन्य शक्ति के अधीन न हो।

राष्ट्रीय ब्रान्दोलन के संचालकों के सामने ये सब वाघाएँ हैं, ब्रीर वे यथा-सम्भव इनके निवारण का प्रयत्न कर रहे हैं। इस दिशा में एक महत्व-पूर्ण कार्य स्वतंत्रता-प्राप्ति का होता है। इसके सम्बन्ध में अगते परिच्छेद में लिखा जायगा।

राष्ट्रीय आन्दोलन का फल-राष्ट्रांचता के अभाव में, पहले आरतवर्ष केवल विचार-जगत् की वस्तु था। व्यवहार में यह देश अलग-अलग डुकड़ों में बटा हुआ था। एक प्रान्त के आदमी दूसरे प्रान्तवालों की भाषा ही नहीं समझते थे, किर उनके सुख-दुख को अपना सुख-दुख मानने की तो बात ही कैसे होती! एक ओर धर्म या जाति का मेद, दूसरी ओर प्रान्त-मेद, तीसरी ओर राजनैतिक मेद- भाव। किर संगठन हो तो कैसे हो! अब भी यह तो नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रीयता का अयेष्ट प्रचार हो गया है, तथापि हम बहुत-कुछ आगे बढ़े हैं। पिछले वर्षों से भारतवर्ष के दूर-दूर के मागों में राष्ट्र-भाषा हिन्दी या हिन्दुस्तानी का प्रचार हो रहा है। अब मदरासी और आसामी तक उत्तर मारतवालों की भाषा सीख रहे हैं, उन्हें एक दूसरे के प्रति अपने भाव प्रकट करने में 'विदेशी माषा अपरोजी का आअय न लेना होगा। और, जब हम एक-दूसरे की

भाषा समभेंगे तो उनके दुख या कठिनाइयों को जानकर उसकी सहायता में भी भाग से सकेंगे।

यद्यपि सम्प्रदायिकता तथा प्रान्तीयता आदि के रोग से हम पूर्णत: मुक्त नहीं हुए हैं, देश में उन सज्जनों की संख्या उत्तरोत्तर सदली जा रही है जो अपने-आप को भारतवासी कहते और समकते हैं, जिनके लिए भारतवर्ष माता के समान पूज्य है, जो इस माता की सेवा-सुश्र्वा और उन्नति के लिए सुयोग्य सन्तान की भाँति तन-मन-धन से प्रयत्नशील हैं। कांग्रेस ने जनता के सामने राजनैतिक स्वाधीनता का विषय उपस्थित करके, उनकी संकीर्या भावनाओं को दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

श्चारम्भ में काँग्रेस मुट्टी भर श्चादमियों की संस्था थी, श्चरः उसके प्रचार का कार्य भी कुछ इने-िगने न्यक्तियों तक ही परिमित था। श्चव उसका संगठन नगर-नगर और गाँव-गाँव में हो जाने से वह यथानाम राष्ट्रीय संस्था हो गयी है। प्राम-सुधार थौर प्रामीण उद्योग-धंघों की उन्नति का कार्य-क्रम रखने से उसका सम्पर्क प्रत्येक परिवार से है। वह जनता की संस्था है, श्चीर जनता में राष्ट्रीयता की भावना फैला रही है। नगर-निवासी श्चव गाँववालों के प्रति श्चपना कर्तव्य समक्ष रहे हैं। इसी प्रकार यह श्चनुभव किया जा रहा है कि देश को ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों में बाँटना कृत्रिम है; भारतवर्ष एक है और श्रवंड है।

अव हम स्वदेशी वस्त्र तथा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, राष्ट्रीय संस्थाओं, स्वदेशी कला-कौशल, भारतीय संस्कृति से प्रेम करते हैं, और इस प्रकार हमारा स्वदेश-प्रेम कालपिन न होकर कियात्मक होता जा रहा है। हमारी शिक्षा और हमारा साहित्य अव राष्ट्रीय जायति में सहायक हैं, देश-भिक्त के पाठ और गायन वालक बालिकाएँ प्रकट रूप से पढ़ती और सीखती हैं। इससे युवकों और युवितयों के हृदय में स्वदेश-प्रेम की लहर स्वतंत्रता-पूर्वक बहती है, और उन्हें राष्ट्र-सेवा के लिए प्रोरित करती है। इस प्रकार भावी नागरिकों को अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का न केवल जान होगा, वरन् वे यथा-समय उस महान कर्तव्य का पालन करने के लिए अपने आपको तैयार भी पार्थेगे।

श्रव स्थान-स्थान पर युवक सम्मेलन तथा महिला सम्मेलन हैं, जो अपने-अपने चेत्र में राष्ट्र-सेवा के विविध श्रंगों में तन-मन-धन से लगे हुए हैं। इनके द्वारा नवयुवकों तथा महिलाओं की उन्नति का खूब प्रवस्त हो रहा है। सेवा समिति या बालचर (स्काउट्स) संस्था, रात्र-पाठशालाएँ, नागरी प्रचारणी समाएँ, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, व्यायाम-सम्मेलन, ग्रह-निर्माण सभाएँ, सहकारी समितियाँ, मादक-द्रव्य-निषेष समितियाँ, किसान-हितकारिणी समाएँ, मज़दूर समाएँ श्रादि संस्थाएँ इमारी आधुनिक राष्ट्रीय जायित का परिचय देती हैं।



## बत्तीसवाँ परिच्छेद राजनैतिक विकास

कि यहाँ द्वारोज़ों के समय में, इस देश के शासन में क्या-क्या परिवर्तन हुए और जनता ने स्वाधीनता के लिए क्या खान्दोलन किया। मोटे हिसाब से सन् १६०० से १७५७ ई० तक लगभग डेढ़ सौ वर्ष यहाँ द्वेस्ट-इंडिया-कम्पनी के व्यापार की वृद्धि हुई। फिर सन् १८५९ ई० तक, सौ वर्ष कम्पनी के व्यापार की वृद्धि हुई। फिर सन् १८५९ ई० तक, सौ वर्ष कम्पनी के राज्य का विस्तार हुखा। सन् १७७३ ई० से पालिमेंट प्रति वीखें वर्ष कम्पनी के प्रवन्य की जाँच करती थी, और कम्पनी को नयी सनद देती थी। समय-समय पर भारतवर्ष के शासन के कई क़ानून बने। उनके सम्बच में विशेष विचार न कर, केवल यही वक्तव्य है कि उस समय शासन-व्यवस्था में भारतवासियों का कुछ हाथ न या। सन् १८५८ ई० से भारतवर्ष का शासन कम्पनी से ब्रिटिश पालिमेंट ने तो लिया। उस समय से ख्रव तक का समय तीन भागों में विश्वक किया जा सकता है:—

- (१) सन् १८५८ ई० से १९१९ तक प्रान्तों में ज्यवस्थापक परिषदें स्थापित की गर्थी। उनमें क्रमणः जनता के प्रतिनिधि लिये जाने लगे, पर उनका निर्वाचन अधिकांश में अप्रत्यत्त होता था। शासक इन परिषदों के प्रति उत्तरदायी न थे। सन् १८०० और विशेषतया सन् १८८५ई० से यहाँ स्थानीय स्वराज्य-संस्थाओं की दृद्धि होने लगी।
- (२) सन् १९१९ ई० ते १९३५ ई० तक प्रान्तों में श्रंशतः उत्तर-दायी शासन रहा।
- (३) सन् १९३५ ई० में नया शासन विधान बना, जिससे प्रान्तों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया तथा समस्त भारतवर्ष के शासन के लिए संघ की योजना हुई।

कांग्रेस खोर शासन-सुधार आन्दोलन—सन् १८८५ ई० में यहाँ कांग्रेस स्थापत होने की बात पहले कही जा चुकी है। आरम्भ में उसकी नीति भारत-सरकार या ब्रिटिश सरकार की सेवा में, शासन-सुधारों के लिए प्रार्थना-पत्र या डेप्यूटेशन मेजने की रही। बहुत-कुछ इसके आन्दोलन के फल-स्वरूप सन् १८९२ ई० के काँसिल-कान्तन तथा उसके बाद बननेवाले कायदों से प्रान्तीय व्यवस्थापक परिपदों में कुछ परिवर्तन हुआ। उनके सदस्यों की संख्या बढ़ायी गयी, पर कुल सदस्यों में अधिकांश प्राय: सरकारी ही रहे। उज्ञत प्रान्तों में गैर-सरकारी सदस्यों को, अधिकांश प्राय: सरकारी ही रहे। उज्ञत प्रान्तों में गैर-सरकारी सदस्यों को, अधिकांश में सार्वजनिक संस्थाओं की सिकारिश पर नामज़द किया जाने लगा। परिषदों को बजट के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने और बाद-विवाद करने का अधिकार मिला। परन्तु वे उस पर अपना मत नहीं दे सकती थीं; बजट निश्चय करने का पूर्ण अधिकार

प्रबन्धकारगी सभा को ही था।

सन १९०५ ई० में वायसराय लार्ड कर्जन के समय में बंगाल के टो भाग कर दिये जाने पर देश भर में अपनेतोष की लहर फैल गर्श । सरकार ने बहुत दमन किया, पर जनता का चीभ बना रहा, और समय-समय पर हिंसात्मक घटनाओं में भी प्रकट हुआ । राष्ट्रीय नेताओं तथा कांग्रेस ने हिंसा का नियंत्रण किया। क्रमशः कांग्रेस में कळ सज्जन विशेष उत्साह या जोशवाले हो गये। इन्हें गरम दल का कहा जाने लगा। कांग्रेस के नेतृत्व में जनता का शासन-सधार सम्बन्धी आन्दोलन बढ़ता रहा। सन् १९०९ में मार्ले-मिन्टों सधार किये गये। इनके अनुसार व्यवस्थापक परिषदों से सरकारी सदस्यों की अधिकता हटा दी गयी: और कुल सदस्यों की संख्या बढायी गयी। निर्वाचन का सिद्धान्त मान्य किया गया, परन्तु केवल परिमित निर्वाचक-संघ और अप्रत्यच्च निर्वाचन का ही लक्ष्य रखा गया। म्युनिसपैलटियों श्रीर जिला-बोडीं के श्रतिरिक्त मुसलमानों, ज़मीदारों श्रीर खानवाली श्रादि को निर्वाचन-श्रधिकार दिया गया। परन्त यह निश्चय किया गया कि परिषदी द्वारा बनाये हए जिस कानून को सरकार नापसन्द करे. उसे वह अस्वीकार कर दे। इन सुधारों से राष्ट्रीयता-घातक जाति-गत प्रतिनिधित्व की भी स्थापना हुई।

मार्जे-मिटो सुधारों से कुछ बादिमियों को क्षणिक संतीष हुआ, पर शीघ्र ही उनमें से भी बहुत-सों का भ्रम दूर होगया। योरपीय महायुद्ध (१९१४-१८) आरम्भ हो जाने पर मित्र-राष्ट्रों के राजनीतियों के मुँह से छोटे राष्ट्रों की स्वाधीनता और स्वभाग्य-निर्णय आदि की बातें सुन कर, तथा आयर्केंड को स्वराज्य पाते देखकर मारतवाधी भी अपने जन्म सिद्ध अधिकार. स्वराज्य-प्राप्ति के लिए उत्सुक हो गये। सन् १९१६ ई० में शासन-सुधार की एक योजना तैयार की गयी; कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से स्वीकृत होजाने पर इसका नाम 'कांग्रेस-लीग योजना' प्रसिद्ध हुआ। ता० २० अगस्त १९१७ को भारत-मंत्री ने पालिमेंट में घोषया। की कि 'ब्रिटिश सरकार की नीति भारतीयों को शासन के प्रत्येक माग में अधिकाधिक स्थान देने तथा कमशः स्वराज्य-संस्थाओं की बृद्धि करने की है, जिससे भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का अंग रहते हुए घीरे-धीरे उत्तरदायिख-पूर्ण शासन प्राप्त कर सके। ब्रिटिश सरकार तथा भारत-सरकार प्रत्येक उत्तति के क्रम का निश्चय करेंगी।' इस घोषया। का तथा इस आधार पर प्रकाशित १९१८ ई० की मांटेग्यू-चेम्सोर्ड, या संज्ञेप में मांट-फोर्ड सुधार-योजना का स्वराज्यामिलायों भारतीयों के लिए असंतोषप्रद रहना स्वाभाविक था।

सत्याग्रह श्रोर श्रसहयोग — इसी श्रवस पर सरकार ने जनता के प्रतिनिधियों के घोर विरोध की परवा न कर, एक दमनकारी कानून बना डाला, जो पीछे भौलेट ऐक्ट कहलाया। देश भर में इसके विकद घोर श्रान्दोलन हुआ। महात्मागांधी ने जनता को सत्याग्रह और श्रसहयोग का मार्ग दिखाया। ५ अप्रेल १९१९ को रविवार के दिन घर-घर लोगों ने ब्रत रखा, बाज़ार का काम बन्द रहा। इइताजें हुई। नंगे पांव और नंगे सिर असंस्थ जनता का श्रहर-शहर में ही नहीं गांव-गांव तक में जलूस निकला, और बड़ी-बड़ी समाएँ होकर उनमें रीलेट

ऐस्ट के सम्बन्ध में भाषणा हुए । इन वातों से जनता को आत्म-वल का शान हुआ, राजनैतिक आन्दोलन ने व्यापक और प्रचंड रूप धारणः किया । अधिकारियों ने भरसक दमन किया । उन्होंने नेताओं को गिर-क्तार किया । कई जगह निरस्न जनता को दवाने के लिए पुलिस के सोटे, और वन्दूकों भी काफी न समभी जाकर मशीनगनों तक का व्यवहार किया गया । पंजाब में तो 'मार्शल ला' ( फीज़ी कानून ) के ऐसे रोमांचकारी कोड हुए, जो स्वयं कितने-ही ब्रिटिश नेताओं के मत से सबंधा अ-ब्रिटिश और ब्रिटिश शासन के इतिहास में कलंक के टीके हैं ।

यद्यि भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास में भी व्यक्तिगत या सामाजिक सस्याग्रह के अनेक उदाहरण मिलते हैं, तथापि राजनैतिक सर्याग्रह का विशेष विकास हसी काल में हुआ है। जनता के दुखों पर ध्यान न देनेवाले राजा या सरकार से असहयोग करने की बात भी कुछ नयी नहीं है। परन्तु सरकारी स्कूलों, अदालतों, व्यवस्थापक समाओं, और नौकरियों को छोड़कर तथा अन्त में सरकारी कर न देकर सरकार से असहयोग करने के कार्यक्रम को निर्धारित करने का भेय महास्मा गांधी को ही है। एक बड़े देश में भिज-भिज प्रकार की भावनाओं तथा स्वार्यवाली जनता में, इस प्रकार के असहयोग का कार्यक्रम पूरा होना बहुत कठिन है। तथापि इसकी अमोध शक्ति से कोई इनकार नहीं कर सकता। और, यह आन्दोलन जितने भी अंश में यहाँ सफल हो सका है, इसने जनता की शक्ति बढ़ाने का अमृत-पूर्व कार्य किया है।

मांट-फोर्ड-सुयोर, साइमन कपीशन श्रीर दमन— छन् १९१९ ई० के मांट-फोर्ड सुधार, श्रमले वर्ष से कार्य में परिश्वत किये गये। इनका उद्देश्य प्रान्तों में श्रंशतः उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। इनके श्रनुसार प्रान्तों की शासन-प्रदृति कैसी रही, यह छत्तीसवें परिच्छेद में बताया जायगा। प्रान्तोय व्यवस्थापक परिषदों के सदस्यों की श्रीर मतदाताओं की संख्या बढ़ायी गयी थी, पर उससे जनता को संतोष नहीं हो सका। कई बार प्रान्तों में मंत्रियों का वेतन घटाने आदि के श्रसंतोष-स्चक प्रस्ताव पास हुए। भारतीय व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों की संख्या बढ़ायी गयी, श्रीर उसमें एक की जगह दो सभाएँ कर दी गयीं—भारतीय व्यवस्थापक सभा श्रीर राज्य परिषद। इनके सम्यन्थ में विशेष आगे एक स्वतंत्र परिच्छेद में लिखा जायगा। स्मरण रहे कि इन सुधारों से केन्द्र में श्रंशतः भी उत्तरदायी शासन श्रारम्भ नहीं किया गया था।

सन् १९१९ के क़ानून में ऐसी व्यवस्था की गयी थी कि दस वर्ष में एक कमीशन नियुक्त किया जाय, जो जाँच कर के इस बात की रिपोर्ट करे कि उस समय जो शासन-पदित प्रचिलत हो, उसे कहाँ तक बढ़ाना, बदलना या घटाना ठीक है। यह कमीशन १९२७ ईं० में नियुक्त हुआ, और अपने सभापति के नाम से 'साहमन कमीशन' कहलाया। इसके सात सदस्यों में सब अँगरेज ये, भारतवासी एक मी नहीं। अधिकांश अँगरेज़ सदस्य भी अनुदार विचारवाले ये। अतः यहाँ के विविध राजनैतिक दलों ने इसका वहिष्कार कर दिया। राष्ट्रीय विचारवाले सज्जों ने इसके सामने गवाही नहीं दी। कमीशन की रिपोर्ट सन् १९२९ ई० में प्रकाशित हुई; उसकी भारतवर्ष में सर्वत्र निन्दा हुई।

इस बीच में सन् १९१८ ई० में कांग्रेश ने सर्व-दल सम्मेलन का श्रायोजन करके श्रीपनिवेशिक स्वराज्य की योजना तैयार की। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने इस योजना में सूचित देश की श्रावाज सुनी-श्रनसुनी की। इसलिए यथेष्ट प्रतीक्षा कर चुकने पर लाहीर में कांग्रेस ने ३१ दिसम्बर १९२९ को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। सन् १९३० ई० में नमक-कानून तोड़कर सत्याग्रह का श्रीगरोश किया गया। क्रमशः श्रान्दोलन बढता ही गया। सरकार ने इसे दमन करने के लिए नये-नये ऋार्डिनैंस ( श्रस्थायी क्रानून ) जारी किये । सत्याग्रह सम्बन्धी समाचार छापने से रोककर उतने राष्ट्रीय समाचार-पत्रों को मुर्छित कर दिया। विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर घरना देनेवाले सहस्रों श्रादमियों को न केवल जेल की यातनाएं दी गयीं. बरन् बहुत-सों पर श्रौर भी तरइ-तरइ की सिख्तयां की गर्थी। लाठी-वर्षा तो उन दिनों एक मामूली बात थी। पुरुषों ने ही नहीं, स्त्रियों और बालकों ने भी पुलिस की लाठियाँ खूब सहीं। बहत-से आदिमियों की ज़मीन-जायदाद कुर्क की गयी। कितनी-ही जगह गोलियां चलीं, और अनेक माई के लाल मातृ-मूमि के उत्थान में काम आये।\*

नागरिकों के मृता अधिकार—मार्च सन् १९३१ ई० में कांग्रेस ग्रीर सरकार में चुश्चिक संघि होने पर, कांग्रेस का अधिवेशन

<sup>\*</sup>सन् १९३२-३३ में भी ऐसी ही घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई।

करांची में हुआ। रावी-तट (लाहोर) पर की हुई पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा तो यहाँ दोहरायी ही गयी; इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया गया कि कांग्रेस ने जो स्वराज्य निर्धारित किया है, उसका आशय क्या है। कांग्रेस ने राजनैतिक के साथ आर्थिक स्वतन्त्रता को भी आवश्यक बताते हुए, स्वराज्य-सरकार में निम्नलिखित बातों के होने की सुचना दी:—

१--नागरिकों के मूल श्रधिकार, जैसे (क) सभा-समितियाँ करने की स्वतन्त्रता, (ख) भाषण और समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता, (ग) जहाँ तक सार्वजनिक शान्ति और सदाचार के विरुद्ध न हो. धर्म को मानने और उसके अनुसार काम करने की स्वतन्त्रता, (घ) श्रहप-संख्यक समुदायों की संस्कृति. भाषा श्रीर लिपि की रचा. (च) स्त्री-पुरुष का भेद न करते हुए सब नागरिकों के अधिकारों और उत्तरदायित्व की समानता, (छ) धर्म या जाति के कारण किसी व्यक्ति के लिए कोई सरकारी नौकरी, पद, अधिकार या सम्मान पाने अथवा कोई रोजगार या पेशा करने में प्रतिबन्ध न होना, (ज) सार्वजनिक सदकों, कुन्नों तथा जनता के लिए बनाये हुए श्रन्य स्थानों के उपयोग का सब नागरिकों को समान अधिकार, (म) निर्धारित नियमों और रुकावटों के अनुसार, हथियार रखने और बाँधने का अधिकार, (z) क्रानून में सुचित श्रवस्था के सिवाय, किसी की स्वतन्त्रता का हरण न किया जाना, किसी के घर जायदाद में प्रवेश न करना, श्रीर न उसका छीना या ज़ब्त किया जाना, (ठ) धार्मिक विषयों में राज्य की तरस्थता, (ड) इर एक बालिए आदमी को मताधिकार, (ढ) अनिवार्य प्रारम्भिक शिचा ।

२—अमजीवियों को ब्यवस्था, (क) कख-कारख़ामों में काम करने-वालों के निर्वाह के लिए यथेष्ट वेतन, (ख) काम करने के परिमित्त बयटे, (ग) काम करने का स्वास्ध्यप्रद प्रबन्ध, (घ) बुढ़ापे, बीमारी था बेकारी के आर्थिक परिणामों से रचा, (घ) दासता या उससे मिलती-जुलती दशा से अमजीवियों की मुक्ति, (छ) खी-अमजीवियों की रचा, विशोषतथा प्रस्ति के समय छुटी का यथेष्ट प्रबन्ध, (ज) स्कूलों में पढ़ने लायक उम्र के बच्चों के, खानों में भरती होने का निषेश, (म) अपने हितों की रचा करने के लिए अमजीवियों का संघ बनाने का अधिकार, और समाईं को पंचायतों द्वारा निष्टाने की समुचित क्यवस्था।

३—राजकीय कर और ब्यय, (क) जिन खेतों से लाभ न होता हो, उनके किसानों से दिये जानेवाले जगान और किराये में काफ़ी छूट, और आवश्यक समय तक लगान की माफ़ी, (ख) कृषि से होनेवाली निधारित परियाम से उत्तर की आय पर कमशः वर्दुमान कर, (ग) विरासत की आयदाद पर कमशः वर्द्धमान कर, (घ) सैनिक व्यय में वर्तमान परिमाण के कम-से-कम आधे की कमी, (च) मुल्डी विभागों के वेतन और व्यय में बहुत कमी; विशेष दशा में नियुक्त विशेषज्ञों अथवा ऐसे ही व्यक्तियों को छोड़कर किसी सरकारी नौकर को प्रायः पाँच सौ रूपये से अधिक मासिक वेतन न दिया जाना, (च) देशी नमक पर कर न होना।

४—चार्थिक चौर सामाजिक व्यवस्था, (क) विदेशी कराई और स्त को देश में न माने देकर स्वदेशी वस्त्र को प्रोश्साहन, (ख) शराब तथा धन्य सादक वस्तुओं की रुकावट, (ग) सुद्रा और ब्यापार-नीति का इस प्रकार नियन्त्रण कि स्वदेशी उद्योग-धन्यों को सहायता मिले और जनता का हित हो, (घ) सुख्य उद्योगों और खनिज साधनों पर राज्य का नियन्त्रण, (च) प्रस्यच और परोच सुद्क्षोरी पर नियन्त्रण।

सन् १९६० से १९३२ तक खंदन में अँगरेज़ों और मारतीयों की तीन बार 'गोल-मेज़-सभा' हुई। इनमें से केवल दूसरी में कांग्रेस ने, महास्मा गांधी के द्वारा, भाग लिया। गोल-मेज़-सभाओं तथा विविध कमेटियों के परिखाम-स्वरूप शासन-सम्बन्धी प्रस्ताव 'श्वेत पन्न' में प्रकाशित किये गये। और यह श्वेत पन्न पार्लिमेंट की दोनों सभाओं की संयुक्त कमेटी के सामने विचारार्थ उपस्थित किया गया। आसिर, सन् १९३५ ई० में पार्लिमेंट ने नवीन भारतीय शासन विधान की रचना की।

इस विधान के सम्बन्ध में कुछ लिखने से पूर्व, यह बता देना आवश्यक है कि देशी राज्यों में विगत वर्षों में राजनैतिक जायित कैसी हुदैं।

देशी राज्यों की जागृति — इस परिच्छेद में सभी तक जिस राजनैतिक विकास का परिचय दिया गया है, वह अधिकतर ब्रिटिश भारत सम्बन्धी है। परन्तु भारतवर्ष का ख़ाला बड़ा भाग देशी राज्यों का है। ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों का चोली-दामन का साथ है। इनका परस्पर में सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और राजनैतिक आदि सभी प्रकार का चनिष्ट सम्बन्ध है। देशी राज्यों में होनेवाले, अधिकारियों के अन्याय और अस्याचार कुछ अंश में ब्रिटिश भारत से

भी श्रिष्ठिक ये। उनके निवासी अपने पड़ोसियों के शासन-सुधार और स्वाधीनता आन्दोलन से प्रभावित हुए बिना न रहे। सस्याग्रह और विदेशी वहिष्कार आदि में उन्होंने भी यथा-शक्ति भाग लिया। कमशाः उनकी जनता में अधिकाधिक जायित होती गयी। कई रियासतों में विविध आन्दोलन हुए, पर अव्यवस्थित और असंगठित होने के कारण उनका विशेष फल न निकला। अन्ततः सन् १९२७ ई॰ में 'अखिल भारतवर्धांय देशी राज्य-प्रजा परिषद' की स्थपना हुई, जिसका उद्देश्य देशी नरेशों को सुधार करने के लिए प्रेरित करना तथा समय-समय पर संशार के सामने प्रजा की मांग उपस्थित करना है।

परिषद् की ओर से सन् १९२७ की मदरास-कांग्रेस में प्रतिनिधि-मंडल गथा, और उसके प्रयक्त से कांग्रेस ने देशी राज्यों में उत्तरदायी शासन की मांग स्वीकार की । देशी राज्यों का ब्रिटिश सरकार से क्या सम्बन्ध रहे तथा ब्रिटिश भारत से आर्थिक सम्बन्ध कैसा हो, इसका विचार करने के लिए सरकार की ओर से दिसम्बर १९२७ ईं० में 'इंडियन स्टेटस कमेटी' नियुक्त हुई, इसे उसके सभापित के नाम पर 'बटलर कमेटी' कहते हैं । उसकी रिपोर्ट जनता की दृष्टि से असंतोधप्रद रही । इस पर प्रजा-परिषद ने अपना प्रतिनिधि-मंडल इंगलैंड भेजकर उसका विरोध किया ।

गोलमेज़-समा में, भारतवर्ष के लिए संघ-शासन की योजना की गयी। कुछ नरेशों तथा ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रस्ताव किया कि भारतवर्ष के भावी संघीय (केन्द्रीय) स्ववस्थापक मंडल में नरेशों के प्रतिनिधि रहें, जनता के नहीं; इसका प्रजा-परिवद ने घोर विरोध किया। सन् १९३१ ईं० में परिषद ने सर्वसाधारण के सामने देशी राज्यों की कम-से-कम मांग उपस्थित की। उसकी मुख्य बातें ये थीं:—

१—देशी राज्यों के लोगों की संघ-राज्य की नागरिकता और उनके मूल अधिकार शासन-विधान में दर्ज हो।

२—देशी राज्यों के मूल ऋधिकारों की रक्षा के लिए, शासन-विधान में खंधीय न्यायालय की ज्यवस्था हो।

३— संघीय व्यवस्थापक मंडल की समात्रों में देशी राज्यों के निवासियों को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, और इसके लिए उन्हें भी ब्रिटिश भारत में प्रचलित निर्वाचन-प्रदत्ति और मताधिकार मिले।

कांग्रेस का कार्थ-चेत्र आरम्भ में ब्रिटिश भारत ही था। यद्यपि देशी राज्यों के निवासियों के, उत्तरदाथिख-पूर्ण शासन स्थापित कराने के सान्तिमय प्रयस्त से कांग्रेस पूर्ण सहानुभृति रखती रही परन्तु उसने उनके मामलों में विशेष हस्तच्चेप न करने की ही नीति रखी। यह बात बहुत-से कार्थ-कर्ताओं को खटकती रही। क्रमशः देशी राज्यों की प्रजा अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए हत्तापूर्वक आगे बहुती गयी, पर कितने-ही देशी नरेश उनकी जायति को दबाने के लिए प्रजा पर अध्याचार करने लगे। इस पर कांग्रेस की भावना व्यक्त करनेवाले महात्मा गांधी ने सन् १९३८ के अन्त में देशी नरेशों को चेताबनी देते हुए, 'इरिजन' में सफ कह दिया कि या तो वे अपना अस्तिस्व बिलकुल मिटा देने के लिए तैयार हो जायें अथवा अपनी प्रजा की टूर्ण उत्तरदायी शासन के अधिकार दें, और स्वयं उसके संरक्षक होकर रहें, और अपने परिश्रम के लिए पुरस्कार लें।

महात्माजी ने देशी नरेशों को कांग्रेस से मित्रता करने की खलाह देते हुए लिखा है कि निश्चय ही उनके लिए यह हितकर है कि वे उस सस्था के साथ मित्रता-पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करें, जो, भविष्य में बहुत शीम ही, भारतवर्ष में सार्थभीम सत्ता का स्थान लेनेवाली है। महात्माजी ने नरेशों से कहा है कि क्या वे दीवार पर लिखे स्वष्ट अक्षरों को पढ़ेगे! आज भारतीय जनता भी, नहीं-नहीं, संसार भारतीय नरेशों से पूछ रहा है कि क्या वे युग-संकेत को समर्भेगे और अपना कर्तव्य पालन करेंगे।

यह स्पष्ट है कि हमारा राजनैतिक विकास, देश के केवल एक भाग ब्रिटिश भारत तक ही परिमित नहीं है, वह देशी राज्यों में भी है। और, वास्तव में यह हो भी नहीं सकता कि देश के एक हिस्से में सूर्य का प्रकाश हो और दूसरा हिस्सा अन्वकार में पड़ा रहे। अस्त, अब नये शासन-विधान का विचार करें, जो इस समय प्रचलित है।

वर्तमान शासन विधान — इस विधान की प्रथम विशेषता यह है कि इसके अनुसार भारतवर्ष में केन्द्रीय सरकार का स्वरूप 'संस सरकार' रखा गया है, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी राज्य दोनों शामिल हों। सिद्धान्त से भाषा, धर्मे, जाति, व्यवहार आदि की हिस्ट से भारतवर्ष एक और अखंड है। इसके नक्शे में ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के लाल और पीले दिखाये जानेवाले मेद कृत्रिम हैं। इसलिए भारतवर्ष का शासन संध-शासन होना उचित ही है, पर विधान का वर्तमान रूप अत्यन्त असंतोषप्रद है; संव के एक भाग

(ब्रिटिश भारत) में शासन उत्तरदायी होना श्रीर दूसरे भाग (देशी राज्यों) में उसका स्वेच्छाचार-मूलक बना रहना श्रव्याव-हारिक है।

इस विधान की दूसरी विशेषता यह है कि केन्द्र में भी उत्तरदायी धासन स्थापित करने का निश्चय किया गया है। परन्तु उसमें कई महत्व-पूर्ण विषयों में गवर्नर-जनरल का विशेष उत्तरदायित्व माना गया है तथा कुछ विषय ऐसे निर्धारित किये गये हैं, जिन का शासन गवर्नर-जनरल अपने परामर्थदाताओं की सलाह से, अपनी समझ के अनुसार करेगा। इस प्रकार वह जनता के प्रतिनिधियों के प्रति बहुत ही कम उत्तरदायी होगा।

इस विधान की तीसरी विशेषता है, 'प्रान्तीय स्वराज्य'। इस विधान के अनुसार अब प्रान्तीय शासन का क्या स्वरूप है, गवर्नरों के क्या विशेषधिकार हैं, प्रान्तीय ज्यवस्थापक मंडलों के अधिकारों पर कितने प्रतिबन्ध हैं, यह आगे प्रसंगानुसार छुत्तीसवें और सैंतीसवें परिच्छेद में बताया जायगा।

इस विधान के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि यह विधान
परेसा नहीं है; जो पूर्ण हो, या स्वयं विकसित होनेवाला हो। यह
निश्चय किया गया है कि प्रत्येक महत्व-पूर्ण परिवर्तन इंगलैंड
में ही होगा, या तो वह पार्लिमेंट के कानून से होगा अथवा सम्राट् की
अप्राज्ञाओं से होगा। भारतवर्ष में, भारतवास्थियों द्वारा कोई विशेष
परिवर्तन नहीं हो सकता।

विधान का प्रयोग-नवीन शासन विधान के अनुसार प्रान्तीय

व्यावस्थापक मंडलों का प्रथम जुनाव होने पर छः प्रान्तों (वस्वई). मदरास, संयुक्तप्रान्त, विहार, उड़ीसा और मध्यप्रान्त ) में कांग्रेस-दल का बहुमत था। इसलिए इन प्रान्तों के गवर्नरों ने कांग्रेस-दल के नेताओं को अपने प्रान्त में मंत्री मंडल बनाने के लिए बुलाया। परन्त कांग्रेष्ठ ने मंत्री-पद ग्रहण करना उस समय तक श्रस्वीकार किया. जब तक कि गवर्नर यह आश्वासन न देदें कि वे रोज़मर्रा के शासन कार्यः में अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग न करेंगे। ब्रिटिश सरकार इसके लिए तैयार न थी। अतः विधान को अप्रमत में लाने के लिए जब अन्य प्रान्तों में बहुमतवाले दलों के, मंत्री-मंडल बने, जिन प्रान्तों में कांग्रेस का बहुमत था, उनमें श्रला-संख्यक दलों द्वारा 'श्रस्थायी मंत्री-मंडल' बनाये गये; इन्हें जनता ने 'गुडिया मंत्री-मंडल' नाम दिया। श्रविश्वास के प्रस्ताव के भय से, ये मंत्री-मंडल व्यवस्थापक सभाश्रों का श्रि विशव न कर सके । देश में महान् वैधानिक संकट उपस्थित हो गया । भारत-मंत्री आदि के वक्तव्य निकले, कांग्रेस की श्रोर से महात्मा गांघी ने उनका उत्तर दिया । श्रन्ततः गवर्नर-जनरल ने यह श्राश्वासन दिया कि भाम तौर से शासन-कार्य मत्री-मंडल करेंगे और गवर्नर उनकी सलाह मानेंगे, उसमें इसाचेप न करेंगे। इस पर कांग्रेस ने उक्त छः प्रान्तों में मंत्री-मंडल बनाये। पश्चात् पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त, श्रीर आसाम में भी कांग्रेसी मंत्री मंडल हो जाने से, गवर्नरों के ग्यारह प्रान्तों में से आठ में कांग्रेस शासन हो गया।

काँग्रेस द्वारा पद-ग्रह्ण किये जाने से काँग्रेसी प्रान्तों में नया राज-नैतिक बातावरण हो गया। जनता अपनी शक्ति और अधिकारों की समस्ते लगी। मंत्रियों ने भी जनता की श्रमुविधाएँ दूर करने का भरसक प्रयत्न किया। राजवन्दी छोड़े गये, प्रेमों की ज़मानतें वापस की गयीं। पुस्तकालय खोले गये। पंचायतों की दृद्धि की गयी। मद्य-पान निषेष का कार्य श्रारम्भ किया गया। मज़दूरों की स्थिति सुधारने की कोशिश की गयी। विदार श्रीर संशुक्तप्रान्त में किसानों के हित का आज़्त तथा मदरास में ऋष्य-निवारय-कान्त वनाया गया। कंप्रिस का संदेश गाँव-गाँव में पहुँचा। सन् १९३८ ई० में इसके सदस्यों की संख्या तीन लाख थी। किसी एक संस्था के हतने सदस्य होना एक श्रमुपम बात है। यदि सब सदस्य अपने कर्तव्यों का सम्यक् पालन करें तो देश का राजनैतिक उत्थान होने में शंका या विलम्ब न हो।

विधान-निर्मात् सभा — पहले कहा ला लुका है कि जनता को, विशेषतया कांग्रेसी विचार-धारावाले व्यक्तियों को यह विधान अत्यन्त असंतोषप्रद प्रतीत हुआ था। कांग्रेस इस विधान के द्वारा नागरिक अधिकारों की दृद्धि, अथवा जनता के कष्ट-निवारण का जो कार्य कर सकती थी, उससे संतुष्ट न थी। उसका लक्ष्य जनता को संगठित कर स्वतंत्रता की लड़ाई आगे बढ़ाना था। उसके पद-ग्रहण करने का एक मुख्य कार्य 'विधान-निर्मात-सभा' का आयोजन करना था।

जब क्रान्ति या अन्य किसी कारण से देश का पुराना शासन-यंत्र बेकाम हो जाता है, तो जो व्यक्ति अस्थायी रूप से शासन-सूत्र प्रह्रण करते हैं, उनका यह कर्तव्य होता है कि शील्ल जनता के प्रतिनिधियों की सभा बुलायें, जो नये शासन-विधान का मसौदा तैयार करें। पश्चात् इस विधान के अनुसार नयी सरकार का संगठन हो जाने पर यह सभा सब शासन-सूत्र उसे सौंप देती है, श्रीर स्वयं भंग हो जाती है। यह सभा 'विधान-निर्मात-सभा' कहलाती है। इसकी रचना व्यापक मता- धिकार पर होती है। यह जनता की सीधी प्रतिनिधि होती है श्रीर इसका काम केवल शासन-व्यवस्था का नया स्वरूप निश्चित करना, श्रीर उस पर जनता की स्वीकृति प्राप्त करना होता है। यह सभा समस्त श्रीधकारियों से ऊपर होती है। कोई व्यवस्थापक सभा या प्रवन्धकारियों इसके कार्य में इस्तचेप नहीं कर सकती। इस सभा का जुनाव यथा-सम्भव इस प्रकार किया जाता है कि इसमें सब विचारों के आदमी आ जाते हैं, श्रीर इसके निश्चय जनता की सम्मिलित इच्छा को स्वित करनेवाले होते हैं। किसी पार्टी या दल को इसके निर्णय में आशंका करने का कारया नहीं होता।

विशेष चक्त व्य कांग्रेस ने अपने अन्यान्य कार्यों में ऐसी सभा के निर्माण के पक्ष में लोकमत तैयार करने का भरसक प्रयत्न किया । वह थोड़े ही समय ( दाई वर्ष ) प्रास्त हर शो कि सन् १९३९ ईं के में योरप में महायुद्ध छिड़ गया । इक्क लैंड ने उसमें भाग लिया तो भारतवर्ष की प्रान्तीय सरकारों का मत लिये बिना ही, उसने भारतवर्ष को युद्ध-संलग्न राज्य घोषित कर दिया तथा यहाँ युद्ध-सन्वग्नदी तैयारी का आयोजन करने लगा । इससे प्रान्तीय सरकारों को अपने अधिकारों तथा प्रान्तीय स्वराज्य की निस्सारता का अनुभव हुआ । कांग्रेसी सरकारों ने ब्रिटिश सरकार से युद्ध का उद्देश्य पूछा और इसका संतोषप्रद उत्तर न पाकर त्याग-पत्र दे दिया । जिन-जिन प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्री-मण्डल थे, उनमें अब नवीन शासन-विधान स्थितिस

है। गवर्नरों का एक-छुत्र अधिकार है। यह बात भारतवासियों के लिए तो असहा है ही, उस इंगर्लैंड के लिए भी बहुत बदनामी की है, जो योरप में स्वतन्त्रता श्रीर प्रजातन्त्र-स्थापना के लिए युद्ध करने का दावा करता है।

वर्तमान स्थित अत्यन्त चिन्तनीय है। परन्तु, हम आशा-वादी हैं। यह स्थित बहुत समय तक बनी नहीं रह सकती। महास्मा गाँधी आदि महानुभावों के नेतृत्व में काँग्रेस अथवा भारतीय जनता ब्रिटिश सरकार को परेशान करना, उसके संकट से लाभ उठाना नहीं चाहती, परन्तु वह अपने जन्म-सिद्ध आधिकार का परित्याग कर अपमानजनक जीवन भी व्यतीत करना नहीं चाहती। भारतवर्ष स्वाधीनता की क्रोर आगे बढ़ता जा रहा है और उसकी यह यात्रा पूरी होकर रहेगी, जो शक्तियाँ इसमें सहयोग प्रदान कर सकें, के चन्न हैं।



## तेतीसवाँ परिच्छेद ब्रिटिश सरकार श्रोर भारतवर्ष

हिन्दि छुले परिच्छेदों में भारतवर्ष के धार्मिक सामाजिक, आर्थिक आदि विषयों पर विचार किया गया। अब हम यह विचार करेंगे कि भारतवर्ष का शासन किस प्रकार होता है। पहले यह जान लेना चाहिए कि भारतवर्ष स्वतंत्र देश नहीं है। इसका शासन ब्रिटिश सरकार की अधीनता में होता है। इसलिए पहले ब्रिटिश सरकार के बारे में ही आवश्यक बातें बतलायी जाती हैं, इसके साथ ही यह भी बतलाया जायगा कि उसका भारतवर्ष से क्या सम्बन्ध है।

ब्रिटिश सरकार के मुख्य तीन थंग है—(१) इंगलैंड का बादशाह जो मारतवर्ष का सम्राट् कहलाता है (२) पार्लिमेंट, श्रीर (३) मंत्री-मंडल।

बादशाह—इज़र्लैंड का बादशाह अपने वंश के ही कारण, सिंहा-सन का उत्तराधिकारी होता है। पुरुष भी गद्दी पर बैठ सकता है और स्त्री भी। परन्तु शाही ख़ानदान में बहिन से भाई का अधिकार अधिक माना जाता है। बादशाह के बड़े लड़के को 'प्रिंस आफ-वेल्ज़' (युवराज) कहते हैं। साही परिवार के खर्च के लिए प्रति वर्ष पालिमेंट द्वारा निर्धारित रक्तम दी जाती है। बादशाह सर्वथा स्वतंत्र नहीं होता; यद्यपि उसे कुछ विशेष अधिकार हैं। आम तौर से वह अपने अधिकारों को मंत्रियों की सलाह बिना अमल में नहीं लाता। सब कामों के उत्तरदाता मंत्री होते हैं, वे पालिमेंट के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

पार्लिमेंट—हिटश पार्लिमेंट की दो समाएँ हैं। (१) सरदार-समा था 'हाउस-आफ्र-लार्ड्स' और प्रतिनिधि-समा था 'हाउस-आफ्र-लार्ड्स' और प्रतिनिधि-समा था 'हाउस-आफ्र-कामन्स'। 'लार्ड्स' का अर्थ है भूमि-पति या स्वामी, और 'कामन्स' का अर्थ है सवेसाधारण । सरदार-समा में लगभग सात सौ सदस्य हैं। इनमें से छुः सौ से अधिक संशागत हैं। प्रतिनिधि-सभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। उनकी संख्या ६१५ है। खियों को निर्वाचन-अधिकार पुरुषों के समान है। इस सभा का प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य को चार सौ पींड वार्षिक वेतन पाता है। सदस्यों का चुनाव प्रायः प्रति पौंचवें वर्ष होता है। पार्लिमेंट ब्रिटिश साम्राज्य के सम्बन्ध में आवश्यकं कान्न बनाती है, और उसे कुछ शासन और प्रवन्ध-सम्बन्ध अधिकार भी हैं। उसने ये अधिकार प्रिवी कोंसिल और मन्त्री-मंडल आदि को हे विये हैं।

बादशाह को शासन-कार्य में परामर्श देने के लिए एक प्रिवी कौंसिल (गुप्त समा) रहती है। इसके सदस्यों को बादशाह स्वयं नियत करता है। इसकी जुडीशल (न्याय-सम्बन्धी) कमेटी को भारतवर्ष, उपनिवेशों तथा पादरियों की ऊँची श्रदालतों के फ़ैसलों की अपील सुनने का अधिकार है। इस सभा के कुल स्वस्यों की संख्या ३०० से ऊपर हो जाती है। छः सदस्यों की उपस्थिति में भी काम किया जा सकता है। सम्राट्की परिषद कहने से हसी सभा का आश्यय लिया जाता है। इस सभा की स्वलाह से सम्राट्की जो आशाएँ निकलती हैं, उन्हें स्परिषद सम्राट्की आशाएँ (आर्डर्स-इन-कोंसिल) कहा जाता है।

मंत्री-मंडल्—आजकल इंग्लैंड में तीन राजनैतिक दल या पार्टियाँ मुख्य है, (१) उदार या 'लिनरल' (२) अनुदार या 'क्कबरेंटिव' (३) मज़दूर या 'लेनर' दल। शासन सम्बन्धी विविध विभागों के उच्च पदाधिकारी उस दल के आदिमयों में नियत किये जाते हैं, जिसके सदस्यों की संख्या प्रतिनिधि-समा में सबसे अधिक हो, या जो विशेष प्रभावशाली हो। ये पदाधिकारी लगभग पचास होते हैं, और मंत्री या मिनिस्टर कहलाते हैं। इनके समूह को मंत्री-दल या 'मिनिस्टरी' कहते हैं।

कुछ मुख्य-मुख्य विभागों के मंत्रियों की एक अन्तरंग सभा होती है, इसे मंत्री-मंडल या 'केबिनेट' कहते हैं। यह एवं शासन-कार्य का उत्तरदायी होता है। इसमें प्रधान मंत्री के अतिरिक्त लगभग वीस मंत्री रहते हैं। जब एक मंत्री-मंडल त्याग-पत्र देता है तो बादशाह दूसरा मंत्री-मंडल बनाने के लिए दूबरे ऐसे दल के नेता को खुलाता है, जिसका पार्लिमेंट के अधिक-से-अधिक सदस्य समर्थन करते हो। यह नेता प्रधान मंत्री बनाया जाता है। प्रधान मंत्री, मंत्री-मंडल के अधिवेशनों में सभापति होता है, और सरकार की नीति ठहराता है। मंत्री-मंडल

का एक सदस्य भारत-मंत्री होता है।

पार्तिमेंट श्रीर भारतवर्ष — ब्रिटिश पार्लिमेंट भारतवर्ष के शासन के सम्बन्ध में जो कार्य करती है, उनमें से मुख्य ये हैं:—

- (१) वह भारतवर्ष की शासन-पद्धति निश्चित करती है। वह प्रचितित शासन-पद्धति अथवा शासन के किसी विभाग सम्बन्धी जाँच के लिए कमीशन नियुक्त करती तथा आवश्यक परिवर्तन करने के लिए नया विधान या कानून बनाती या सम्राट्की आशा निकल-वाती है।
- (२) ब्रिटिश भारत के आय-व्यय का अनुमान-पत्र (बजट) तथा इस देश की उन्नति का विवरण प्रति वर्ष पार्लिमेंट के समने उपस्थित किया जाता है। उस अवसर पर पार्लिमेंट के सदस्य भारतीय शासन-पद्धति की आलोचना कर सकते हैं।
- (३) पार्लिमेंट की दोनों सभाश्रों के कुछ सदस्यों की एक कमेटी भारतवर्ष सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करती है तथा पार्लिमेंट को श्रावस्थक परामर्श देती है।
- (४) भारत मंत्री का वेतन और उनके कार्यां वय का व्यय ब्रिटिश कोष से दिया जाता है। बजट की इस मद पर विचार करने के समय पार्लिमेंट में भारतीय विषयों की चर्चो होती है।
- (५) पार्लिमेंट के सदस्य कभी-कभी भारतवर्ष-सम्बन्धी प्रश्न पूछते और प्रस्ताव करते हैं।

साधारणतया पार्लिमेंट के अधिकांश सदस्य भारतवर्ष-सम्बन्धी विषयों में बहुत अनुराग नहीं रखते । उन्हें अपने देश तथा साम्राज्य- सम्बन्धी विविध समस्याओं से बहुत कम अवकाश मिलता है।

भारत-मंत्री श्रीर उसका कार्य — भारत-मंत्री को सम्राद, श्रमने प्रधान मंत्री के परामर्श से नियत करता है। वह पालिमेंट को समय-समय पर भारतवर्ष-सम्बन्धी सूचना देता है तथा उसके सामने प्रति वर्ष, मई महीने की पहली तारीख़ के बाद, जिस दिन पालिमेंट का अधिवेशन आरम्भ हो, उससे २८ दिन के मीतर, भारतवर्ष की आय-व्यय का हिसाब पेश करता है। उसी समय वह इस बात की साय-व्यय का हिसाब पेश करता है। उसी समय वह इस बात की सविक्तर रिपोर्ट देता है कि गत आलोचनीय वर्ष को नैतिक, सामाजिक तथा राजनैतिक उन्नति कैसी हुई। उस समय पालिमेंट के सदस्य भारतवर्ष के शासन-सम्बन्धी विषयों की आलोचना कर सकते हैं। इसे भारतीय बजट की बहस कहते हैं।

सम्राद्, भारत-मंत्री के द्वारा, भारत-सरकार के बनाये कुछ कानूनों को रह कर सकता है। भारतवर्ष के जंगी लाट, बंगाल, वम्बई और मदरास के गवर्नर, इनकी कौंसिजों के सदस्य, हाईकोटों के जज तथा अन्य उच्च कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए भारत-मंत्री सम्राद् को सम्मति देता है। वह भारत-सरकार के उच्च अफ़सरों को आजा दे सकता है और उन्हें अपने अधिकार का दुव्ययोग करने से रोक सकता है।

भारत-मंत्री को भारतीय शासन-व्यवस्था के निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार है। उसके दो सहायक मंत्री होते हैं; एक स्थायी और दूसरा ब्रिटिश पार्लिमेंट की उस सभा का सदस्य, जिसमें भारत-मंत्री न हो। भारत-मंत्री के दफ़र को 'इंडिया-आफ़िस' कहते हैं। यह लंदन (इङ्गलैंड की राजधानी) में है। भारत-मंत्री गवर्नर-जनरल और गवर्नरों के नाम जारी किये जानेवाले आदेश-पत्रों (इन्स्ट्र्मेंट्स-आफ़-इन्स्ट्रक्शन्स) का मसविदा पार्लिमेंट के सामने उपस्थित करता है और पार्लिमेंट की दोनों सभाएँ, सम्राट् से उन आदेश-पत्रों को जारी करने का निवेदन करती हैं।

इंडिया कौंसिल - भारत-मंत्री को भारतवर्ष के शासन-सम्बन्धी कार्य में सहायता या परामर्श देनेवाली सभा 'इंडिया-कौंसिल' कह-लाती है। इसका अधिवेशन भारत-मंत्री की आजा से एक मास में एक बार होता है। इसका सभापति भारत मंत्री या उसका सहकारी मंत्री, या भारत-मंत्री द्वारा नामज़द, कौंसिल का सदस्य होता है। कौंसिल के सदस्यों को भारत-मंत्री नियुक्त करता है। विशेष अवसरों पर वह इस कौंसिल के बहमत के बिनाभी काम कर सकता है। कों छिल के सदस्य ८ से १२ तक होते हैं। इनमें से आधे सदस्य वे ही हो सकते हैं. जो भारतवर्ष में भारत-सरकार की नौकरी कम-से-कम दस वर्ष कर चुके हैं, और जिन्हें वह नौकरी छोड़े पाँच वर्ष से अधिक समय न हुआ हो । प्रत्येक सदस्य प्रायः पाँच वर्ष के लिए नियक्त किया जाता है। अब इसमें प्रायः तीन इन्द्रस्तानी हैं। प्रत्येक सदस्य का वार्षिक वेतन १२०० पौंड है. भारतीय सदस्यों को ६०० पौंड वार्षिक भत्ता और मिलता है। सदस्य भारत-मंत्री की आज्ञानसार लन्दन में भारतवर्ष-सम्बन्धी काम करते हैं। इन सदस्यों को पार्लिमेंट में बैठने का अधिकार नहीं है; इन्हें इनके काम से हटाने का अधिकार पार्लिमेंट को ही है। मारत-मंत्री श्रीर उसकी कौंसिल के नाम से लन्दन के 'वैंक-आफ़-इज़्लैंड' में भारत का खाता है। उसका हिसाव जाँचने के लिए एक लेखा-परीक्षक रहता है।

हाई किमिय्नर—इक्कतेंड में एक अधिकारी 'हाई किमिरनर' भी रहता है, यह पाँच वर्ष के लिए भारतवर्ष के गवर्नर-जनरल हारा और भारत-मंत्री की अनुमति से, नियुक्त किया जाता है। इसका काम है, ठेके देना, इंडिया आफिस के 'स्टोर'-विभाग और इसके सम्बन्ध की हिसाब की शाखा, भारतीय विद्यार्थियों की शाखा और भारतीय ट्रेड (व्यापार) किमिश्नर के कार्य का निरीक्षण। इसका वार्षिक वेतन तीन हज़ार पींड है। यह वेतन भारतवर्ष के खज़ाने से दिया जाता है।

[सन् १९३५ ई० का विधान च्योर भारत-मन्त्री—नये विधान के अनुसार, संघ निर्माण की योजना की गयी है। इसके सम्बन्ध में विशेष च्याने तिखा जायगा। संघ बन जाने पर इंडिया कौसिल तोड़ दी जायगी। हाँ, गारत-मन्त्री के कुछ परामहाँदाता रहा करेंगे। उनकी संख्या तीन से कम च्रीर छ: से अधिक न होगी। उनकी नियुक्ति वह स्वयं करेगा। गवनंर-जनरल, या गवनंर ज्यपनी मन्त्री या व्यक्तिगत निर्णय से जो कार्य करेंगे, उनमें वे भारत-मन्त्री के नियन्त्रण में रहेंगे। गवनंरी पर भारत-मन्त्री का नियंत्रण गवर्नर-जनरल हारा होगा।



## चौतीसवाँ परिच्छेद

## भारत-सरकार

क्षित्रत-सरकार या 'गवमेंट-आक्ष:इंडिया' का अर्थ है 'गवर्नर-बनरल-इन-कोंविल' क्षर्यात् कोंविलयुक्त गवर्नर-जनरल । स्मरण रहे कि यहाँ कोंविल से मतलव गर्वनर-जनरल की प्रवन्वकारिणी सभा से हैं, व्यवस्थापक सभा से नहीं । इसका कारण यह है कि गर्वनर-जनरल के साथ कोंविल शब्द का इस अर्थ में प्रयोग, व्यवस्थापक सभा के जनम से बहुत वर्ष पहले से हो रहा है ।

गवर्नर-जनरत्त या वायसराय—गवर्नर-जनरत्त भारत-धरकार का सबसे महत्व-पूर्ण श्रंग है, श्रोर उसे उसके श्रन्य पदाधिकारियों की अपेक्षा विशेष श्रविकार प्राप्त हैं। वह भारतवर्ष के शासन-प्रबन्ध या व्यवस्था-कार्थ में भारत-मंत्री श्रीर पालिंमेंट की श्राहाओं का पालन करता या करवाता है, श्रीर ब्रिटिश भारत के प्रान्तीय शासन की निगरानी करता है। इसलिए वह गवर्नर-जनरत्त कहलाता है। वह सम्राट् के प्रतिनिधि के रूप से रहता है। इस हैस्थित से वह देशी राज्यों में जाता है, समा या दरबार करता है श्रीर घोषणा-पत्र श्रादि

निकालता है। इसिलए वह वायस्याय कहलाता है। वायस्याय का अर्थ 'वादशाह का प्रतिनिधि' है। साधारण व्यवहार में 'गवर्नर-जनरल' और 'वायस्याय' शब्दों में कोई मेद नहीं माना जाता। अपने प्रधान मंत्री की सिकारिश से सम्राट् किसी योग्य अनुभवी एवं साधारणतः 'लाई' उपाधवाते व्यक्ति को गवर्नर-जनरल निथत करता है। उसके कार्य करने की अवधि प्राय: पाँच साल की होती है। उसके वार्षिक वेतन २,५०,८०० रूपये है। इसके अतरिक्त उसे बहुत-सा भत्ता आदि मिलता है, जिससे वह अपने पद का कार्य सुविधा और मान-मर्यादा-पूर्वक कर सके, अर्थात् उसकी शान-शौक्रत मली-मांति वनी रहे।

गवर्नर-जनरत्त के अधिकार—अपनी प्रवन्धकारिणी सभा की अनुपस्थित में गवनंर-जनरत्त किसी प्रान्तीय सरकार या किसी पदाधिकारी के नाम स्वयं कोई आज्ञा निकाल सकता है। आवश्यकता होने पर वह ब्रिटिश भारत या उसके किसी भाग की शान्ति और सुशासन के लिए छु: महीने के वास्ते अस्थायी क्वानून (आर्डिनेंस) बना सकता है। यदि वह चाहे तो किसी आदमी को, जिसे किसी अदालत ने फ्रीजदारी के मामले में अपराधी उहराया हो, बिना किसी शर्त के, या कुछ शर्त लगा कर, क्षमा कर सकता है। उसे (१) भारत-सरकार (१) भारतीय व्यवस्थापक मंडल, (३) प्रान्तीय सरकारों (४) प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषदों और (५) नरेन्द्र-मंडल के सम्बन्ध में विविध अधिकार हैं। उनका वर्णन आगे प्रसंगानुसार किया जायगा।

उसकी प्रवन्धकारिणी सभा (कौंसिल)— गवर्नर-जनरल की कौंसिल के सदस्यों की संख्या प्रायः छुः होती है; यह आवश्यकतानुसार घट-वढ़ सकती हैं। हाँ, कम-से-कम तीन सदस्य ऐसे होने चाहिएँ,
जिन्होंने भारतवर्ष में दस वर्ष भारत-सरकार की नौकरों की हो। क्वानूनी
योग्यता के लिए एक सदस्य हाईकोर्ट का ऐसा वकील, अथवा इंगर्लैंड
या आयर्लैंड का ऐसा वैरिस्टर होना चाहिए, जिसने दस वर्ष वकालत
(प्रैक्टिस) की हो। इस तरह का कोई नियम नहीं है कि इस सभा में
हिन्दुस्तानियों की अप्रुक संख्या रहे; बहुषा तीन सदस्य भारतीय होते
हैं। प्रत्येक सदस्य सम्राट् की अनुमित से प्रायः पाँच साल के लिए
नियक्त होता है।

उपर्कु छ : सदस्यों में से प्रत्येक को भारत-सरकार के एक-एक विभाग का कार्य सुपुर्द रहता है। इन विभागों का नाम तथा कार्य-त्रेत्र आवश्यकतानुसार समय-समय पर बदलता रहता है। पिछले दिनों ये विभाग (१) अर्थ या फाइनेंब, (२) स्वदेश या 'होम' (३) क्वान्त, (४) संवाद-वाहन, (कम्पूनिकेशंत,), (५) शिक्षा स्वास्थ्य और भूमि तथा (६) रेल और वाणिज्य विभाग थे। इनके अतिरक्त भारत-सरकार के दो विभाग और होते हैं—विदेश विभाग और सेना विभाग। विदेश विभाग स्वयं गवर्नर-जनरल के अधीन होता है और सेना विभाग पर जंगी लाट अर्थात् कमांडरनचीफ का प्रभुत्व रहता है। अगर जंगी लाट गवर्नर-जनरल की प्रवन्धकारियी समा का सदस्य हो, तो सभा में उसका पद और स्थान गवर्नर-जनरल से दूसरे दर्जे पर होता है।

संक्षेटरी तथा श्रन्य पदाधिकारी—प्रवन्धकारिणी सभा के सदस्यों को सहायता देने के लिए उपंयुक्त प्रत्येक विभाग में एक सेक्षेटरी, एक डिप्टी सेक्षेटरी, कई श्रासिस्टेंट सेक्षेटरी तथा कुछ क्षकें आदि रहते हैं। सेक्षेटरी प्रायः भारतीय सिविल सिवल के होते हैं; परन्यु गवनंर-जनरल चाहे तो कुछ सेक्षेटरिरियों को भारतीय व्यवस्थापक सभा के निर्वाचित अथवा नामज़द, सरकारी या ग्रैर-सरकारी सदस्यों में से नियुक्त कर सकता है। ऐसे सेक्षेटिरियों को 'क्षोंसिल-सेक्षेटरी' कक्षति हैं। इनका पद उस समय तक बना रहता है, जब तक गवनंर-जनरल चाहता है और ये उसकी प्रवन्धकारियी सभा के सरस्यों को सहायता देने का ऐसा काम करते हैं जो इनके सुपूर्व किया जाय। इनका वेतन भारतीय व्यवस्थापक सभा निश्चय करती है। अगर कोई सेक्षेटरी छः महीने तक उक्त सभा का सदस्य न रहे तो वह अपने पद से प्रथक् हो जाता है। सेक्षेटरी अपने विभाग के दफ्तर को संभालता है और सभा की बैठक में उपित्यत रहता है।

छव सेक्रेटरियों का एक विशाल कार्यालय (सेक्रेटेरियट) भारत-वर्ष की राजधानी देहली में है। परन्तु भारत-सरकार का सदर मुकाम (हेडकार्टर) सदीं में देहली श्रीर गर्मियों में शिमला रहता है, इसलिए सेक्रेटरियों को आवश्यकतानुटार देहली या शिमले में रहना होता है।

भारत-सरकार के अधीन डायेरक्टर-जनरल और इन्सपेक्टर-जनरल आहेर इन्सपेक्टर-जनरल आहेर कुछ और भी अधिकारी होते हैं। उनका काम यह है कि भारत-सरकार और प्रान्तीय सरकारों के विविध विभागों के कार्य की निगरानी

बखें और उन्हें यथोचित परामर्श दें।

प्रवन्धकारिए। सभा के अधिवेशन—इस सभा का अधिवेशन प्रायः प्रति सप्ताइ होता है। उसमें उन विषयों पर विचार होता है जिन पर गर्नर-जनरल विचार करवाना चाहे, अपवा जिन्हें वह अस्वीकार करे और जिन पर कोई सदस्य सभा का निर्णय चाहे। अधिवेशन में समापति स्थयं गर्वनर-जनरल होता है। उसकी अनुप्र-स्थिति में उप-समापति उसकेकार्य का समादन करता है। उप-समापति के पद के लिए गर्वनर-जनरल इस सभा के सदस्यों में से किसी को नियुक्त करता है। सभा के अधिवेशन में गर्वनर-जनरल (या ऐसा अन्य व्यक्ति जो समापत का कार्य करे) और सभा का एक सदस्य (क्रमांडर-चीफ को छोड़कर) कौंसिल-युक्त गर्वनर-जनरल के सब कार्यों का सम्यादन कर सकते हैं।

काम करने का हंग — जब किसी विभाग सम्बन्धी काई विचारणीय प्रश्न उठता है तो उस विभाग का सेक्रेटरी उतका मसिवदा तैयार करके गवर्नर-जनरल या उस सदस्य के सामने पेश करता है जिसके अधीन उक्त विभाग हो। साधारणतया सदस्य हस पर जो निर्णय करता है वही अन्तिम फैसला समक्षा जाता है, परन्तु यदि प्रश्न विवाद-प्रस्त हो या उसमें सरकारी नीति की बात आती हो तो सेक्रेटरी से तैयार किया हुआ मसिवदा सभा में पेश हाता है और वहाँ से जो हुक्म हो, उसे सेक्रेटरी प्रकाशित करता है। सम के साधारण अधिवेशनों में मत-मेदवाले प्रश्नों के विषय में बहुमत से काम करना पड़ता है। यदि दोनों पक्ष समान हो, तो जिस तरफ़

गवर्नर जनरल (समापति) मत प्रकट करे, उसी के पत्त में फैसला होता है। मगर गवर्नर जनरल को इस बात का अधिकार रहता है कि यदि उसकी समक्ष में समा का निर्णय देश के लिए हितकर न हो तो सभा के बहुमत की भी उपेक्षा कर, वह अपनी सम्मति के अनुसार कार्य कर सकता है, परन्तु ऐसी प्रत्येक दशा में, विरुद्ध पद्ध के दो सदस्यों की इच्छा होने पर, उसे अपने कार्य की, कारण-सहत स्वना देनी होती है तथा सभा के सदस्यों ने उस विषय में जो कार्रवाई लिखी हो, उसकी कापी भारत मंत्री के पास-भेजनी होती है।

गवर्नर-जनरल श्रादि का श्रवकाश तथा श्रनुपस्थित— भारत-मंत्री गवर्नर-जनरल को, श्रीर कींसिल-युक्त गवर्नर-जनरल की सिक्तिरिश पर कमांडरनचीक को, उनके कार्य-काल में एक बार चार मास तक की छुट्टी सार्वजनिक हित के लिए या स्वास्थ्य श्रथवा व्यक्ति-गत कारण से दे सकता है। श्रीर, कींसिल-युक्त गवर्नर-जनरल, कमांडरनचीक को छोड़कर, कींसिल के श्रन्य सदस्यों को उनके कार्य-काल में एक बार चार मास तक की छुट्टी स्वास्थ्य या व्यक्तिगत कारण से दे सकता है। इस छुट्टी के समय में उक्त पदाधिकारियों को निर्धारित भत्ता मिलता है। गवर्नर-जनरल श्रीर कमांडरनचीक को तो उक्त भत्ते के श्रांतिरिक, सफर-ख़र्च सम्बन्धी इतना भत्ता श्रीर भी मिलता है, जितना भारत-मंत्री उचित समके। गवर्नर-जनरल श्रीर कमांडरनचीक के स्थानापन्न व्यक्ति की व्यवस्था सम्राट् की श्रनुमित से होती है। यदि गवर्नर-जनरल का पद रिक्त होते समय उसका उत्तराधिकारी आस्तवर्ष में न हो तो मदराध, वम्बई या बंगाल के गवर्नरों में से जिसकी नियुक्ति सम्राट् द्वारा पहले हुई हो, वह गवर्नर-जनरल का कार्यकरता है। जब तक उपर्युक्त गवर्नर द्वारा गवर्नर-जनरल का कार्य-आर प्रह्मा न किया जाय, कौंसिल का उप-सभापित, श्रीर उसकी अनुपरियति में कौंसिल का सीनियर (अविक समय से काम करनेवाला) मेम्बर (कमांडरनचीक को छोड़कर) गवर्नर-जनरल का कार्यकरता है।

श्चगर कमांडरनचीफ को छोड़कर प्रवन्धकारियों कौंसिल के किसी अन्य मेम्बर का स्थान खाली हो जाय, श्चीर उसका कोई उत्तराधिकारी विद्यमान न हो तो धकौंसिल गवर्नर-जनरल श्रस्थायी नियुक्ति करके उस रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकता है।

भारत-सरकार का कार्य-शासन-सम्बन्धी विषयों के दो भाग हैं—(१) अखिल भारतवर्षीय या क्रेन्द्रीय विषय, और (१) प्रान्तीय विषय। इसी वर्गीकरण के आधार पर भारत-सरकार (क्रेन्द्रीय सरकार) और प्रान्तीय सरकारों के कार्यों तथा उनकी आय के ओतों का विभाजन किया गया है। क्रेन्द्रीय विषयों का उत्तरदायिक भारत-सरकार पर है। यदि किसी विषय के सम्बन्ध में यह सन्देह हो कि यह प्रान्तीय है या केन्द्रीय, तो इसका निपटारा कॉसिल-युक्त गवर्नर-जनरल करता है; परन्तु इस विषय में अन्तिम अधिकार भारत-मंत्री को है।

धंचीय में, भारतवर्ष में मुख्य-मुख्य केन्द्रोय विषय ये हैं:-

(१) देश-रक्षा, भारतीय सेना तथा हवाई जहाज़ (२) विदेशी विदेशियों से सम्बन्ध (३) देशी राज्यों के सम्बन्ध. (४) राजनैतिक खर्च, (५) बड़े बन्दरगाह (६) डाक, तार. देलीफोन श्रीर बेतार-के-तार (७) श्रायात-निर्यात-कर. नमक श्रीर श्रखिल भारतवर्षीय श्रायके श्रन्य साधन, (८) छिक्का नोट आदि (९) भारतवर्ष का सरकारी ऋष, (१०) पोस्ट आफिस सेविंग बैंक, (११) भारतीय हिसाब परीक्षक विभाग, (१२) दीवानी श्रीर फीजदारी क़ानून तथा उनके कार्य-विधान (१३) व्यापार, वैंक श्रीर बीमा-कम्पनियों का नियन्त्रण, (१४) तिजारती कम्पनियाँ श्रीर समितियाँ, (१५) अप्रतीम आदि पदार्थों की पैदावार, खपत और निर्यात का नियन्त्रण, (१६) कापी-राइट (किताब आदि छापने का पूर्ण अधिकार, (१७) ब्रिटिश भारत में आना अथवा यहाँ से विदेश जाना (१८) केन्द्रीय पुलिस का संगठन, (१९) हथियार श्रीर युद्ध-सामग्री का नियन्त्रण, (२०) मनुष्य-गणना और आंकड़े या 'स्टेटिसटिक्स', ( २१ ) श्राखिल भारतवर्षीय नौकरियाँ, ( २२ ) प्रान्ती की सीमा श्रौर ( २३ ) मजदूरों सम्बन्धी नियन्त्रण ।

भारत-सरकार के अधिकार-भारत-सरकार को निर्धारित नियमों के अनुसार, ब्रिटिश भारत के शासन और सेना-प्रवन्ध के निरी-क्ष्या तथा नियन्त्रण का अधिकार है। वह ब्रिटिश भारत की किसी सम्पत्ति को वेच सकती है। वह प्रान्तों की सीमा नियत या परिवर्तन कर सकती है और प्रान्तीय सरकारों के निवेदन पर वह ब्रिटिश भारत के किसी हिस्से की शान्ति और प्रशासन के लिए नियम बना सकती है।

वह हाईकोटों का अधिकार चेत्र वदल सकती है, और दो साल तक के लिए जज नियत कर सकती है। वह एशिया के तथा अन्य राज्यों से सिन्य या समभौता कर सकती है। उसे अपने अधीन मू-भाग किसी राज्य को देने और उसके अधीन मू-भाग लेने का अधिकार है। भारतीय व्यवस्थापक मंडलों और देशी राज्यों के सम्बन्ध में उसके जो अधिकार हैं, उनका विवेचन आगे प्रसंगातुसार किया जायगा। सारांश यह कि सम्राद्ध की प्रतिनिधि होने के कारण उसे उसकी ऐसी शक्तियाँ और अधिकार मात हैं, जो भारतीय प्रचलित व्यवस्था के विरुद्ध न हों।

भारत-सरकार अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति उत्तरदायी है, भारतीय जनता के प्रति नहीं। अगर गवनंर-जनरल या उसकी प्रवत्यकारियी सभा के सदस्य इंग्लैंड की सरकार से किसी बात में सहमत न हों तो या तो उन्हें अपने मत को दबाना पड़ता है, अथवा स्थाग-पत्र देना होता है।

सन् १९३५ ई० का विधान और भौरत-सरकार— सन् १९३१ ई० के विधान के अनुसार, यहाँ संव स्थापित होने पर भारत-सरकार का नाम, 'भारतवर्ष की संव-सरकार' होगा। संव-स्थापना की घोषणा सन्नाट द्वारा की जायगी और उस समय की जायगी, जब निर्धारित शत्नैनामे के अनुसार इतने देशी राज्य संघ-शासन को स्वीकार कर लें, जितने राज्य-परिषद (कौंसिल-आफ़-स्टेट) के कम-से-कम ४२ सदस्य जुनने के अधिकारी हों और जिनकी जन-संख्या कुल देशी राज्यों की जन-संख्या की कम से कम आधी हो। संव-निर्माण होने के बाद सम्राट् का प्रतिनिधि ब्रिटिशभारत के शासन-सम्बन्धी विषयों में गवर्नर-जनरज, और देशी राज्यों के शासन-प्रवन्ध में वायसराय, होगा । दोनों पदों पर नियुक्तियाँ सम्राट् हारा हुआ करेंगी, और सम्राट् को दोनों पदों के जिए एक ही व्यक्ति नियुक्त करने का भी अधिकार होगा ।

इस समय जो शासन-कार्य काँसिल-शुक्त गवर्नर-जनरल के नाम से होता है, वह फिर गवर्नर-जनरल के ही नाम से होगा। उसका एक मन्त्री-मंडल (काँसिल-आफ़-मिनिस्टर्स) होगा। यह मडंल उसे उसके विशेषा-धिकारों को छोड़कर श्रन्य विषयों में सहायता या परामर्श देगा। इसमें अधिक-से-श्रधिक दस मन्त्री होंगे।

देश-रचा अर्थात् सेना, घर्म ( ईसाई मत ), पर-राष्ट्र तथा जंगली जातियों के विषय के प्रवन्ध में गवर्नर-जनरल अपनी मज़ीं के अनुसार कार्य करेगा । इनमें मन्त्रियों का परामर्श नहीं लिया जायगा । इसके सम्बन्ध में गवर्नर-जनरल को सहायता देने के लिए अधिक-से-अधिक तीन सलाइकार(कोंसिलार) रहेंगे।

कुछ विषयों के लिए गवर्नर-जनरल विशेष रूप से उत्तरदायी होगा । इनके सम्बन्ध में वह (मिन्त्रयों की सलाह के विरुद्ध भी) अपने व्यक्तिगत निर्माय के अनुसार कार्य करेगा। इनमें से मुख्य ये हैं— (१) भारतवर्ष या इसके किसी भाग के शान्ति भंग का निवारण। (२) संघ सरकार की अर्थिक स्थिरता। (३) अरुपसंख्यकों के उचित हितों की रचा (४) सरकारी कमैचारियों के अधिकारों और हितों की रचा। (४) देशी-नरेशों के अधिकारों की रचा।

## पेंतीसवाँ परिच्छेद भारतीय व्यवस्थापक मंडल

भिक्तिय व्यवस्थापक मंडल अर्थात् 'इंडियन लेजिस्लेचर' के दो भाग हैं:—(१) राज्य-परिषद् या 'कौंसिल-आफ स्टेट' और (१) भारतीय व्यवस्थापक सभा या 'लेजिस्लेटिन एसेम्बली'। ये दोनों समाएँ इङ्गलैंड की सरदार-सभा और प्रतिनिधि सभा के दङ्ग पर बनायी गयी हैं, यद्यपि यहाँ राज्य-परिषद् में निर्वाचित सदस्य मी रहते हैं, इतना ही नहीं, उनका आधिक्य भी होता है।

सिवाय कुछ ख़ास हालतों के, किसी क़ानून का ससिवदा पास हुआ नहीं समक्ता जाता, जब तक दोनों सभाएँ उसे मृत रूप में, अथवा कुछ संशोधनों सहित, स्वीकार न कर लें। दोनों सभाएँ कुछ सदस्यों का स्थान ख़ाली रहने पर भी अपना कार्य कर सकती हैं। किसी सरकारी पदाधिकारी को निर्वाचित नहीं किया जा सकता; अगर सभा का कोई ग्रैर-सरकारी सदस्य सरकारी नौकरी करले तो उसकी जगह ख़ाली हो जाती है। अगर सभा का कोई निर्वाचित सदस्य दूसरी सभा का सदस्य हो जाय तो पहली सभा में उसकी जगह ख़ाली हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति का दोनों सभाओं में निर्वाचन हो जाय तो वह किसी सभा में उसकी जगह ख़ाली हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति का दोनों सभाओं में निर्वाचन हो जाय तो वह किसी सभा में सम्मिलत होने से पूर्व, लिखकर यह सूचित

करेगा कि वह कौनसी सभा का सदस्य रहना चाहता है; ऐसा होने पर दुसरी सभा में उसकी जगह ख़ाली हो जायगी।

गवर्नर-जनरल की प्रबन्धकारियों सभा का हर एक सदस्य उपर्युक्त दोनों सभाओं में से किसी एक सभा का सदस्य नामज़द किया जाता है; उसे दूखरी सभा में बैठने और बोलने का अधिकार रहता है, लेकिन वह दोनों समाओं का सदस्य नहीं हो सकता। इन सभाओं का संगठन जानने से पूर्व मुख्य-मुख्य निर्वाचन-नियम जान लेना आवश्यक है।

निर्वाचक-संघ — निर्वाचन के सुभीते के लिए प्रत्येक प्रान्त, ज़िला या नगर सरकार द्वारा कई भागों या चेत्रों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक चेत्र के निर्वाचक-समृद्द को निर्वाचक-संघ कहते हैं। प्रत्येक निर्वाचक-संघ अपनी अपेर से प्रायः एक-एक (कहीं-कहीं एक से अधिक) प्रतिनिधि चुनता है।

मारतवर्ष में दो प्रकार के निर्वाचक संघ हैं—साधारया श्रीर विशेष।

मारतीय व्यवस्थापक सभा श्रीर प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाश्री (तथा कुछ स्थानों में म्युनिसपैलटियों श्रीर ज़िला-बोडों) के लिए साधारण निर्वाचक संघ, जातिगत निर्वाचक संघों में विभाजित किये गये हैं। जैसे सुसल-मानों का निर्वाचक संघ, ग्रीर-सुसलमानों का निर्वाचक संघ, हत्यादि।

आति-गत निर्वाचक संघ प्रायः नगरों श्रीर ग्रामों में विभक्त किये जाते हैं, जैसे सुसलमानों का ग्राम-निर्वाचक संघ, सुसलमानों का

<sup>\*ि</sup>कसी जाति-गत निर्वाचक-संघ में वे ही ध्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं, जो उस जाति के हों, जिस जाति का निर्वाचक-संघ है। यह प्रथा साम्प्रदायिक वैमनस्या बढानेवालो तथा राष्ट्र-निर्माण के लिए घातक है।

नगर-निर्वाचक-संघ, इत्यादि।

विशेष निर्वाचक-धंघों में जमीदार, विश्व-विद्यालय, व्यापारी, खान, नील श्रीर खेती तथा उद्योग श्रीर वाणिज्यवाले निर्वाचक होते हैं।

कौन-कौन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते ?---निम्नलिखत व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकते:--

१—जो ब्रिटिश प्रजान हों। [देशी राज्यों के नरेश ब्रीर उनकी प्रजा के व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं।]

र-जो अदालत से पागल उइराये गये हो ।

३ -- जो इक्षीस वर्ष से कम आयु के हो।

४ — जिन्हें सरकारी श्राप्तसर के विरुद्ध किये हुये किसी अपराध में छ: मास से अधिक दंड दिया गया हो।

५ — जो निर्वाचन-कमिश्नरों द्वारा निर्वाचन के समय धमकी या रिश्वत आदि दृषित कार्य करने के अपराधी उद्दराये गये हों।

राज्य-परिषद्ध--राज्य-परिषद् में ६० सदस्य होते हैं, ३३ निर्वाचित, और सभापति को मिलाकर २७ गवर्नर-जनरल द्वारा नाम- ज़द। नामज़द सदस्यों में २० तक (अधिक नहीं) अधिकारियों में से हो सकते हैं। बरार प्रान्त का एक सदस्य निर्वाचित होता है, परन्तु यह प्रान्त कान्तन ब्रिटिश भारत में न होने से उसका निर्वाचित सदस्य सरकार द्वारा नामज़द कर दिया जाता है। अतः वास्तव में निर्वाचित सदस्य ३४, और (समापति को छोड़कर) नामज़द सदस्य २४ होते हैं। इनका विशेष व्यौरा अगते पृष्ठ में दिया जाता है।

| प्रद             |           |             |        |       |                  |            |        | मज़द       |        |
|------------------|-----------|-------------|--------|-------|------------------|------------|--------|------------|--------|
|                  | निर्वाचित |             |        |       |                  |            | ল      |            |        |
| सरकार            |           |             |        |       | ापारी            |            |        | 4          |        |
| या               |           | E           | te l   |       | 10               | - Contract | 40     | 4          |        |
| प्रान्त          | जनरल      | गैर-मुस्तिम | मुसलिम | मिक्ख | योरपियन ज्यापारी | 1          | सरकारी | गैर सरकारी | 169    |
| भारत-सरकार       |           |             |        |       |                  |            | १२     | •••        | १२     |
| मद्रास           |           | 8           | 3      | •••   |                  | y          | 2 (    | १          | ?      |
| बम्बई            |           | ą           | 2      | •••   | 2                | 8          | ś      | 8          | २      |
| बंगाल            |           | ar          | 2      |       | \$               | હ્         | 8      | १          | 2      |
| संयुक्त प्रान्त  |           | a.          | 2      |       |                  | y,         | 8      | \$         | 2      |
| पं जाब           |           | 8           | 5 2 4  | . 8   |                  | 3 2        | 8      | 2          | ą.     |
| बिहार-उड़ीसा     |           | २ १ १       | * ?    |       |                  | 3 10       | 8      |            | \$     |
| बर्मा            | 8         |             |        |       | ?                | 2          |        |            |        |
| मध्यप्रान्त-बरार | 2         |             |        |       |                  | 2          |        | •••        |        |
| त्रासाम          |           | 9 †         | 9      | †     |                  | . 8        |        |            |        |
| देहली            | 1         | 100         |        |       |                  | \$         |        | eì f       | बेहार- |

ै एक निर्वाचन में पंजाब के मुसलिम निर्वाचकों को दो, बिहार-उदीसा के ग़र-मुसलिम निर्वाचकों को दो; दूसरे निर्वाचन में पंजाब के मुसलिम निर्वाचकों को एक और बिहार उदीसा के ग़र-मुसलिम निर्वाचकों को तीन, प्रतिनिधि चुनने का श्रिषकार होता है।

ं एक निर्वाचन में ग़ैर-मुसखिम और एक निर्वाचन में मुसखिम निर्वाचकों को बारी-बारी से एक सदस्य चुनने क्रम् प्रधिकार है। राज्य-परिषद् का सभापति साधारयातः उसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर, गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त किया जाता है। परिषद् के सदस्यों के नामों से पहले सम्मानार्य 'माननीय' (श्वानरेवल ) शब्द लगाया जाता है। परिषद् का निर्वाचन प्राय: प्रति पाँचवे वर्ष होता है। गवर्नर-जनरल इस समय को श्वावश्यकतानुसार घटा-बढ़ा सकता है।

निर्वाचक की योग्यता—— जिन व्यक्तियों में निर्वाचक होने की (पहले बतलायी हुई) अयोग्यताएँ न ही तथा जिनमें निम्नलिखित योग्यताएँ हो, वे ही निर्वाचक हो सकते हैं:—

१ — जो निर्वाचन-चेत्र की सीमा के अन्दर रहनेवाले हों, और २ — (क) जिनके अधिकार में निर्वारित मूल्य की ज़मीन हो, या (ख) जो निर्वारित आय पर आय-कर देते हो, या (ग) जो किसी व्यवस्थापक सभा या परिषद् के सदस्य हों, या रहे हों, या (व) जो किसी म्युनिसपैतरी या ज़िला-बोडों के निर्धारित पदाधिकारी हों, या रहे हों, या (च) जिन्हें किसी विश्व-विद्यालय की निर्धारित योग्यता प्राप्त हो, या (छ) जो किसी सहकारी बैंक के निर्धारित पदाधिकारी हों, या (ज) जिन्हें सरकार द्वारा शमश्रुल-उलमा या महामहोपाभ्याय की जपाधि मिली हो।

भिज-भिज प्रान्तों में निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने के लिए आय-कर या ज़मीन के लगान की सीमा अलग-अलग है। कुछ प्रान्तों में सुसलमान निर्वाचकों के लिए आर्थिक योग्यता का परिमाया कुछ कम है। तथापि बड़े-बड़े ज़मींदारों और पूँजीवालों को ही निर्वाचन-अधिकार दिया गया है।

सदस्य कौन हो सकता है ?—राज्य-गरिषद् के लिए वे व्यक्ति मेम्बरी के उम्मेदबार हो सकते हैं, या निर्वाचित या नामज़द किये जा सकते हैं, जिनका नाम किसी निर्वाचक संघ की सूची में दर्ज हो, बशर्ते कि—

१—वे ऐसे वकील न हों, जो किसी न्यायालय द्वारा वकालत करने के श्राधिकार से बंचित कर दिये गये हों।

२—ने ऐसे दिवालिये न हों, जो बरी न किये गये हों, अर्थात् जिनका पूरा सुगतान न हुआ हो।

३--- उनकी आयु २५ वर्ष से कम न हो।

४ — वे ऐसे व्यक्ति न हों, जिनको फ़ौजदारी ऋदालत द्वारा एक वर्ष से ऋषिक दंड, या देश-निकाला दिया जा चुका हो।

५-वे सरकारी नौकर न हो।

निर्वाचित और नामज़द सदस्यों को राजभिक्त की शपथ लोने के बाद, राज्य-परिषद् के कार्य में भाग लोने का ऋधिकार होता है।

भारतीय ज्यवस्थापक सभा—इन समा के सदस्यों की कुल संख्या १४३ है, इसमें ४० नामज़द हैं। नामज़द सदस्यों में २६ से अधिक सरकारी नहीं हो सकते। सदस्यों की कुल संख्या घट-बढ़ सकती है और निर्वाचित तथा नामज़द सदस्यों का परस्यर में अनुसत भी घट-बढ़ सकता है। परन्तु कम-से-कम ैसदस्य निर्वाचित होने चाहिएँ, और नामज़द सदस्यों में कम-से-कम एक-तिहाई ग्रेर-सरकारी होने चाहिएँ। इनका विशेष ज्यौरा अगले १९६० में दिया जाता है।

| सरकार<br>या<br>प्रान्त |                    |        | नि    | नामज़द  |         |               | 2    |        |              |      |          |
|------------------------|--------------------|--------|-------|---------|---------|---------------|------|--------|--------------|------|----------|
|                        | ग्रैर-मुखलिम       | मुसलिम | सिक्ख | योरपियन | जमींदार | न्यापारी मंडल | जोड़ | सरकारी | ग्रैर-सरकारी | जा ज | कुल जोड़ |
| भारत-सरकार             | •••                |        |       |         |         |               |      | १३     |              | १२   | १२       |
| मदरास                  | ₹ <b>o</b> .       | 3      | ·     | . 8     | ?       | . ?           | १६   | ्र     | ?            | ¥    | २०       |
| बम्बई                  | 19                 | ¥      |       | 2       | १       | ₹             | १६   | 2      | *            | æ    | १२       |
| चंगाल                  | Ę                  | Ę      |       | ફ       | ?       | \$            | १७   | . २    | æ            | ų    | २२       |
| संयुक्त प्रान्त        | 5                  | Ę      |       | · *     | 8       |               | १६   | ?      | 8            | ą    | १९       |
| पंजाब                  | 82                 | ફ      | ₹     |         |         |               | १२   | ₹      | १            | 2    | १४       |
| बिहार-उड़ीसा           | 5                  | ₹      |       |         | 8       |               | १२   | 8      | ?            | ₹    | १४       |
| मध्यप्रान्त            | R                  | \$     |       |         | *       |               | પૂ   | ٤      | •••          | ?    | હ        |
| त्र्यासम               | २                  | ₹      |       | 8       |         | •••           | ٧    | १      |              | 8    | વ્       |
| बर्मा                  | ३ ग्रैर-योरियन     |        |       | 8       | •••     |               | ٧    | ?      |              | ?    | પ્       |
| बरार                   |                    |        | •••   |         | <br>    |               |      |        | ₹            | २    | 2        |
| श्रजमेर                |                    | •••    |       |         | \       |               |      |        | 8            | ?    | 8        |
| देहली                  | १ जनरल या साधारण १ |        |       |         |         |               |      | ١      | ١            |      | 1        |

भारतीय व्यवस्थापक सभा की आयु तीन वर्ष है, परन्तु गवर्नर-जनरल को अधिकार है कि वह इसका समय आवश्यकतानुसार घटा-बढ़ा सके।

जिस तरह ब्रिटिश पार्लिमेंट के मेम्बरों को एम० पी० (M. P.) कहा जाता है, भारतीय व्यवस्थापक समा के सदस्य को एम० एल० ए० (M. L.A.) का पद रहता है। यह "मेम्बर लेजिस्लेटिव एसेम्बली" का संचेप है। इस सभा के सदस्यों को राज्य-परिषद के सदस्यों की भौति माननीय (आमरेबल) की पदवी नहीं दी जाती।

निर्योचक की योग्यता— जिन व्यक्तियों में निर्वाचक होने की अयोग्यताएँ न हों, और निम्नलिखित योग्यताएँ हों, वे भारतीय व्यवस्थापक सभा के साधारण निर्वाचक संघ में निर्वाचक हो। सकते हैं:—

- २ जो निर्वाचक-संघ के च्रेत्र के सीमा के अन्दर रहनेवाले हों, और
   २ (क) जो निर्वारित या उससे अधिक सुल्य की ज़मीन के मालिक हों, या
  - (ख) जिनके द्वेत्र में निर्धारित या उससे अधिक मूल्य की ज़मीन हो, या
  - (ग) जो ऐसे मकान के मालिक हो, या ऐसे मकान में रहते हो, जिसका वार्षिक किराया निर्धारित रक्तम या उससे ऋषिक हो, या
  - (घ) जो ऐसे शहरों में जहाँ म्युनिस्पैलटियों द्वारा है सियत-कर लिया जाता है, निर्धारित आय या उससे अधिक

पर म्युनिसिपैलटी को हैसियत-कर देते हों, या

(च) जो भारत-सरकार को आय-कर देते हों, अर्थात् जिनकी, कृषि की आय के अतिरिक्त, अन्य वर्षिक आय २०००) रुपया या इससे अधिक हो

निर्वाचक होने के लिए साम्पत्तिक योग्यता, भिन्न-भिन्न प्रान्तीं में पृथक्-पृथक् है, श्रीर राज्य-परिषद के निर्वाचकों की श्रपेद्धा कमः है; तथापि निर्वाचकों की संख्या असन्तोषप्रद है।

जो व्यक्ति भारतीय व्यवस्थापक समा ( एवं राज्य-परिषद ) के लिए किसी निर्वाचक संघ से खड़ा होना चाहता है, उसे ५००) झमानत के रूप में जमा करने होते हैं। यदि उसके निर्वाचक संघ के तमाम मतों में से, उसके पच्च में आउवें हिस्से से कम आवें, तो झमानत ज़ब्त हो जाती है।

सदस्य श्रीर सभापति — भारतीय व्यवस्थापक सभा की. सदस्यता के नियम वैसे ही हैं, जैसे राज्य-परिषद की सदस्यता के हैं, श्रीर ये इम पहले बता आये हैं। इस सभा के सभापति श्रीर उपस्मापति सभा के ऐसे सदस्य होते हैं, जिन्हें वह जुन ले श्रीर गवनंर-जनरल पसन्द कर ले। ये उस समय तक ही पदाधिकारी रहते हैं, जब तक वे इस सभा के सदस्य होते हैं।

व्यवस्थापक मंडल का कार्य-क्षेत्र—भारतीय व्यवस्थापक मर्गडल के तीन कार्य हैं:—(१) क्रानून बनाना, (१) शासन-कार्य की जाँच करने के लिए आवश्यक प्रश्न पूछना और प्रस्ताव करना, और (३) सरकारी आय-व्यय निश्चित करना। यह मंडल ऐसी संस्था नहीं है, जो स्वतन्त्रता-पूर्वक कान्त्र बना सके। उसके अधिकारों की सीमा परिमित है। वह निम्निलिखित विषयों के सम्बन्ध में क़ान्त्न बना या बदल सकता है:—(क) ब्रिटिश भारत के सब आदिमियों, अदा-लतों, स्थानों और ऐसे विषयों के लिए जो प्रान्तीय नहीं हैं। (ख) भारत के देशी राज्यों या वैदेशिक राज्यों में रहनेवाली भारतीय प्रजा के लिए जो ब्रिटिश भारत में या वाहर (किसी देश में) हों। जब तक पालिंमेंट के ऐक्ट से स्वध्दतया ऐसा अधिकार प्राप्त न हों, भारतीय ज्यवस्थापक मंडल ऐसा क़ान्त नहीं बना सकता, जो पालिंमेंट के भारतवर्ष की राज्य-पद्धति-सम्बन्धी किसी ऐक्ट या अधिकार अथवा सम्राट् के आदेश पर प्रभाव डाले, या उसे संशोधित करें।

कार्य-पद्धित— व्यवस्थापक मंडल की दोनों सभात्रों के श्रीव-वेशन साधारणतः दिन के न्यारह बजे से भीच बजे तक होते हैं। श्रारम्भ के पहले घंटों में प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं। सभात्रों के श्रम्य कार्यों के दो भाग होते हैं, स्रकारी श्रीर ग्रेर-सरकारी। ग्रेर-सरकारी काम के लिए गवनर-जनरल द्वारा कुछ दिन निर्धारित कर दिये जाते हैं, इनमें ग्रेर सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव पर ही विचार होता है। श्रम्य दिनों में सरकारी काम होता है। रेकेंटरी विचारणीय विषयों की स्वी तैयार करता है, उसी के श्रमुसार कार्य होता है। स्मापित की श्राज्ञा बिना, किसी नवीन विषय पर विचार नहीं किया जाता।

राज्य-परिषद में १५, और व्यवस्थापक सभा में २१ सदस्यों की

उपस्थिति के बिना कार्यारम्म नहीं हो एकता। सदस्यों के बैठने का कम सभापति निरुच्य करता है। समाओं की भाषा अँगरेज़ी रखी गयी है। सभापति आंगरेज़ी न जाननेवाले सदस्यों को देशी भाषा में बोलने की अनुमति दे एकता है। प्रत्येक सदस्य सभापित को सम्बोधन करके बोलता है, श्रीर उसी के द्वारा प्रश्न कर सकता है। जहाँ तक कोई सदस्य समाध्ये के नियमों की अबहेलना न करे, उसे भाषण्य करने की स्वतंत्रता है, श्रीर भाषण्य या मत देने के कारण्य किती सदस्य पर सुक्रदमा नहीं चलाया जा सकता। प्रत्येक विषय का निर्णय समापित को छोड़कर, सभा के सदस्यों के बहुमत से होता है; दोनों और समान मत होने से समापित के मत से निश्टारा होता है। समा में शान्ति रखना सभापित का कतंत्र्य है। श्रीर इसके लिए आवर यकता होने पर वह किसी सदस्य का एक दिन या श्रविक समय के लिए समा में श्राना बन्दकर सकता है, अथवा श्रविक समय के लिए सकता है।

प्रश्न—व्यवस्थापक मएडल की समाओं का कोई सदस्य निर्धारित नियमों का पालन करते हुए सार्वजनिक महत्व का प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न उन्हीं विषयों के हो सकते हैं, जिन के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकते हैं। जब एक प्रश्न का उत्तर मिल चुके तो ऐसा पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, जिससे पूर्व प्रश्न के विषय के सम्बन्ध में अधिक प्रकाश पड़े। सभापति को अविकार है कि कुछ दशाओं में वह किसी प्रश्न उसके अंग्र, या पूरक प्रश्न के पूछे जाने की अनुमति न दे। किसी सरकारी विनाग के सदस्य से वहीं प्रश्न की

पूछे जा सकते हैं, जिनसे सरकारी तौर पर उसका सम्बन्ध हो। ऐसे प्रश्न पूछे जाने की सूचना कम-से-कम दस दिन पहले देनी होती है।

प्रस्ताव — व्यवस्थापक मंडल के प्रस्ताव केवल खिफ़ारिश के रूप में होते हैं, वे भारत-खरकार पर वाध्य नहीं होते । इस संस्था में निम्नलिखित विषयों के प्रस्ताव उपस्थित नहीं हो: सकते :—

ब्रिटिश धरकार, गवर्नर-जनरल या कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल का विदेशी राज्यों या भारत के देशी राज्यों से सम्बन्ध, देशी राज्यों का शासन, किसी देशी नरेश सम्बन्धों कोई विषय, और ऐसे विषय जो सम्राट् के अधिकार-गत किसी स्थान की अदालत में पेश हो।

निम्नलिखित विषयों के लिए गवर्नर-जनरल की पूर्व स्वीकृति विना, कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जा सकता:—धार्मिक विषय या रीतियाँ, जल, स्थल या वायु-सेना, विदेशी राज्यों या भारत के देशी राज्यों से सरकार का सम्बन्ध, प्रान्तीय विषय का नियंत्रण, प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं का कोई कानून रह या संशोधन करना, गवर्नर-जनरल के बनाये हुए किसी ऐक्ट या आर्डिनैंस को रह या संशोधन करना।

भारतीय व्यवस्थापक सभा या राज्य-परिषद में प्रस्ताव दो प्रकार के होते हैं, (१) किसी आवश्यक विषय पर वादानुवाद करने के लिए: सभा के साधारण कार्य को स्थागित करने के, श्रौर (२) भारत-सरकार से किसी कार्य के करने की सिफारिश के । पहले प्रकार का प्रस्तावन सभा के अधिवेशन में प्रश्नोत्तर बाद ही सेकेटरी को स्त्वना देकर किया जा सकता है। समापति इस प्रस्ताव को पहकर सुना देता है। यदि किसी सदस्य को, प्रस्ताव करने की अनुमति देने में आपित्त हो तो समापति कहता है कि अनुमति देने के पक्षवातो सदस्य खड़े हो जायें। यदि राज्य-परिषद में १५, या ज्यवस्थापक सभा में २५ सदस्य खड़े हो जायें, तो समापति यह स्चित कर देता है कि अनुमति है और ४ बजे ज्या इससे पहले प्रस्ताव पर विचार होगा।

दूसरे प्रकार के प्रस्ताव के लिए, प्राय: १५ दिन, और कुछ दशाओं में इससे अधिक समय पहले सूचना देनी होती है। प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है या नहीं, इसका निर्णय समापित करता है। अधिवेशन से दो दिन पहले एक कागज़ पर १, २, ३ आदि संख्याएँ लिखकर उसे कार्यालय में रख दिया जाता है। जिन सदस्यों के प्रस्ताव उपस्थित किये जा सकने का निर्णय होता है, वे उन संख्याओं के सामने अपना नाम लिख देते हैं। तीसरे दिन काग्रज़ के उतने दुकड़े लेकर उनपर क्रमशः १, २, ३ आदि संख्याएँ लिखी जाती हैं और, उन्हें एक वक्स में डाल दिया जाता है। इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए जो दिन नियत होते हैं, उन दिनों में जितने प्रस्ताव उपस्थित हो सकने की सम्भावना हो, उतने काग्रज़ों को एक आदमी कक्स में से बिना विचारे, एक-एक करके निकालता है। जिस क्रम से काग्रज़ निकालते हैं, उसी क्रम से नाम एक सूची में लिख दिये जाते हैं । अधिवेशन में इस सूची के क्रम के अनुसार ही प्रस्ताव

<sup>\*</sup>नामों का क्रम निश्चय करने के इस ढंग को 'बैलट' पद्धति कहते हैं।

उपस्थित किये जाते हैं। सभापित की आजा विना किसी अन्य प्रस्ताक पर विचार नहीं होता।

स्भापित की अनुमति से प्रस्तावक अपना प्रस्ताव अन्य सदस्य है उपस्थित करा सकता है, और वह चाहे तो उसे वापस भी ले सकता है। प्रस्तावक अनुपस्थित होने पर उसका प्रस्ताव रह समभा जाता है। प्रस्ताव में संशोधन के लिए कोई सदस्य संशोधक प्रस्ताव कर सकता है, पर इसके लिए भी साधारणतः दो दिन पहले सूचना देनी पड़ती है।

कानून किस प्रकार बनते हैं ?— जब किसी सभा का कोई सदस्य किसी कानून के मसविदे (बिल) को पेश करना चाहता है तो वह नियमानुसार उसकी सूचना देता है। यदि उसको पेश करने के लिए नियम के अनुसार पहले ही गवर्नर-जनरल की अनुमति लेने की आवश्यकता हो तो वह मांगी जाती है। अनुमति मिल जाने पर निश्चित किसे हुचे दिन मसविदा सभा में पेश किया जाता है। उस समय पूरे मसविद के सिद्धान्तों पर विचार होता है। यदि आवश्यकता हो तो मसविदा साधारयात्या उसी सभा की (जिसका सदस्य मसविदा पेश करता हो,) या दोनों सभाओं की सिलैक्ट कमेटी अ में विचारार्थ मेजा

<sup>&</sup>quot;इसमें सरकार का क़ानून-सदस्य, मसबिदे से सम्बन्ध रखने वाले विभाग का सदस्य, मसबिदे को पेदा करनेवाला तथा तीन या अधिक अन्य सदस्य होते हैं। हिन्दू और असलमानों के घामिक विचारों से सम्बन्ध रखनेवाले क़ानून के मसबिदों पर विचार करने के लिए पृथक पृथक स्थायी समितियों हैं। इन समितियों में अधिकांश उस जाति के ही युधारक तथा कट्टर सदस्य होते हैं। उनके अतिरिक्त इनमें उस-उस. जाति के क़ानून-विशेष भी सम्मिलत किये जाते हैं।

जाता है। यह कमेटी उसके सम्बन्ध में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्द्धन श्रादि करके श्रवनी रिपोर्ट देती है। पश्चात बिल के वाक्यांशों पर एक-एक कर के विचार किया जाता है और वे आवश्यक सधार सहित पास किये जाते हैं। फिर सम्पूर्ण मसविदा, स्वीकृत संशोधन सहित, पास करने का प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है। यह प्रस्ताव पास हो जाने पर, मसविदा दूसरी सभा में भेजा जाता है। वहाँ पर फिर इसी क्रम के अनुसार विचार होता है। यदि मसविदा यहाँ बिना संशोधन के पास हो जाय, तो उसे गवर्नर-जनरल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है, और स्वीकृति मिल जाने पर वह कानून बन जाता है। अगर मसविदा दुसरी सभा में सशोधनों सहित पास हो तो उसे इस निवेदन सहित लौटाया जाता है कि पहली सभा उन संशोधनों पर सहमत हो जाय। संशोधनों पर फिर वही कार्रवाई (सूचना देने, विचार करने, स्वीकृति या अस्वीकृति का समाचार भेजने आदिः की ) की जाती है। अगर अन्त में मसविदा इस सूचना से लौटाया जाय कि दसरी सभा ऐसे संशोधन पर अनुरोध करती है, जिन्हें पहली सभा मानने को तैयार नहीं हैं, तो वह सभा चाहे तो (१) मसविदे को रोक देया (२) अपने सहमत न होने की रिपोर्ट गवर्नर-जनरला के पास छ: मास तक भेज दे। दूसरी परिस्थिति में, मसविदा श्रीर संशोधन दोनों सभाश्रों के ऐसे संयुक्त अधिवेशन में पेश होते हैं, जो गवर्नर-जनरल श्रपनी इच्छानुसार करे । इसका श्रध्यक्ष राज्य-परिषद का सभापति होता है। मसविदे और विचारणीय संशोधनों पर विचार या वादानुवाद होता है-जिन संशोधनों के पक्ष में बहमत होता है.

वे स्वीकृत समक्ते जाते हैं। इस प्रकार मस्विदा, स्वीकृत संशोधन सिहत पास होता है, श्रीर यह मस्विदा दोनों सभाश्रों से पास हुआ। समका जाता है।

राज्य-परिषद्ध से हानि — राज्य-परिषद् ने समय-समय पर
भारतीय व्यवस्थापक सभा द्वारा स्वीकृत (क्रान्तों के) मधिवदे
अस्वीकार कर दिये तथा ऐसे मसिवदे पास कर दिये, जिनसे
भारतीय व्यवस्थापक सभा का घोर विरोध था। भारतीय व्यवस्थापक सभा राज्य-परिषद् की अपेक्षा, कहीं अधिक निर्वावकों की
प्रतिनिध-सभा है। इसलिए राज्य-परिषद् का उक्त कार्य सर्वेसाराख
के हितों का चातक है। यद्यपि राज्य परिषद् में निर्वाचित
सदस्यों का बहुमत है, वास्तव में इसके अधिकाश स्टस्य ऐसे व्यक्ति
होते हैं, जो लोकमत की परवाह नहीं करते। ऐसा होना स्वामाविक
ही है, काराख कि उनके जुननेवाले प्रायः ऐसे ही आदमी को जुनते
हैं, जो एरकार की श्रीर मुक्तनेवाले हों। अधिकारी इस परिषद् की
आड़ में अपनी मनमानी कार्यवाई कर सकते हैं। इस प्रकार इससे
होनेवाली हानि स्पष्ट है।

गवर्नर जनरत्व के व्यवस्था सम्बन्धी अधिकार—
गवर्नर जनरत्व को यह अधिकार है कि वह राज्य-परिषद् के सदस्यों में
से किसी को समापति नियुक्त कर दे, अथवा ख़ास हालतों में, किसी
दूसरे सज्जन को समापति का कार्य करने के लिए नियत करे। वह
राज्य-परिषद् तथा भारतीय व्यवस्थापक सभा के सम्मुख भाषया कर
सकता है, और इस काम के लिए उक्त समाओं का अधिवेशन करा

खकता है। कई विषयों के मस्विदे उसकी अनुमति विना, किसी सभा में पेश नहीं हो सकते। जिन प्रस्तावों के उपस्थित किये जाने के लिए उसकी अनुमति को आवश्यकता नहीं है, उनमें से भी किसी प्रस्ताव या उसके अंग्र का उपस्थित किया जाना, वह इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि उसके उपस्थित किये जाने से सार्वजनिक हित की हानि होगी। दोनों सभाओं में पास होने पर भी अस्विदा उसकी स्वीकृति बिना काचून नहीं बनता। उसे यह अधिकार है कि वह दोनों सभाओं से पास हुने पर सा अस्विदा उसकी स्वीकृति बिना काचून नहीं बनता। उसे यह अधिकार है कि वह दोनों सभाओं से पास हुए मस्विदे को स्वीकार करे या सम्राट् को स्वीकृति के लिए रख छोड़े। अन्तिम दशा में, मस्विदे पर सम्राट की स्वीकृति मिलने से ही, वह काचून बन सकता है।

जब कोई सभा किसी क़ानून के मसिवंदे के उपस्थित किये जाने की अनुमति न दे, या उसे गवर्नर-जनरल की इच्छानुसार पास न करे तो यदि गवर्नर-जनरल चाहे तो उसे यह तसदीक करने का अधिकार है कि देश की शान्ति, सुरच्चा या हित की हिन्द से इस मसिवंदे का पास होना आवश्यक है। उसके ऐसा तसदीक कर देने पर वह मसिवंदा क़ानून बन जाता है, चाहे कोई सभा उसे स्वीकार न करे। ऐसा हर एक क़ानून गवर्नर-जनरल का बनाया हुआ सचित किया जाता है। वह पालिंगेंट की दोनों सभाओं के सामने पेश किया जाता है, और जब तक सम्राट् की स्वीकृति न मिले, वह व्यवहार में नहीं लाया जाता। जब गवर्नर-जनरल यह समक्षे कि उक्त क़ानून को व्यवहार में लाने की अस्यन्त आवश्यकता है तो उसके ऐसा आदेश करने पर वह अमल में आ जाता है। केवल यह शर्त है कि सम्राट् ऐसे क़ानून वह अमल में आ जाता है। केवल यह शर्त है कि सम्राट् ऐसे क़ानून

को नामंज्र कर सकता है। गवर्गर-जनरल को यह भी अधिकार है कि सचना देवर और यह तसदीक करके कि यह मसबिदा देश की रक्षा, शान्ति या हित के विरुद्ध है, किसी ऐसे मसबिदे के सम्बन्ध में होनेवाली कार्रवाई को रोक दे, जो किसी सभा में पेश हो जुका हो या होनेवाला हो।

जैसा पिछुते परिच्छेद में कहा गया है, आवश्यकता समक्षते पर अपनी मनीं से गवर्नर-जनरल छ: माह के लिए आडिनेंस अपीत् अस्पायी कानून बना सकता है। गत वर्षों में कितने ही आडिनेंस बने हैं।

भारतीय श्राय-व्यय का विचार—भारत-सरकार के श्रव-मानित श्राय-व्यय का विचरण (बजट) प्रतिवर्ष भारतीय व्यवस्थापक मंडल के सामने रखा जाता है। गवर्नर-जनरल की सिफारिश विना, किसी काम में रुपया लगाने का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। विशेषतया निम्नलिखित व्यय की महीं के लिए कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल के प्रस्ताय व्यवस्थापक सभा के मत (बोट) के लिए नहीं रखे जाते, न कोई सभा उन पर वादानुवाद कर सकती है, जब तक गवर्नर-जनरल इसके लिए श्राजा न दे:—

(१) ऋष् का सुद। (१) ऐसा खुर्च जिसकी रक्तम क़ानून से निर्धारित हो। (१) उन लोगों के वेतन और भन्ने या पेन्शन जो सम्राट्दारा, या सम्राट्की स्वीकृति से, नियुक्त किथे गये हों। चीफ़ किमिश्नरों के वेतन। (४) वह रक्तम जो सम्राट्को राज्यों-सम्बन्धी कार्य के खुर्च के उपलक्ष में दी जाने-

बाली । है (५) किसी प्रान्त के पृथक् किये हुए (एक्सक्लूडेड) होत्रों के शासन-सम्बन्धी ख़र्च। (६) ऐसी रक्षम जो गवर्नर-जनरल उन कार्यों में ख़र्च करे, जिन्हें उसे अपने विवेक से करना आवश्यक हो। (७) वह ख़र्च जिसे कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल ने (क) धार्मिक। (ख) राजनैतिक या। (ग) रक्षा अर्थात् सेना-सम्बन्धी टहराया हो।

इन महों को छोड़कर अन्य विषयों के खर्च के लिए कौंधिलयुक्त गवर्नर-जनरल के प्रस्ताव भारतीय व्यवस्थापक सभा के मत के
बास्ते, माँग के रूप में, रखे जाते हैं। इस सभा को अधिकार है
कि वह किसी माँग को स्वोकार करे, या न करे, अथवा घटाकर स्वीकार करें। परन्तु काँसिल-युक्त गवर्नर-जनरल सभा के
निश्चय को रह कर सकता है। विशेष दशाओं में गवर्नर-जनरल
ऐसे खर्च के लिए स्वीकृति दे सकता है, जो उसकी सम्मति में देश
की रक्षा या शान्ति के लिए आवश्यक हो।

गवर्नर-जनरल के विविध अधिकारों के होते हुए, वास्तव में भारतीय व्यवस्थापक मंडल के अधिकारों का कुछ महत्व नहीं है।

[सन् १९३५ ई० का विधान और भारतीय व्यवस्थापक मंडल — सन् १६३१ ई० के विधान के अनुसार संघ का निर्माण हो जाने पर भारतवर्ष के केन्द्रीय कानून बरानेवाकी संस्था का नाम संघीय व्यवस्थापक मंडल ('फीडरल खेजिस्लेचर') होगा। उसमें हो सभाएँ होगी—राज्य-परिपद ('क्रींसिल-स्नाफ स्टेट') और संघीय व्यवस्थापक सभा ('फीडरल ऐसेम्बली')। राज्य परिपद में १६० सदस्य होंगे:—१४६ ब्रिटिश भारत के और १०४ देशी राज्यों के। यह एक स्थायी संस्था होगी; इसके एक तिहाई सदस्य प्रति तीसरे वर्ष खुने जाया करेंगे। ब्रिटिश भारत के सदस्यों में से १४० जनता द्वारा निर्वाचित और ख: नामज़द होंगे।

संबोध वयवस्थापक सभा में ३७४ सदस्य होंगे, २४० बिटिश भारत के, खौर १२४ देशी राज्यों के। ब्रिटिश भारत के सदस्यों का चुनाव अप्रश्यक्त होगो। वह प्रान्तों को व्यवस्थापक सभाओं ( ऐसेम्बिजयों ) के सदस्यों द्वारा प्रति पाँचवें वर्ष होगा।

दोनों सभाग्रों में देशी राज्यों की श्रोर से बिथे जानेवा के सदस्य निवांचित न होकर नरेशों द्वारा निर्धारित दिसाब से नियुक्त हुआ करेंगे। निर्धारित नियमों तथा सीमा को ध्यान में रखते हुए संबीय व्यवस्थापक मंडल समस्त ब्रिटिश भारत, या उसके किसी भाग के बिए, या संब में सिमिबित देशी राज्यों के लिए, कानृन बना सकेगा। गवर्नर जनरख चोहे तो वह मंडल में स्वीकृत प्रस्ताव तथा क्रानृन को श्रस्थीकार कर सकेगा, श्रथबा उसे सज़ाद की स्वीकृति के लिए रख सकेगा।

धनुमानित आय-स्वय का नक्षश दोनों सभाओं के सामने उपस्थित किया जाया करेगा, परन्तु जैसा आज-कल है, मंडज को स्वय की कितनी-ही महीं पर मत देने का अधिकार न होगा। स्वय के जिन महीं पर मंडज का मत देने का अधिकार होगा, यदि उनमें से किसी के सम्बन्ध में दोनों सभाओं में मत-भेद हो तो दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में बहुमत से जो निर्माय होगा, वह माना जायगा। गवर्नर-जनरख को अधिकार होगा कि यदि सभाओं ने स्वय की कोई माँग स्वीकार नहीं की, या घटाकर स्वीकार की, तो वह अपने उत्तरदायित्व के विचार से आवश्यकता समझने पर, अपने विशेषाधिकार से उस माँग की पुर्ति कर सके।

गवर्नर जनरत्व (१) संबीय व्यवस्थापक मंडल के अवकाश के समय आर्डिनेंस (अस्थायी क्वान्न) बना सकेगा (२) अपने उत्तरदायित्व के विचार से आवश्यक समक्तने पर कुछ दशाओं में मंडल के कार्य-काल में आर्डिनेंस बना सकेगा और (३) विशेष दशाओं में वह स्थायी रूप से भी, मंडल की इच्हा के विरुद्ध, कान्न बना सकेगा।



## छत्तीसवाँ परिच्छेद प्रान्तीय सरकार

वर्तमान शासन-विधान से पहले-सन १९३५ ई० के शासन-विधान के अमल में आने से पूर्व, भारतवर्ष में सन् १९१९ ई० के 'मांट-फोर्ड' सधारों के अनुसार शासन होता था। उस समय ब्रिटिश भारत के सब प्रान्तों की संख्या १५ थी. और उन के दो भेद थे:-बड़े प्रान्त और छोटे प्रान्त । बंगाल, बम्बई, मदरास, संयुक्तप्रान्त, पंजाब, बिहार-उड़ीसा, मध्यप्रान्त-बरार, वर्मा श्रीर श्रासाम बड़े भान्त कहलाते थे। इन्हीं नी प्रान्तों में श्रंशतः उत्तरदायी शासन पद्धति आरम्भ की गयी थी। शेष छ: प्रान्त छोटे प्रान्त कहलाते थे। इन में देहली, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त, ब्रिटिश विलोचिस्तान, श्रंदमान-निकोवार, और कुर्ग सम्मिलित थे। बड़े प्रान्तों में गवर्नर, प्रवन्धकारियाी सभाएँ और व्यवस्थापक परिषदें थीं। छोटे प्रान्तों का शासन चीफ़-कमिश्नर करते थे, जो गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त श्रीर भारत-सरकार के प्रति उत्तरदायी होते थे। इन प्रान्तों के लिए क़ानून भारतीय व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये जाते थे, ( केवल कुर्ग में व्यवस्थापक परिषद थी )।

बड़े प्रान्तों में प्रान्तीय सरकारों से सम्बन्ध रखनेवाले विषय दो आगों में विभक्त थे-(१) रक्षित या 'रिज़र्वंड' श्रीर (२) इस्तान्तरित या 'ट्रांस्फर्ड'। रक्षित विषयों के प्रवन्ध करने का अधिकार गवर्नर श्रीर उसकी प्रवन्धकारियों सभा को था। ये भारत-सरकार श्रीर आरत-मंत्री द्वारा ब्रिटिश पार्लिमेंट के प्रति, श्रीर श्रप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सतदातात्रों के प्रति, उत्तरदायी थे। इस्तान्तरित विषयों का प्रवन्ध गवर्नर अपने मन्त्रियों के परामर्श से करता था। मंत्री प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद् के प्रति अर्थात् अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय मत-दाताओं के प्रति उत्तरदायी थे। इस प्रकार प्रान्तीय सरकार के दो भाग थे: एक भाग में गवर्नर और उसकी प्रयत्वकारिस्ती समा के सदस्य होते थे, दूसरे भाग में गवर्ना श्रीर उसके मंत्री। साधारणतया प्रान्तीय सरकार इकट्ठी ही किसी विषय का विचार करती थी: तथापि यह गवर्नर की इच्छा पर निर्भर था कि वह किसी विषय का धानी धरकार के केवल उस भाग से ही विचार कर ले, जो उसका प्रत्यच रूप से उत्तरदायी हो। जिस पद्धति में शासन-कार्य ऐसे हो भागी में विभक्त होता है उसे द्वेष शावन-पद्धति या 'डायकीं' कहते हैं ]।

वर्तमान शासन विधान; पानतों का वर्गीकरण— ध्वव इम यह विवार करते हैं कि वर्तमान शासन विधान के अनुसार आन्तों का शासन किस तरह होता है। इस समय प्रान्तों के दो मेद हैं, —(क) गवर्नरों के प्रान्त और (ख) चीफ्-कमिशनरों के प्रान्त।

गवर्नरों के प्रान्त निम्नलिखित हैं:—(१) मदरास, (२) बम्बई, (३) वंगाल, (४) संयुक्तप्रान्त, (७) पंजाब, (६) विहार, (७) मध्यप्रान्त

श्चीर बरार, (८) ग्रासाम, (९) पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त, (१०) उड़ीस श्चीर (११) सिन्य।

चीक कमिश्नरों के प्रान्त निम्नलिखित हैं:—(१) श्रजमेर-मेरवाहा,
(२) देहली, (३) ब्रिटिश विलोचिस्तान (४) कुर्ग (५) अर्परमाननिकोबार और (६) पंथ पिपलौदाक्ष । इन प्रान्तों के सम्बन्ध में श्राकी
लिखा जायगा। पहले गवनेरों के प्रान्तों के विषय में ही विचार
किया जाता है।

पहले की स्थिति से तुलना करने पर पाठकों को यह जात हो जायगा कि गर्थनरें। के प्रान्तों में अब बर्मा नहीं है, स्थीर तीन प्रान्त इस सूची में नये बढ़ाये गये हैं:—(१) पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त, (२) उड़ीसा, स्थीर (३) सिन्य। इनमें से पश्चिमोत्तर-सीमा-प्रान्त को गणना पहले चीफ़-कमिश्नरों के प्रान्तों में होती थी; उड़ीसा बिहार के साथ या, तथा सिन्ध बम्बई के साथ मिला हुआ था।

नये प्रान्तों का निर्माण कोई प्रान्त (चाहे वह गवर्नर का प्रान्त हो या चीफ़-कमिश्नर का) निर्माण करने या उसका चीक्र घटाने या बढ़ाने श्रयका किसी प्रान्त की सीमा बदलने का अधिकार सम्राट् को है। वह यह कार्य 'आर्डर-इन-कौंसिल' अर्थात् स-परिषद-सम्राट् की आशा से करता है। इस विषय में यह आवश्यक है कि ऐसी आशा का मसवदा पार्लिमेंट में उपस्थित किये जाने से पूर्व

<sup>\*</sup>यह भूमि पहले होल्कर राज्य के अन्तर्गत थी। | इसके सम्बन्ध में पिछले परिच्छेद में लिखा जा चुका है। मारतवर्ष-सम्बन्धीः सम्बन्धाडार्यं मारत-मंत्री की सलाह से जारी की जातों है।

भारत-मंत्री भारतवर्ष की केन्द्रीय सरकार और व्यवस्थापक मंडल का तथा जिस जिस प्रान्त पर उक्त कार्य का प्रभाव पड़े वहाँ की सरकार तथा वहाँ के व्यवस्थापक मएडल का मत मालूम करने का वह सब कार्य करे, जिसके लिए सम्राट्का खादेश हो।

गवर्नर; उनकी नियुक्ति, नेतन और पद नावर्नरों के प्रांतों के शासन-कार्य में गवर्नरों का पद मुख्य है। उन्हीं पर प्रान्तीय शासन, शान्ति, सुक्यवस्था तथा विविध प्रकार की उन्नति का दायित्व है। उनकी नियुक्ति सम्राट्ट द्वारा होती है। उन्हें उसके कुछ निर्धारित अधिकार प्राप्त होते हैं और वे उसी की ओर से काम करते हैं। उनके नाम एक आदेश-पत्र जारी किया जाता है। इसका मसबदा पहले भारत मंत्री द्वारा पालिमेंट के सामने उपस्थित किया जाता है, फिर पालिमेंट सम्राट्ट से उस आदेश-पत्र को जारी करने का आवेदन करती है। गवर्नर इस आदेश-पत्र के अनुसार कार्य करता है, परन्तु उसके किसी कार्य के औचित्य का प्रश्न इस आधार पर नहीं उठाया जा सकता कि वह कार्य आदेश-पत्र की स्वनाओं के अनुसार नहीं है। आदेश-पत्रों के सम्बन्ध में विशेष आगे लिखाः जासा।

प्रान्तों का शासन गवर्नरों के नाम से होता है। गवर्नर इस कार्य को स्वयं करने के अतिरिक्त, अपने विविध अधीन कर्मचारियों द्वारा भी कराता है। प्रत्येक प्रान्त का शासन-चेत्र उन सद विषयों तक होता है जिनके सम्बन्ध में प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल को क्रान्त बनाने का अधिकार होता है। (यह विषयं-सूची आगे दी जायगी)। सब प्रान्तों के -गवर्नरों का वार्षिक वेतन विधान द्वारा निर्धारित है। \* वेतन के ऋतिरिक्त उन्हें भत्ता आदि भी इंतना काफी दिया जाता है जिससे वे अपने पद का कार्य सुविधा और मान-मर्यादा-पूर्वक कर सकें, अर्थात् उनकी शान--शौकृत भन्नी भीति बनी रहे।

बँगाल, बम्बई और मदरास के गवर्नर, अन्य गवर्नरों से कँचे दक्तों के माने जाते हैं। ये तीन गवर्नर इक्नलेंड के राजनीतिशों में से भारत मंत्रों की खिकारिश से नियत किये जाते हैं। अन्य प्रान्तों के गवर्नर, गवर्नर-जनरल के परामर्श से नियत हो जाते हैं; अनेक बार सिविल-सरिविस के कर्मचारियों में से ही स्थायी या स्थानापन गवर्नर बनाये जाते रहे हैं। अब प्रान्तीय स्वराज्य के साथ ऐसी बात असंगत और अससा है। मंत्रियों की अधीनता में काम करनेवाला साव्य-क्रमेंबारी एक दम उनके कार आ जाय, इसका अनी-विस्य स्वर ही है।

स्रादेश-पत्र—श्रादेश-पत्र (इन्स्ट्र्मेन्ट-श्राफ्-इन्स्ट्रकरान्त) का उल्लेख उपर हुआ है। यह सप्तःट् की ब्रोर से जारी किया जाता है। इसमें यह लिखा रहता है कि गवर्नर को श्राने शासन-कार्य के

| *मदरास <b>ःः१,</b> २०,०००) | मध्यप्रान्त-बरार ७२,०००)         |
|----------------------------|----------------------------------|
| बम्बई ••• "                | श्रासाम "                        |
| वंगाल ••• "                | पश्चिमोत्तर-सोमा-प्रान्त ६६,०००) |
| संयुक्तप्रान्तः "          | <b>चड़ीसा ,</b> ,                |
| पंजाब ''' १,००,०००)        | सिन्ध ''' 17                     |
| बिसार                      |                                  |

लस्मादन में किन किन सिद्धान्तों का ध्यान रखना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। गत्रनंद अपने प्रान्त में सम्राट् के प्रतिनिधि की हैसियत से कार्य करता है, अतः आदेश-पत्र के द्वारा सम्राट् उसे अपने नियन्त्रण में रख सकता है। सब प्रान्तों के गत्रनेंगे के आदेश-पत्रों की सुख्य-मुख्य साधारण बार्ते प्रायः समान ही । उनमें से कुछ निम्न लिखित हैं—

(क) गवनंर अपने प्रान्त के हाईकोर्ट के चोक जिस्त या अपन्य जान के सामने राजमीक के अतिरिक्त, इस बात की शास्य ले कि वह अपने कार्य शिक तरह से संचालन करेगा, और निष्यक्षता तथा न्याय-पूर्वक शासन करेगा।

(ख) गवर्नर पत्येक मंत्री को इत आशय की शास खितावे कि यह अपने पद का कार्य अच्छी तरह करेगा और सरकारी रहस्यों को गुप्त रक्खेगा।

(ग) गवर्नर प्रत्येक वर्ग और धर्म के अनुयायियों, विशेषतया अक्टर संख्यक जातियों, के दितों का ध्यान रखे और सबका सहयोग आस करने का प्रयस्त करें।

गत्र के अधिकार; प्रान्तीय विषयों का प्रवन्ध — यद्यित नवीन शासन विषान का उद्देश्य प्रान्तीय स्वराज्य की स्थानना चौषित किया गया है, गवनंर अनेक अधिकारों से सुविज्जित है। यहाँ केवल शासन सम्बन्धी अधिकारों का ही विचार किया जाता है। कानून निर्माण सम्बन्धी तथा आर्थिक अधिकार अगले परिच्छेर में अवीच जायों। कुछ प्रान्तीय विषयों के सम्बन्ध में गवनंर अपने

विवेक या व्यक्तिगत निर्ण्य के अनुसार कार्य कर सकता है। उन्हें होड़कर, रोज विषयों में वह अपने मंत्री-मंडल की सहायता या परामर्श से काम करता है। किसी विषय में गवर्नर अपने विवेक या व्यक्तिगत निर्ण्य के अनुसार कार्य कर सकता है या नहीं, इसके सम्बन्ध में स्वयं गवर्नर का किया हुआ फैसला ही अन्तिम माना जाता है।

विशेषतया निम्नलिखित विषयों में गवर्नर अपने विवेक के अनुसार कार्यवाई कर सकता है, अर्थात् इनमें उसे अपने मंत्री-मंडल से परामर्श लेने की कोई आवश्यकता नहीं है:—(क) मंत्रियों की नियुक्ति तथा वर्षांदित्ती, (ख) मंत्री-मंडल का समापति होना और (ग) प्रांतीय सरकार के कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम बनाना। विशेषतया निम्नलिखित विषयों में गवर्नर अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कार्य कर सकता है। अर्थात् इन विषयों में गवर्नर मंत्री-मंडल से परामर्श लेगा, परन्तु उससे सहमत न होने की दशा में वह आपने निर्णय के अनुसार कार्य कर सकता है:—(क) जिन विषयों में गवर्नर का विशेषा उत्तरदायित्व है, (ख) पुलिस-सम्बन्धी नियमों की व्यवस्था और (ग) आतङ्कवाद का दमन।

जो कार्य गवर्नर अपने विवेक या व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार कर सकता है, उनके सम्बन्ध में वह गवर्नर-जनरल के नियंत्रण में रहता है, और गवर्नर-जनरल द्वारा समय-समय पर दी हुई स्वनाओं के अनु-सार व्यवहार करता है। ये स्वनाएँ गवर्नर के नाम जारी किये हुए आदेश-पत्र के अनुसार ही होती हैं, (इसके सम्बन्ध में पहले कह आये हैं)। परन्तु गवर्नर के, उपर्युक्त व्यवस्था के विगरीत किये हुए कार्य के भी औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इससे गवर्नर की शक्ति का अनुमान किया जा सकता है।

गवर्नर का विशेष उत्तरदायित्व—गवर्नर निम्नलिखित विषयों के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होताहै। [यह उत्तर-दायित बिटिश सरकार के प्रति है, भारतीय जनता अर्थात् उसके प्रतिनिधियों के प्रति नहीं। जब कभी उसे अपने उत्तरदायित्व पर आधात पहुँचता हुआ प्रतीत होता है तो वह अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार (मंत्रियों की सलाह के विरुद्ध भी) कार्य कर सकता है।

- (१) प्रान्त या उसके किसी भाग के शान्ति-संग का निवारणा।
- (२) ब्रह्म-संख्यकों के उचित हितों की रक्षा।
  [यहाँ 'श्रव्य-संख्यकों' में सुसलमान, ईसाई, दलित जातियां (हरिजन),
  सिक्व, और एंग्लो-इण्डियन श्रादि माने जाते हैं
- (३) वर्तमान तथा भृत-पूर्व सरकारी कर्मचारियो—सिविलियनों, (आई० ती० एस०) आदि—धौर उनके आश्रितों के उन अधिकारों और उचित हिंतों की रक्षा का ध्यान रखना, जो सन् १९३५ ई० के विधान के अनुसार उन्हें पास हैं।
- ( ४ ) प्रान्तीय कान्ती के सम्बन्ध में, इस बात की व्यवस्था करना कि व्यापारिक और जातिगत विषयों के मेद-भाव का, या पक्षपात-मूलक, कानून न बने ।

(१) आंशतः पृथक् ('एनसक्लुडेड') घोषित किये हुए चेत्री के शासन और शान्ति का प्रवन्ध।

> [आरत मंत्री द्वारा पार्किमेंट में मसविदा उपस्थित किये जाने पर सम्राट् की बाज़ा से किसी प्रान्त का कोई चेत्र प्रथक् या बांशतः पृथक् घोषित किया जाता है | ब्रिटिश भारत के ब्रान्तों में ऐसे चेत्र बहुत हैं। इन चेत्रों में पुलिस बादि के व्यविकारियों का ही प्रभुख होता है | नागरिकों के प्रथिकार व्ययक्प होते हैं |

- (६) देशी राज्यों के अधिकारों तथा उनके नरेशों के अधिकारों कौर मान-मर्यादा की रक्षा करना।
- (७) गवर्नर-जनरल की अपने विवेक से क्रानून के अनुसार निकाली हुई आजाओं और हिदायतों के पालन किये जाने की .व्यवस्था करना।

उपर्युक्त उत्तरदायित्व तो सब गवर्नरों के हैं। कुछ गवर्नरों के हनके खतिरक्त, अन्य उत्तरदायित्व भी हैं। उदाहरण्यान, मध्यपान्त खीर बरार के गवर्नर पर इस विषय का भी उत्तरदायित्व है कि उस प्रान्त से होनेवाली आय का उत्तित आंश बरार में अथवा बरार के लिए ख़र्च हो। सिन्ध के गवर्नर पर सम्बद्ध बाँध के उत्तित प्रवन्ध का भी विशेष उत्तरदायित्व है।

पुलिस-सम्बन्धी नियमों की व्यवस्था—गवर्गर अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार मुलकी या कीजी पुलिस के सम्बन्ध में नियम बनाता है, उन्हें स्वीकार करता है उनमें संशोधन करता है एवं आजाएँ जारी करता है। अर्थात् इस विषय में उसे मिन्त्रियों के परामशें के अनुसार कार्य करना आवश्यक नहीं है। पहले कहा जा चुका है कि गवर्नर सानित-संग-निवारण तथा सरकारी कमें चारियों

के हिलों की रक्षा के लिए उत्तरदायी है। उपर्यंक व्यवस्था के श्रनुसार बुलिस विभाग का नियन्त्रसा बहुत-कुल इसके हाथ में रहता है।

आतक्क्वाद का दमन—यदि कियी प्रान्त के गवर्गर को यह प्रतित हो कि प्रान्त की शान्ति ऐसे हिंसासक कार्यों से ख़तरे में डाली जा रही है, जो गवर्गर की सम्मित में क़ान्त द्वारा स्थापित सरकार को उत्तरनेवाले हैं तो वह यह आदेश कर सकता है कि वह अप्तक कार्य अपने हाथ में लेता है। किर उसे उस कार्य को अपने विवेक से कर्ने का अधिकार हो जायगा, और जब तक वह तूसरा आदेश जारी न करे वह उक्त अधिकार का प्रयोग करता रहेगा। ऐसा आदेश जारी न करे वह उक्त अधिकार का प्रयोग करता रहेगा। ऐसा आदेश जारी करते समय गवर्नर एक अफ़तर को यह अधिकार दे सकता है कि वह प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल की दोनों या एक सभा में भाषण दे और उसकी अपन्य कार्यवाई में भाग ले। इस प्रकार का अधिकार-प्रात अफ़तर व्यवस्थापक मंडल की दोनों या एक सभा में, दोनों सभाओं की संयुक्त वैठक में तथा उनकी उस कमेटी में, जिसमें वह गवर्नर द्वारा मेम्बर नामज़द किया गया हो, भाषण दे सकता है, तथा उसकी कारवाई में भाग ले सकता है। हां, उसे मत देने का अधिकार नहीं होता।

गवर्नर अपने विवेक के अनुसार इस बात के लिए नियम बनाता है कि अपराधों का पता मिलने के साधन या कागज़ात प्रान्त के किसी पुलिस-अफ़सर द्वारा पुलिस के किसी अन्य अफ़सर को, पुलिस इन्स्पेक्टर-जनरल या कमिश्नर की आज्ञा के बिना न बताये जायें, तथा प्रान्त में सम्राट् की नौकरी करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को गवर्नर की आज्ञा बिना न बताये जायें। इसका अर्थ यह है

कि आतक्कवाद को दमन करने के लिए खुफिया पुलिस पर मन्त्रियों का अधिकार नहीं; गवर्नर के आतिरिक्त पुलिस-इन्स्पेक्टर-जनरल या कमिश्नर को ही (जो कहने को मन्त्रियों के अधीन हैं) गुप्त कागुज़ात-सम्बन्धी सब अधिकार है।

कार्य-संचालन-सम्बन्धी नियम-निर्माण-प्रान्तीय सरकार का सब शासन-कार्य गवर्नर के नाम से स्वित किया जाता है। जो कार्य गवर्नर को अपने विवेक से करने की आवश्यकता नहीं होती, उसके सुविधा-पूर्वक सम्पादन के लिए तथा मंत्रियों को विविध कार्य धींपने के लिए वह आवश्यक नियम बनाता है। इन नियमों में इस बात की व्यवस्था रहती है कि मंत्री तथा सेक्रेटरी गवर्नर को प्रान्तीय सरकार के कार्य सम्बन्धी ऐसी समस्त सचना दें, जो नियमों में उल्लिखत हो, या जिसका दिया जाना गवर्नर आवश्यक समके। विशेषतया मंत्री गवर्नर को, और सेक्रेटरी सम्बन्धित मंत्री एवं गवर्वर को, उस विवय की सचना दें जो, गवर्नर के विचाराधीन हो और जिसमें उसके विशेष उत्तरदायित्व का सम्बन्ध हो या आनेवाला हो। इस प्रसंग में गवर्नर अपने मंत्रियों का परामर्श लेने के बाद अपने विवेक से कार्य करता है।

गवर्नर के अधिकारों के सम्बन्ध में वक्तव्य — पूर्वोक विवेचन से यह स्वध्द है कि गवर्नर के शासन-सम्बन्धी विशेष अधिकार प्रायः अमर्यादित हैं (कात्न निर्माण तथा आय-व्यय-सम्बन्धी अधिकारों का विचार आगे किया जायगा)। गवर्नर के ब्रिटिश सरकार के अधीन और उसी के प्रति उत्तरदायी होते हुए यह कहना दुस्साहस

है कि नवीन विधान से प्रान्तों में स्वराज्य की स्थापना की गयी है। केन्द्र का तो कुछ ज़िक ही नहीं है। यह ठीक है कि पूर्व विधान के अनुसार (गवर्नरों के) प्रान्तों में केवल 'इस्तान्तरित' कहे जानेवाले विषयों में ही मंत्रियों का अधिकार था, सुरक्षित विषयों में नहीं था, और अब सभी विषयों में मन्त्रियों का अधिकार है। पर यह अधिकार अव्यक्त है।

अब इस मन्त्रियों के विषय में विचार करते हैं। सन् १९३५ ई०
के विधान का उद्देश्य प्रान्तों में स्वराज्य या उत्तरदायी शासन
स्थापित करना है। इसका ज्यावद्दारिक अर्थ यह है कि गवर्नर सब
शासन-कार्य मन्त्रियों के परामर्थ के अनुसार करे और मन्त्री प्रान्त
की जनता के प्रतिनिधियों अर्थात् प्रान्तीय ज्यवस्थापक-मंडल के प्रति
उत्तरदायी हों। चाहे प्रान्तीय शासन-सम्बन्धी कोई कार्य गवर्नर
के नाम से ही हो, उत्तरदायी शासन-पद्ति में गवर्नर प्राय: उसे
अपने जिम्मेवारी पर नहीं करता।

मंत्री-मंडल का निर्माण — प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन हो जाने के बाद, गवर्नार उस दल के नेता को मन्त्री-मंडल बनाने का निमन्त्रण देता है, जिसका व्यवस्थापक सभा में बहुमत हो। जब वह नेता मन्त्री-मंडल बनाना स्वीकार कर लेता है तो उससे मन्त्रियों के नाम देने के लिए कहा जाता है। मन्त्री-मंडल बनानेवाला व्यक्ति प्रधान-मन्त्री (प्राहम-मिनिस्टर या प्रीमियर) कहलाता है। मन्त्रियों के काम का बँटवारा किस प्रकार हो, उसका निर्णय गवर्नर प्रायः प्रधान-मंत्री के परामर्श्व से करता है,

वैसे विधान के अनुसार वह अपने विवेक से भी कर सकता है। जिरू मंत्री को जो मुख्य कार्य सौंपा जाता है, उसे उनके अनुसार ही सम्बोधित किया जाता है, यथा अर्थे मंत्री, शिक्षा-मंत्री, न्याय-मंत्री आदि।

मंत्री उन व्यक्तियों में से ही हो सकते हैं, जो प्रान्त के व्यवस्थापक मंडल के सदस्य हों। अगर कोई मंत्री लगातार छः महीने तक व्यवस्थापक मंडल का सदस्य न हो तो उसे अपने पद से प्रथक् होना पड़ता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रधान-मंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री-मंडल में लेना चाहता है जो व्यवस्थापक मंडल का सदस्य निर्वाचित न हुआ हो। ऐसी दशा में उस व्यक्ति को मंत्री तो बना लिया जाता है परन्दु प्रधान मंत्री अपने दल के किसी प्रमुख सदस्य से स्थाग-पत्र दिलवाकर उसकी जगह उस मंत्री को निर्वाचित कराने का प्रयत्न करता है। यदि यह कार्य छः महीने के अन्दर न हो तो मंत्री को स्थाग-पत्र दे देना होता है।

कभी-कभी ऐसा होता है कि व्यवस्थापक सभा में किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता। ऐसी दशा में मंत्री-मंडल निर्माण करने के लिए गवर्नर उस दल के नेता को निर्मात्रत करता है जो दूसरे दलों के सहयोग से (बहुमत प्राप्त कर) मंत्री-मंडल बना सके। इस प्रकार बनाये हुए मंत्री-मंडल को सम्मिलित मंत्री-मंडल या गंगा-जमुनी मंत्री-मंडल ('को खलिशन मिनिस्टरां') कहते हैं। ऐसे मंत्री-मंडल के सदस्यों के उद्देश्यों में भिन्नता होने के कारण, उसकी प्रायः कोई स्थिर नीति नहीं रहती।

मिन्त्रयों की नियुक्ति-शायन-विधान के अनुसार किसी प्रान्त

के मन्त्रियों की संख्या निर्धारित नहीं हैं। उन की नियुक्ति का अधिकार गवर्नर को है, और वह यह कार्य अपने विवेक से कर सकता है। अर्थात् इसमें उसे किसी का परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। आदेश-पत्र के अनुसार गयर्नर को व्यवस्थापक सभा के उस दल के नेता से परामर्श करके मंत्री-मंडल बनाना चाहिए, जिसका व्यवस्थापक सभा में बहुमत हो। परन्तु गवर्नर आदेश-पत्र को मंग कर सकता है, और सम्राट् को छोड़कर कोई अन्य अधिकारी उसे इसके लिए दोषी नहीं उद्दरा सकता। मन्त्री अपने पद पर उसी समय तक बने रहते हैं जब तक कि गवर्नर चाहता है।

साधारण प्रथा यही है कि गवर्नर उस दल के नेता के परामर्श के अनुसार ही मंत्री-मंडल बनाये, जिसका व्यवस्थापक सभा में, बहुमत हो। जब इस प्रथा की अवहेलना की जाती है, और अल्प-संख्यक दल के नेता को मंत्री-मंडल बनाने का अवसर दिया जाता है तो वह मंत्री-मंडल स्थायी नहीं हो पाता, जब तक कि उसे सहयोग देनेवाले दलों की शक्ति पर्यात न हों। अर्थात् व्यवस्थापक सभा के इन सब दलों के सदस्य मिलकर बहुमत-दल के सदस्यों से काफ़ी अधिक न हों।

मिन्त्रियों का वेतन — मिन्त्रियों का वेतन प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल समय समय पर निर्घारित करता है और जब तक वह निर्धारित न करे, गवर्नर उसका निर्चय करता है। परन्तु किसी मंत्री का वेतन उसके कार्य-काल में बदला नहीं जाता। सन् १९३७ से १९३९ तक आड प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्री-मंडल रहा। इन प्रान्तों में मन्त्रियों का

वेतन पौच-पौच सौ कपये मासिक था। श्रम्य प्रान्तों में वेतन श्रधिक था। कांग्रेसी मन्त्री-मंडल बनने के पूर्व इन प्रान्तों में भी मन्त्रियों का वेतन बहुत श्रधिक था।

मंत्री-मंडल का सभापितित्व — मन्त्री-मंडल अपने-अपने कार्य के लिए संयुक्त कर से उत्तरदायी माना जाता है। इस दृष्टि से उसका सभापित वास्तव में प्रधान-मन्त्री होना चाहिए जिससे प्रत्येक मन्त्री उसको मुखिया माने। परन्तु भारतीय शासन-विधान के अनुसार गवर्नर को अपने विवेक से मन्त्री-मंडल का सभापित होने का अधिकार है। इससे मन्त्री-मंडल में संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना का उदय होने में वाधा उपस्थित होती है।

मन्त्री-मंडल से किसी मन्त्री का पृथक्षरण — यदि प्रधान-मन्त्री किसी मन्त्री को मन्त्री-मंडल से पृथक् करना चाहता है तो वह उसे त्याग-पत्र देने की प्रेरणा करता है। यदि इसमें उफल हो जाय अर्थात वह मंत्री इस्तीका दे दे तो मामला निषट जाता है। परन्तु यदि वह मंत्री समभाने-बुम्हाने से अपने पद का परित्याग करे तो प्रधान-मंत्री अपना तथा मंत्री-मंडल का त्याग-पत्र देकर पुनः ऐसा मंत्री-मंडल बनाता है पृथक जिसमें उपर्युक्त एक मंत्री न रहे। इस प्रकार यह मंत्री पृथक् कर दिया जाता है।

मन्त्रियों के अधिकार — नया विधान प्रान्तीय शासन के सम्बन्ध में गवर्नरों के अधिकारों से भरा हुआ है। उन्हीं के साथ मन्त्रियों के अधिकारों का भी कुछ उल्लेखहैं। यदि वास्तव में यहाँ प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना की जाती, तो यह बात न होती — उस

दशा में तो प्रान्तीय शासन के यूज संचालक और कर्ना-धर्चा सब कुछ मन्त्री ही होते, और गवर्नर उनकी बात पर मोहर लगानेवाला होता । परन्तु वर्तमान दशा में गवर्नर अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों में मन्त्रियों का परामर्श मानने को बाध्य नहीं हैं। और गवर्नर को कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम-निर्माण का जो अधिकार है उसके अनुसार सरकारी ( सिविलियन ) सेकेटरियों को सीधे गवर्नर के पास पहुंचने का, और मंत्रियों के कार्य में बाधक होने का, अवसर मिलता है।

कई बड़े-बड़े सरकारी विभागों के प्रधान अधिकारी अखिल भारतीय सर्विस के होते हैं। उनकी भर्ती भारत-मंत्री द्वारा होने के कारण, मंत्रियों का उन पर यथेष्ट नियन्त्रसा नहीं रहता।

पार्लिमेन्टरी सेक्नेटरी—कई प्रान्तों में मन्त्रियों के सहायक भी हैं; इन्हें पार्लिमेंटरी सेक्नेटरी कहते हैं। ये मन्त्रियों को, उनके विशेषतथा व्यवस्था-सम्बन्धी कार्थों में ब्रावश्यकतातुसार सहायता देते हैं। इनके चेतन और भन्ते के लिए प्रति वर्ष प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा की स्वीकृति की जाती है। क्योंकि इन पहों पर व्यवस्थापक सभा के सदस्यों की ही नियुक्ति की जाती है, इसलिए विधान के अनुसार यह आवश्यक होता है कि व्यवस्थापक सभा यह कानून पास करे कि सरकारी कोव से चेतन पाने के कारण कोई पार्लिमेंटरी सेक्नेटरी व्यवस्थापक सभा की सदस्यता से बंचित नहीं किया जायगा। विधान में इनकी नियुक्ति तथा अधिकारों वा उल्लेख नहीं हैं। इनका पद उप-मंत्रियों की तरह का समभा जाना चाहिए।

एडवोकेट जनरल — गवर्नरों के प्रान्तों में से प्रत्येक में एक-एक एडवोकेट-जनरल रहता है। इस पद के लिए उस प्रान्त का गवर्नर ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसमें हाईकोर्ट का जज होने की योग्यता हो। उसका कर्तव्य प्रान्तीय सरकार को कान्ती विषयों परामर्श देना, और हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से बकालत करने आदि के ऐसे अन्य कान्ती कार्य करना होता है जो गवर्नर समय-समय पर उसके लिए निर्धारित करे। वह उस समय तक अपने पद पर आरुढ़ रहता है जब तकिक गवर्नर चाहे और उसे उतना वेतनादि निस्ता है जितना गवर्नर निरुच्य करे। गवर्नर यह कार्य अपने व्यक्तिगत निर्णय से कर सकता है, अर्थात् इसमें वह मंत्रियों का निर्णय मानने को बाध्य नहीं है।

इञ्जर्लैंड में इस प्रकार का श्रिषकारी ('श्रटानी-जनरल') मंत्री-मंडल का ही श्रंग समभा जाता है; उसकी नियुक्ति प्रधान-मंत्री द्वारा होती है श्रौर मन्त्री-मएडल के बदलने पर उसे भी त्याग-पत्र देना पड़ता है । भारतवर्ष में विधान से एडवोकेट-जनरल का पद ऐसा नहीं किया गया।

शासन-विधान की निस्सारता—नये शासन-विधान में कहने को तो प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना की गयी है, परन्तु हस दावे की कमज़ोरी पद-पद पर प्रकट है। गवर्नर और उसके मिन्त्रयों के सम्बन्ध का ही विचार कीजिए। गवर्नर अपने मन्त्रियों को अपनी इच्छानुसार आशा दे सकता है। यदि मन्त्री उसकी आशा का पालन न करें तो गवर्नर व्यवस्थापक मएडल को संग करके अथवा विना

जंग किये उन्हें त्याग-पत्र देने के लिए वाध्य कर सकता है, और उनके स्थान पर अपने विवेक के अनुसार नयी नियुक्तियों कर सकता है; ये नये मन्त्री उसकी इच्छानुसार ही सब कार्य करेंगे। यदि कदाचित ऐसा हो कि गवर्नर को अपनी आशा का पालन कराने के लिए उपयुक्त मन्त्री न मिलें तो वह शासन-विधान मंग होने की शोपसा निकालकर समस्त शासन-कार्थ अपने हाथ में ले सकता है। इससे मन्त्रियों के प्रभाव-हीन होने में कुछ सन्देह नहीं है। यह स्पष्ट है कि मन्त्री-मस्हल के वैधानिक अधिकार बहुत कम हैं। और, फलस्वरूप शासन-विधान का प्रान्तीय स्वराज्य का दावा निस्सार है।\*

चीफ़ किमश्नरों के प्रान्तों का श्वासन —चीक किमश्नरों के छः प्रान्तों के नाम पहले बताये जा चुके हैं। इन प्रान्तों का शावन चीक किमश्नरों द्वारा गवर्नर-जनरल करता है। चीक किमश्नरों की निद्युक्ति गवर्नर-जनरल अपने विवेक के अनुसार करता है। कुछ चीक किमश्नर राज्य-प्रवन्ध-सम्बन्धी अन्य कार्य भी करते हैं। ब्रिटिश दिलोचिस्तान की चीक किमश्नर दिलोचिस्तान की रियासतों का, और अजमेर-मेरवाड़े का चीक किमश्नर राजयुताने

की रियासतों का, एजंट होता है। कुर्ग का चीफ़ कमिश्नर मैस्र राज्य के लिए भारत-सरकार के रेजीडेन्ट का कार्य करता है। पंथ-पिपलौदा का चौफ-कमिश्नर मध्य-भारत का रेजीडेन्ट है।

चीज कमिश्नरों के अन्य सब प्रांतों के लिए तो क़ानून भारतीय व्यवस्थापक मराइल द्वारा ही बनाये जाते हैं, केवल कुर्ग में व्यवस्थापक परिषद है; वह भी छोटी-सी तथा शक्ति-हीन है।

प्रांतीय स्वराज्य की स्थापना करनेवाले विधान से भी चीक्र किमश्नरों के प्रांतों की स्थित पूर्ववत् बना रहना अस्यन्त चिंतनीय है। चीक्र किमश्नर की अधीनता में किमश्नर कार्य करते है और चीक्र किमश्नर गवर्नर-जनरल के प्रति उत्तरदायी होता है; परन्तु जहां तक जनता का स्म्बन्ध है इन प्रांतों के उक्त दोनों अधिकारी निरंकुश और स्वेच्छाचारी कहे जा सकते हैं।

इन प्रांतों के शासन-पुधार का एक उपाय यह है कि प्रत्येक प्रांत में उसकी जनसंख्या तथा शक्ति के अनुसार एक व्यवस्थापक सभा का आयोजन होना चाहिए। साथ ही एक छोटा-सा मंत्री-मराइल भी होने की आवश्यकता है जो चीफ़ कमिश्नर को प्रत्येक शासन-कार्य में सफल सहयोग प्रदान करे और व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तर-दायी हो। यह व्यवस्था मितव्यितापूर्वक की जानी चाहिए। सुधार का दूसरा मार्ग यह है कि इन प्रान्तों में से जिसका, जिस 'गवर्नर के प्रान्त' से, अधिक मेल बैठ सके, उसे उसके साथ संलग्न कर दिया जाय; जिससे उसके निवासियों को अपने राजनैतिक अधिकारों

का यथेष्ट उपयोग श्रौर विकास करने का श्रवसर मिले। उदा-इरयार्थ श्रजमेर-मेरवाड़ा संयुक्तप्रान्त के साथ मिलाया जा सकता है।

मानतों के भाग; किसश्निरियाँ — मदरास प्रान्त को छोड़ कर प्रत्येक बड़े प्रान्त में चार-पांच किसश्निर्याँ हैं । किसश्निरी के अफ़सर को किसश्नर कहते हैं। यह शासन-सम्बन्धी कोई कार्य स्वयं नहीं करता, केवल ज़िलों के काम की जांच-पड़ताल करता है। इनका विशेष सम्बन्ध मालगुज़ारी से रहता है। मदरास में किसश्नरियां नहीं हैं। वहाँ किसश्नरों के विना भी सब काम सुचार रूप से हो रहा है। अन्य प्रान्तों में भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

ज़िले का शासन—प्रत्येक किमश्नरी में तीन या व्यक्ति कि होते हैं, प्रत्येक का शासन एक ज़िला-मिजस्ट्रेट के द्वारा होता है । ज़िलाधीश ज़िले का 'कलेक्टर' भी होता है। कलेक्टर का व्यर्थ है, वस्त्ल करनेवाला। ज़िला-मिजस्ट्रेट का एक मुख्य कार्य मालगुज़ारी वस्त्ल करनोवाला। ज़िला-मिजस्ट्रेट का एक मुख्य कार्य मालगुज़ारी वस्त्ल करना होने के कारण, उसे साधारण बोलचाल में 'कलेक्टर कहते हैं। (पंजाब, व्यवध और मध्यप्रान्त में वह डिप्टी-किमश्नर कहलाता है।) ज़िले की सब प्रकार की मुख-शान्ति का वही उत्तर-दाता है। पुलिस सुपरिन्टडेन्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, मुंसिफ, एन्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर, सिविल सर्जन, जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा स्कूल इन्सपेक्टर व्यादि। व्यक्तसर व्यवने प्रयक, प्रयक्त विमागों के उच्च कमें वारचों के व्यक्ति होते हैं परन्तु शासन के विचार से ज़िला-जज और मुन्धिफ व्यदि को छोड़ कर सब पर मिलस्ट्रेट ही प्रधान होता है। ज़िले का हाकिम वहीं

कहा जाता है। इसके कार्य में सहायता देने के लिए डिप्टी ब्रीर सहायक मजिल्ट्रेट रहते है।

प्रायः प्रत्येक ज़िले के कुछ भाग होते हैं, उन्हें सब-डिविज़न कहते हैं। हर एक सब-डिविज़न एक डिप्टो कलेक्टर ख्रथना ऐक्वृद्दा-ऐसिस्टेन्ट-कमिश्नर के खर्जान रहता है। ख्रपनी-ख्रपनी ख्रमलदारी में सब-डिविज़नों के ख्रफ़तरों के ख्रिकार थोड़े-बहुत मेद से कतेक्टर-मजिस्ट्रेटों के समान ही होते हैं।

बंगाल तथा बिहार को छोड़कर, अन्यत्र प्रत्येक ज़िले के अन्तर्गत ५.६ तहसील (था ताल्लुके) हैं। ज़िले के ये भाग सब-डिप्टी-कत्तेक्टरों, या तहसीलदारों के अधीन हैं; हनके सहायक कर्मचारी नायब तहसीलदार, पेराकार, क़ान्नगो, रेवेन्यू इन्सपेक्टर आदि होते हैं। प्राय: एक तहसील में कई सर्कल या दलके होते हैं। तहसीलदार के अधीन गाँवों में नम्बरदार (पटेल्ल), चोकीदार और पटवारी रहते हैं।

बंगाल, विद्वार तथा संयुक्तपान्त के जिन-जिन भागो में मालगुजारी का स्थायी वन्दोवस्त है उनमें सब-डिविजनल अफ्तर के नीचे थानेदार तथा एक एक शाम-समृद्द के लिए दफ्तदार, और प्रत्येक प्राम में चौकीदार रहते हैं।

ब्रिटिश भारत में शासन की इकाई ज़िला है। मुख्य शासक ज़िला-मिलस्ट्रेट प्रायः आई० सी० एस० अर्थात् इंडियन सिविल सिवेंसवाचे होते हैं। इन पर प्रान्त के मन्त्री-मंडल का यथेष्ट नियन्त्रण नहीं रहता। इसेसे भी प्रान्तीय स्वराज्य की निस्सारता स्वष्ट है।

## छत्तीसवाँ परिच्छेद

## प्रान्तीय व्यवस्थापक मगडल

[संब की स्थापना होने तक, जहाँ इस परिच्छेद में संघ, और 'संबीय व्यवस्थापक मयडल शब्दों का प्रयोग हुन्ना है वहाँ उनसे कमशः केन्द्रीय सरकार और मारतीय व्यवस्थापक मंडल का आशय जिया जाना चाहिए । संबान्तरित देशी राज्यों सम्बन्धी नियम संव स्थापित होने तक जागून होंगे।

प्रान्तीय व्यवस्थापक मएडल की सभाएँ और उनकी अबधि—पहले बताया जा जुका है कि ब्रिटिश भारत के ग्यारह प्रान्त गवर्नर के प्रान्त कहलाते हैं । इनके व्यवस्थापक मएडलों में सम्राट् के प्रतिनिधि-स्वरूप एक-एक गवर्नर होता है। उसके व्यवस्थापक क्षातिरिक्त छः प्रान्तों अर्थात् (१) मदरास (१) वम्बई (३) वंगाल (४) संयुक्तप्रान्त (५) बहार और (६) आसाम में दो समाएँ और शेष पाँच प्रान्तों अर्थात् पंजाब, मध्यमान्त और वरार, पश्चिमोत्तर-

सीमा-प्रान्त, उड़ीसा और सिन्ध में एक-एक सभा है। जिन छु: प्रान्तों के व्यवस्थापक मणडलों में दो-दो समाएँ हैं उनकी उन सभाओं के नाम क्रमश व्यवस्थापक परिषद (लेजिस्लेटिव कौंसिल) और व्यवस्थापक सभा (लेजिस्लेटिव एसेम्बली) हैं। और, जहाँ एक ही सभा है, वहाँ वह व्यवस्थापक सभा कहलाती है। किसी प्रान्त की व्यवस्थापक सभा (एसेम्बली) यदि वह पहले मंग न की जाय तो अपने बैठक के निर्धारित दिन से अधिक-से-अधिक पाँच वर्ष तक रहती है, इस समय के बाद भङ्ग हो जाती है। व्यवस्थापक परिषद एक स्थायी संस्था होती है। जों कभी मंग नहीं होती। इसके बया-सम्भव एक-तिहाई सदस्य निर्धारित नियमों के अनुसार तीन-तीन साल में बदलते रहेंगे। इस प्रकार प्रत्येक तीन साल के बाद इसके एक-तिहाई सदस्यों का नया चुनाव होगा; कौन-कौन से सदस्य पहले तीन साल बाद, और कौन-कौनसे पहले छु: साल बाद इससे प्रयक्त होंगे, इसका निर्याय ग्रवर्नर अपने विवेक से करेगा।

सदस्य न होते हुए भी प्रत्येक मन्त्री तथा एडवोकेट-जनरल अपने प्रान्त की व्यवस्थापक सभा तथा व्यवस्थापक-परिषद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। हां, वे अपना मत उसी सभा में दे सकेंगे, जिसके वे सदस्य होंगे।

इन समाश्चों के सम्बन्ध में श्रम्य बातें जानने से पहले यह शाम प्राप्त कर लेना श्रावश्यक है कि इनके सदस्यों को जुनने में कौन कौन व्यक्ति माग नहीं ते सकते श्रीर कैसी योग्यता के व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं। कौन-कौन व्यक्ति निर्वाचक नहीं हो सकतें?— किर्वाचक सूची में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं किया जाता, जो इक्कीस वर्ष का नहो, और ब्रिटिश प्रजा नहों।

जो व्यक्ति पागल हो, और न्यायालय से पागल टहराया गया हो, वह निर्वाचक नहीं हो सकता।

सिक्ल, मुसलमान, एंग्लो-इंडियन, योरपियन या भारतीय ईसाई निर्वाचक संघों से कमश: इन्हीं जातियों के व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं। ये व्यक्ति साधारण निर्वाचक संघ में मत नहीं दे सकते।

साधारण निर्वाचन में कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचक संघ में मत नहीं दे सकता | हाँ, किसी निर्वाचक संघ में मत देनेवाला व्यक्ति स्त्रियों के चुनाव के लिए विशेष रूप से बनाये हुए निर्वाचक संघ में मत दे सकता है।

निर्वाचन सम्बन्धी श्रान्याच का दोषी तथा देश-बहिष्कार या क्रेंद की सज़ा भुगतनेवाला व्यक्ति मत नहीं दे सकता।

ख्रियों के मताधिकार के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि जिस स्त्री का नाम उसके पति के देहान्त के समय, उसके पति को योग्यता के कारण निर्वाचक-सूचों में दर्ज हो, उसका नाम उक्त सूची में तब तक दर्ज रहता है, जब तक कि वह फिर विवाह न कर ले या उसमें कोई उपर्युक्त अयोग्यता न हो जाय। किसी आदमी की योग्यता के आधार पर एक ही स्त्री मताधिकारिणी हो सकती है।

सदस्यों की योग्यता आदि—वही व्यक्ति प्रान्तीय व्यवस्था-पक मगडल की किसी सभा का सदस्य चुने जाने योग्य होता है, जिसका नाम निर्वाचक-संघ की सूची में दर्ज होता है श्रीर (क) जो ब्रिटिश प्रजा या संघान्तरित देशी राज्य का नरेश या प्रजा हो, (ख) जो व्यव-स्थापक सभा की मेम्बरी के लिए पश्चीस वर्ष श्रीर व्यवस्थापक परिषद की मेम्बरी के लिए तीस वर्ष से कम श्रायु का न हो, तथा (ग) जिसमें निर्धारित योग्यता हो।

सरकारी नौकर, पागल दिवालिया और कुछ अपराधों के अपराधी व्यक्ति प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा या परिषद के सदस्य चुने जाने या होने के अयोग्य ठहराये जाते हैं।

[ संव या किसी प्रांत का मन्त्री होने से कोई व्यक्ति सदस्य बनने के श्रयोग्य नहीं होता | ]

यदि कोई ऐसा व्यक्ति, उदस्य के रूप में; किसी सभा में बैठे और मत दे, जिसमें सदस्यता की योग्यता न हो, या जो सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया गया हो, तो जितने दिन वह बैठेगा और मत देगा, उस पर प्रति दिन पाँच सौ रुपये के हिसाब से दश्ड होगा।

सदस्यों के रियायती अधिकार, वेतनादि — जहाँ तक कोई सदस्य इन समाओं के नियमों की अवहेलना न करे, उसे इनमें भाषणा करने की स्वतन्त्रता है। किसी सदस्य पर सभाओं या इनकी कमेटियों में भाषणा या मत देने के कारण, या सभा के आदेशानुसार उसकी रिपोर्ट आदि प्रकाशित करने के कारण, कोई कान्ती कार्रवाई नहीं की जा सकती।

न्यवस्थापक मंडल के सदस्यों को दिया जानेवाला वेतन और भेचा समय-समय पर निर्घारित होता है। प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं को यह अधिकार है कि यदि कोई सदस्य या दर्शक आदि सभा के नियमों के विकद्ध या अधिष्ट व्यवहार करें तो उसे सभा-भवन से निकाल दें। वे यह क़ानून भी बना सकती हैं कि यदि कोई व्यक्ति सभा को किसी कमेटी के सभापित की आजा को अवहेलना करके कमेटी के सामने गवाही देने, या कोई दस्तावेज़ पेश करने से इनकार करें तो उसे न्यायालय द्वारा दएड दिया जाय।

प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा का संगठन—अगले एष्ठ में दिये हुए नक्शे से यह जात हो जायगा कि विविध प्रान्तों की व्यवस्थापक सभाश्रों में किस-किस निर्वाचक-संघ से कितने-कितने सदस्य होते हैं अर्थात् भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों और विशेष हितों के प्रतिनिधियों जिए कितनी-कितनी जगहें निश्चत हैं।

साम्प्रदायिक जगहों को शहरी श्रीर देहाती निर्वाचन-चेत्रों में विमक्त किया गया है। उदाहरपार्थ संयुक्तप्रान्त में १४० साधारपा जगहों में से १७ शहरी श्रीर १२३ देहाती; मुसलमानों की ६४ जगहों में से १३ जगह शहरी श्रीर ५२ देहाती हैं। क्रियों की ४ साधारपा जगहों में से १ शहरी श्रीर ३ देहाती; तथा मुसलमान क्रियों की १ जगहों में से १ शहरी श्रीर १ जगह देहाती निर्वाचन-चेत्रों के लिए सुरक्षित हैं। योरपियन, एंग्लो-इंडियन, श्रीर भारतीय ईसाइयों की जगहों को शहरी श्रीर देहाती निर्वाचन-चेत्रों में विभक्त नहीं किया गया है, कारपा ये लोग श्रविकतर नगरों या कस्वों में दी रहते हैं।

| 9       |     | योग                               | 200    | ಸ್<br>೩   | अप ०  | 200          | უ<br>გე<br>გ | 34.3  | ~               | ٥<br>ا    | 0              | 0   | œ,   |
|---------|-----|-----------------------------------|--------|-----------|-------|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------|----------------|-----|------|
| w<br>«  |     | भारतीय ईखाई                       | ∞      | :         | :     | :            | :            | :     | :               | :         | :              | :   | :    |
| بر<br>م |     | मध्डीड़-क्रिग्                    |        | :         | •     | :            | :            | :     | :               | :         | i              |     | :    |
| ><br>~  | জিঘ | मैत्रधमान                         | •      | ~         | a     | a            | a.           | ov    | :               | :         | :              | :   | ~    |
| m²      | -   | [2]<br>[2]                        | :      | •         | :     | 1            | ~            | :     | :               | :         | :              | :   | :    |
| 2       |     | Pille                             | w      | ಶ್        | B.    | >            | ov.          | iar   | w.              | ~         | :              | a   | ~    |
| ~       |     | मंबद्ध                            | w      | 9         | វេ    | m            | 49.          | us.   | a               | >=        | :              | 'n  | ~    |
| °.      |     | विश्व विद्यालय                    | •      | ~         | a     | ~            | ~            | ov.   | ~               |           |                | :   | :    |
| 0       |     | लमीदार                            | w      | a         | ಶ್    | w            | ਤਾਂ          | >     | m               | :         | R              | n   | œ    |
| บ       | Σlt | ह्यापार उद्योग <b>इ</b><br>लिगिन  | w      | 9         | 8     | nə/          | ~            | >     | a               | ~         | :              | ٥-  | n'   |
| 9       |     | मारतीय ईसाई                       | IJ     | m         | N     | n            | a            | ~     | :               | ~         | :              | 94" | :    |
| w       |     | व्यर्थियन                         | nv     | on'       | ~     | or           | •~           | a     | ~               | ov*       | ;              | :   | R'   |
| ず       | -   | प्रकी:इंडियन                      | n      | w         | m·    | ov.          | ~            | ~     | ~               | :         | :              | •   | :    |
| ٠,      |     | वर्धवयमान                         | 'n     | 8         | 9 %   | m,           | นั้          | W.    | *               | 113<br>>> | m              | >   | 1134 |
| m       |     | <b>छ</b> क्छी                     | •      | :         | :     |              | 8            | :     | :               | m         | :              | :   | :    |
| a       | 711 | र हर्न प्रदू इंद्वर्ग<br>फिह्मारू | ~      | ~         | :     | :            | :            | 9     | ~               | ď         | :              |     |      |
| 0.0     | 1   | WHEN.                             | W >    | *         | ลู    | 200          | >            | S     | Ĭ,              | 2         | 0              | >0  | ក្   |
|         |     | व्यान्त                           | मद्रास | बार गर्दे | बंगाल | संयक्ष्मान्त | पंजाब        | बिहार | मध्यप्रांत-बरार | भासम      | प० मीमाप्रान्त |     | सिंघ |

निर्याचिक कोन हो सकता है ?— मताधिकार का मुख्य आधार अभी तक सम्पत्ति है। शिक्षा-सम्बन्धी तथा सैनिक योग्यता के आधार पर भी मताधिकार दिया गया है। जिन व्यक्तियों में निर्वाचक की पहले बतायी हुई अयोग्यता न हो, और जिनमें निम्नि जिलित योग्यताएँ हों, \* वे ही प्रान्तीय व्यवस्थापक समा के किसी निर्वाचक संघ की सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं:—

१-- जो निर्वाचक-संघ की सीमा के अन्दर रहनेवाले हों, और

- २-(क) जो २४) या अधिक वार्षिक किराये के मकान में रहते हों। या
  - (ख) जो म्युनिसिपैलटी को १५० या अधिक की वार्षिक आय पर हैसियत-कर देते हों । या
  - (ग) जो भारत-सरकार को आय-कर देते हों। या
  - (घ) जो ५) या अधिक वार्षिक मालगुज़ारी या १०) या अधिक लगान देनेवाली ज़मीन के मालिक हों। या
  - (च) जो अपर-प्राइमरी क्रास पास हो। या
  - (छ) जो भारतीय सेना के पेंशन पानेवाले या नौकरी छोड़ चुकने-वाले ऋफसर या सिपाडी डों।

किसी स्त्री का नाम निर्वाचक-सूची में निम्नलिखित दशा में ही दर्ज किया जाता है:—(क) अगर वह भारतीय सेना के पेंशन पाने-वाले या नौकरी छोड़ चुकनेवाले अफुसर या सिपाही की पेंशन पाने-

<sup>\*</sup>भिन्न-भिन्न प्रान्तों में इन योग्यता-सम्बन्धी नियमों में भेद है। स्थानामाव स ६मने यहाँ संयुक्तप्रान्त के ही मुख्य-मुख्य नियमों का उल्लेख किया है।

वाली विधवा या माता हो, या (ख) अगर उसे लिखना-पढ़ना आता हो या (ग) अगर उसके पित में निर्धारित आर्थिक योग्यता हो । [ यह योग्यता पूर्व-स्चित साधारण योग्यता से कुछ अधिक है।]

ये योग्यताएँ साधारणतया जाति-गत निर्वाचक संघों के विषय की हैं। कई प्रान्तों में (क) व्यापार उद्योग और खियाज (ख) ज्मी-दार, (ग) विश्व-विद्यालय और (घ) मज़दूरों के विशेष हितों के लिए विशेष प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गयी है। इनके निर्वाचक संघों के निर्वाचक के लिए अन्य योग्यताएँ निर्धारत हैं।

भारतीय नेताओं की माँग थी कि प्रस्वेक बालिग पुरुष छी को मताधिकार मिले, परम्तु यह नहीं हुआ । हाँ, जब कि नवीन शासन-विधान से पूर्व ब्रिटिश भारत के ७१ लाख, अर्थात् तीन प्रतिशत व्यक्तियों को मताधिकार था, अब सादे तीन करोड़ पुरुष-खियों को अर्थात् लगभग १४ प्रतिशत जनता को मताधिकार है।

नवीन विधान के अनुसार यहाँ १४ प्रकार के निर्वाचक संघ हैं। निर्वाचक संघों की अनेकता राष्ट्रीयता का अंग भंग करती है, जनता को वास्तविक स्वराज्य के लिए संयुक्त निर्वाचन चाहिए। इस विषय में, पहले (उन्नीसर्वे परिच्छेद में) लिखा जा चुका है।

प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद — अगले पृष्ठ में दिये हुए नक्षशे से यह ज्ञात हो जायगा कि विविध प्रान्तों की व्यवस्थापक परिषदों में किस-किस निर्वाचक-संघ के कितने-कितने सदस्य हैं।

## प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद्रों का संगठन

| प्रस्ति                                                                          | साधारया   | माधारण मुसलमान योरपियन | योरपियन | भारतीय<br>ईसाई | व्यवस्था-<br>पक् सभा | गवर्नर द्वारा नामज़द            | योग                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------|----------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| मद्राम                                                                           | र्ज<br>ल- | و                      | -       | æ              | 1:                   | द से कम नहीं<br>१० से अधिक नहीं | ५४ से कम नहीं<br>४६ से आधिक नहीं     |
| ্য<br>বি<br>বি<br>বি<br>বি<br>বি<br>বি<br>বি<br>বি<br>বি<br>বি<br>বি<br>বি<br>বি | 2         | *                      | ~       | •              | •                    | श्रेस कम नहीं<br>४से अधिक नहीं  | २९ से कम नहीं<br>३० से श्राधक नहीं   |
| म स्ट्रा                                                                         | \$        | 2                      | w       | •              | 9                    | द से कम नहीं<br>द से अधिक नहीं  | ६२ से कम नहीं<br>६५ से अधिक नहीं     |
| संयुक्त प्रोत                                                                    | )s<br>m²  | <b>9</b><br>~          | ~       |                | :                    | ६ से कम नहीं<br>८ से अधिक नहीं  | भूद से कम नहीं<br>६० से श्राधिक नहीं |
| मिहार                                                                            | ~         | >                      | ۰.      |                | G &                  | ३ से कम नहीं<br>४ से खाधक नहीं  | २९ से कम नहीं<br>३० से श्रधिक नहीं   |
| श्रासाम                                                                          | 2         | us                     | •       |                | :                    | ३ से कम नहीं<br>४ से ऋधिक नहीं  | ११ से कम नहीं<br>२२ से अधिक नहीं     |

प्रान्तीय व्यवस्थापक समाझों के सदस्यों द्वारा चुने जानेवाले सदस्य 'एकाकी इस्तान्तरित मत' ( सिंगल ट्रान्सफरेवल वोट ) प्रखाली से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, चुने जाते हैं। इसके सम्बन्ध में पहले (उन्नीसवें परिच्छेद में) लिखा जा चुका है।

निर्वाचकों की योग्यता-प्रान्तों की व्यवस्थापक परिषदों के सदस्यों को जुननेवाले निर्वाचक वे ही व्यक्ति हो सकते हैं, जो निर्वाचक-संघ के चेत्र को सीमा के अन्दर रहनेवाले हों। उनकी अन्य योग्यता का परिमार्गाभिन्न-भिन्न प्रान्तों में पृथक् पृथक् है। स्थानाभाव से इम यहाँ संयुक्तप्रान्त के निर्वाचकों की ही मुख्य-मुख्य योग्यतास्रों का उल्लेख करते हैं। इस प्रान्त में निम्नलिखित योग्यतावाले व्यक्तियों को निर्वाचकों की सूची में नाम दर्ज कराने का अधिकार है:—

साधारण योग्यता—(अ) गतवर्ष में ४०००) या अधिक पर आय-कर देना; या (आ) दीवान वहादुर, खाँबहादुर, रायवहादुर. रावबहादर या इनसे ऊँची उपाधि प्राप्त होना, या (इ) २५० ६० मासिक पेन्शन पाना, या (ई) निम्नलिखित पदों पर रह चुकना, या होना — ब्रिटिश भारत के किसी व्यवस्थापक मंडल का गैर-सरकारी सदस्य; किसी विश्व-विद्यालय का चान्सलर; फ़ेलो, कोर्ट या सिनेट का सदस्य; संघ-न्यायालय, हाईकोटं या चीक्रकोट का न्यायाघीश; किसी म्युनिसिपैलटी या ज़िला-बोर्ड का गैर-सरकारी सभापति; या (उ) १०००) ६० या अघिक सालाना मालगुज़ारी देना या इतनी मालगुज़ारी माफ़ी की ज़मीन का मालिक होना; या (ऊ) १५००) या अधिक सालाना लगान देना।

rammis 22 Erico!

स्त्रियों सम्बन्धी योग्यता—ऐसी प्रत्येक स्त्री को मतास्क्रिकार है जिसके पति में निम्नलिखित योग्यताएँ पायी जावें—(क) गत वर्ष में १०,०००) या अधिक पर आय-कर देना, या (ख) ५,०००) रु० या अधिक सालाना मालगुज़ारी देना, या (ग) दीवान-बहादुर, खांबहादुर, रायबहादुर, रावबहादुर या इनसे ऊँची उपाधि प्राप्त होना या (श) २५०) रु० या अधिक मासिक पेंशन पाना।

दिलित जातियों सम्बन्धी योज्यता—(श) २,०००) या अधिक पर आयकर देना, या (श) २०००) या अधिक सालाना मालगुज़ारी देना, या (स) ५००) या अधिक सालाना लगान देना, या (ह) गवर्नर-जनरल से कोई पद पात करना।

इसमें सन्देह नहीं कि निर्वाचकों की योग्यता का आधार उच्च आर्थिक स्थित अथवा उच्च पदोवाली सरकारी नौकरी है, और इन परिषदों के निर्वाचित सदस्य सर्वसाधारण के हितों के प्रतिनिधि न होकर उक्त थोड़े से निर्वाचकों का ही मत प्रकट करनेवाले होते हैं।

दूसरी सभा के संगठन के सम्बन्ध में वक्तन्य— पहले वन गवर्नरों के प्रान्तों में एक-एक ही व्यवस्थापक सभा थी; अब सन् १९३५ ई० के विधान के अनुसार एक-दो नहीं, आवे दर्जन प्रान्तों में दूसरी सभा [कैकंड चेम्बर] का आयोजन किया गया है। केन्द्र में दूसरी सभा [अर्थात् राज्य-परिषद ] होने से क्या हानि है, यह पहले बताया जा चुका है। प्रान्तों में दूसरी सभा की व्यवस्था उससे भी अधिक हानिकर है। व्यवस्थापक मंडल के अधिकार—प्रत्येक प्रान्तीय व्यवस्था-पक संडल को तीन प्रकार के कार्य करने का अधिकार है—

- (१) शासन-कार्य की जाँच के लिए आवश्यक प्रश्न पूछना और प्रस्ताव करना।
  - (२) क़ानून बनाना।
  - (३) सरकारी आय-व्यय निश्चित करना।

इनके सम्बन्ध में विशेष आगे लिखा जायगा, और यह भी बताया जायगा कि वर्तमान विधान के अनुसार प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडलों के अधिकार कहाँ तक सीमित हैं, उनमें क्या-क्या प्रतिबन्ध या एकावर्टे हैं। पहले व्यवस्थापक मंडलों के अधिवेशनों तथा कार्य-पद्धित आदि के सम्बन्ध में मुख्य-मुख्य नियम जान लेना उपयोगी होगा।

व्यवस्थापक मण्डल का अधिवेशन—प्रत्येक प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल की सभा या सभाओं का, प्रतिवर्ष कम-से-कम एक अधिवेशन होने का, और किसी अधिवेशन की अन्तिम बैठक के दिन से एक वर्ष के भीतर दूसरा अधिवेशन होने का, नियम है। इस नियम को ध्यान में रखते हुए, गवर्नर प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल की दोनों या एक सभा का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर कर सकता है जिसे वह उचित समके। वह सभाओं का कार्य-काल बढा सकता है और प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा (एसेम्बली) को भंग कर सकता है।

सभापति स्रोर उप-सभापति—संगठित होने के पश्चात्, प्रान्तीय व्यवस्थापक समा यथा-सम्बद शीव स्रपने सदस्यों में से एक समापित और एक उप-समापित चुनती है। इन्हें कमशः 'स्ट्रीकर' और 'छिप्टी-स्त्रीकर' कहा जाता है। जब ये व्यवस्थापक समा के सदस्य न रहें तो इन्हें अपना पद छोड़ देना पड़ता है। ये गवर्नर को लिखित सूचना देकर अपना पद छोड़ सकते हैं, और व्यवस्थापक समा के उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पाछ किये हुए प्रस्ताव द्वारा अपने पद से इटाये जा सकते हैं। हाँ, ऐसे प्रस्ताव को उपस्थित करने की सूचना चौदह दिन पहले दी जानी चाहिए।

जब स्तीकर का पद रिक्त हो तो डिप्टो-स्तीकर, श्रीर, उसका भी
पद रिक्त होने की दशा में, गवर्नर द्वारा नियुक्त किया हुआ सदस्य
इस पद का कार्य-सम्पादन करता है। स्त्रोकर श्रीर डिप्टो-स्त्रीकर को
प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल द्वारा निर्धारित वेतन दिया जाता है; श्रीर
जब तक मंडल द्वारा निर्धारित न हो, उन्हें गवर्नर द्वारा निर्धारित
वेतन दिया जाता है।

व्यवस्थापक सभा की तरह व्यवस्थापक परिषद् भी अपना सभा-पित और उप-सभापित चुनती है; ये 'प्रेसीडेंट' श्रीर 'डिप्टो प्रेसीडेंट' कहलाते हैं।

सभाश्रों में मत-प्रदान—इन सभाश्रों में से प्रत्येक की बैठक एवं दोनों की संयुक्त बैठक में प्रस्तुत प्रश्नों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत के अनुसार होता है। मंत्री उस समा में मत दे सकते हैं, जिसके वे सदस्य हों। समापित या उनके स्थान पर कार्य करनेवाले व्यक्ति को प्रथम मत देने का श्रविकार नहीं होता; हाँ, जब किसी प्रश्न के पद्म श्रीर विषद्म में समान मत हों, तो उपर्युक्त पदाधिकारी को अपना निर्णायक मत देना होता है।

ये सभाएँ श्रपने सदस्यों के कुछ स्थान रिक्त होने की दशा में भीं, अपना कार्य कर सकती हैं। इनकी कार्यवाई उस दशा में भी नियम्प्रित मानी जाती हैं जब कि पीछे यह जात हो जाय कि कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ बैठा है और उसने इनमें भाग लिया है, जो ऐसा करने का अधिकारी नहीं था। अगर किसी समय प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा की मीटिंग में कुल सदस्यों के छुठे भाग से कम, या परिषद् की मीटिंग में दस मेम्बरों से कम उपस्थित हों तो सभापित या उसके स्थान पर कार्य करनेवाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वह सभा की कार्य वह की उस समय तक स्थान कर दे जब तक कि उनकी कार लिखी कमी तूर नहों जाय।

सदस्यों सम्बन्धी नियम—प्रत्येक समा का हर एक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने के पूर्व गवर्नर के सामने राजमिक की श्राप्य लेता है। कोई सदस्य दोनों समाओं का सदस्य नहीं हो सकता। अगर किसी सभा का सदस्य सभा की अनुमति बिना, साठ दिन तक समा की सब वैठकों में अनुपत्थित रहे तो सभा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है। इन साठ दिनों में वे दिन नहीं गिने जाते, जो दो अधिवेशनों के बीच में हों, या जिनमें लगातार चार से अधिक दिन तक कार्य स्थागत रहा हो।

श्रंगरेज़ी भाषा का प्रयोग — प्रान्तीय व्यवस्थापक मण्डल की सब कार्रवाई श्रंगरेज़ी भाषा में होने का नियम है, परन्तु प्रत्येक सभा की कार्य-पद्धति श्रोर संयुक्त बैठक सम्बन्धी नियमों में, इस बात की व्यवस्था रहती है कि श्रंगरेज़ी भाषा न जाननेवाले भी उसे श्रुपर्याप्त रूप से जाननेवाले व्यक्ति श्रुन्य भाषा का प्रयोग कर सकें।

विधान के इस निषम की ब्याख्या के सम्बन्ध में व्यवस्थापक सभाओं में काफ़ी मत-भेद रहा है। संयुक्तप्रान्त के स्पीकर ने ग्रंगरेज़ी आननेवाले सदस्यों को भी हिन्दी या हिन्दुस्तानी भाषा में बोलने की अनुमति दी। इससे ओताओं को निस्सन्देह बहुत सुविधा हो गयी।

व्यवस्थापक सएडल की कार्य-पद्धित— व्यवस्थापक मंडलों की कार्य-प्रणाली के नियम बहुत विस्तृत हैं। हम यहाँ उनमें से कुछ ख़ास-ख़ास का ही उल्लेख कर सकते हैं। समा-भवनों में चारों थ्रोर बरामदों (गैलिन्यों) में कुछ दर्शक भी उपस्थित हो सकते हैं। प्रत्येक दर्शक को पहले एक 'पास' लेना होता है। 'पास' अपनी पहचान के किसी सदस्य द्वारा लिया जा सकता है। वह जिस व्यक्ति के लिए होता है, वही उसका उपयोग कर सकता है। वह तुसरे व्यक्ति के काम नहीं थ्रा सकता। सभा-भवन में सदस्यों के बैठने के स्थान एक ख़ास दुष्क्ष निश्चित किये जाते हैं, जिसमें सरकारी पक्ष तथा विपक्ष के, एवं भिन्न-भिन्न दलों के मत गिनने में यथा-सम्भव सुविधा हो। भवन में अध्यक्ष, सदस्यों, मन्त्रियों, एडवोकेट-जनरल थ्रोर सेकेटरियों के खातिरफ कुछ समाचार-पत्रों के संवाददाताओं के भी बैठने की व्यवस्था रहती है।

साधारयातया दैनिक कार्य-कम में पहली बात प्रश्नोत्तरों की होती है। यह कार्य थोड़ी ही देर का होता है। इसके बाद क़ान्नों के मस-विदों या प्रस्तावों पर विचार होता है। गवर्नर को अधिकार है कि ग्रेर-संदक्तारी कार्य के लिए समय और कम निरुचय करें। सभापति को अधिकार है कि किसी प्रश्न के पूछे जाने की अजुमति, इस आधार पर देने से इनकार कर दे कि इसका प्रान्तीय सरकार से विशेष सम्बन्ध नहीं है। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर मगडल की किसी सभा में विचार नहीं हो सकता; उनके अन्तिम निर्णय का अधिकार गवर्नर को है। सार्वजनिक महत्व के किसी ख़ास विषय की बहस करने के लिए परिषद् के अधिवेशन को स्पणित करने का प्रस्ताव किया जा सकता है। सभापति को अधिकार है कि वह किसी सरस्य के भाषया में पुनक्कि या अप्रांसणिक विषय का उल्लेख करे, और उसको बोलने से रोके।

सदस्य जब स्पीकर अथवा मंत्री मंडल के किसी कार्य का विरोध करना चाहते हैं तो वे सामृहिक रूप में सभा भवन से बाहर चले आते हैं। इसे 'वाक-आउट' कहते हैं।

कार्य-पद्धति के नियमों का निर्भाण—शासन विचान के नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक सभा अवनी कार्य-पद्धति के नियम बना सकती है। परन्तु कुछ, विषयों के नियम गवर्नर उस सभा के अध्यक्ष से परामर्श करके बना सकता है।

जिस प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद हो, उसमें गवनर दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन तथा पारस्परिक विचार-विनिमय के नियम उनके सभापतियों का परामर्श लेकर बनाता है। संयुक्त अधिवेशन में प्रान्तीय व्यवस्थापक परिषद का अध्यक्ष सभापति होता है उसकी अनुपरियति में वह व्यक्ति सभापति का कार्य करता है, जो कार्य- पद्धति के नियमों के अनुसार निश्चित हो।

संयुक्तप्रान्त में वह व्यवस्था की गयी है कि संयुक्त श्रधिवेशन में व्यवस्थापक परिपद का सभापति (प्रेसीडेन्ट) उपस्थित न होने की दशा में व्यवस्थापक सभा का सभापति श्रधीत स्पीकर, श्रीर स्पीकर की अनुपरिथित में डिप्टी-प्रेसीडेंट एवं डिप्टी प्रेसीडेंन्ट की श्रनुपरिथित में डिप्टी-प्रेसीडेंन्ट की श्रनुपरिथित में डिप्टी-स्पीकर श्रध्यच्च का कार्य करें। यदि यह भी उपस्थित न हो तो संयुक्त श्रधिवेशन द्वारा निर्वाचित सदस्य सभापति बने। दोनों सभाशों के ४म सदस्य होने पर 'कोरम' पूरा होगा। संयुक्त श्रधिवेशन में उस प्रस्ताव के श्रतिरिक्त, जिसके विचारार्थ श्रधिवेशन किया गया है, श्रम्य किसी विषय पर विचार न होगा।

प्रश्न और प्रस्ताय— शासन कार्य की जाँच के लिए व्यवस्थापक मंडल के सदस्यों को प्रश्न पूछने श्रीर प्रस्ताव करने का वैसा ही श्रावकार है, जैसा हम भारतीय व्यवस्थापक मंडल के सम्बन्ध में बता आये हैं। प्रश्न पूछ कर सरकार का ध्यान जनता की शिका-यतों की श्रोर श्राकधित किया जाता है, और महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला जाता है।

संडल में किसी प्रस्ताव या उसके किसी भाग के उपस्थित किये जाने से रोकने का श्रविकार उस प्रान्त के गवर्नर को -होता है।

प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हैं:—(१) साधारणा नीति के अस्ताव पास करके सरकार को निर्धारित कार्य करने का आदेशा अंकया जाता है। (२) सार्वजनिक महत्व के विषय की बहस के लिए. कार काई स्थमित करने का अर्थात् 'काम-रोको' प्रस्ताव किया जाताः है। इसका आश्रय यह होता है कि सरकार पर विश्वास नहीं है। यह प्रस्ताव उसी दिन चार बजे श्रन्य कार्यवाही बन्द करके ले लिया बाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रस्ताव के बाद-विवाद के बीच में ही सभा की बैठक का समय समाप्त हो जाता है और प्रस्ताव पर मत लिये जाने का अवसर नहीं आता। इस प्रकार निर्णय न होने की दशा में प्रस्ताव को 'चर्चा में ही गया' ( 'टाक्ड आउट' ) कहते हैं (३) सरकारी नीति से असन्तोष प्रकट करने के लिए मंत्री-मंडल के प्रति आवश्वास या निन्दा का प्रस्ताव किया जाता है। सभापति किसी सदस्य को इस प्रकार प्रस्ताव करने की अनुमति उस समय देता है जब सदस्यों की एक बड़ी संख्या खड़ी होकर अनुमति देने के पक्ष में होना स्चित करदे । सदस्यों की यह संख्या भिन्न-भिन्न प्रान्तों में पृथक-पृथक निर्धारत है। इस प्रस्ताव पर 'स्पीकर' द्वारा निश्चित किये हुए दिन विचार होता है। दूसरे और तीसरे प्रकार के प्रस्तावों में से किसी के पास हो जाने पर, उत्तरदायी शासन-पद्धति में, मंत्री-मंडल को त्याग पत्र देना होता है। स्पीकर के प्रति भी श्रावश्वास का प्रस्ताव रखा जा सकताहै।

प्रान्तीय व्यवस्थापक मएडल के कानूनों का क्षेत्र— नवीन विधान के अनुसार व्यवस्था सम्बन्धी विषय तीन सूचियों में विभक्त किये गये हैं:—(क) संधीय सूची, (ख) सम्मिलित सूची और (ग) प्रान्तीय सूची। जिन विषयों के सम्बन्ध में प्रान्तीय व्यवस्था पक मंडल कानून बना सकता है, ने संचेप में निम्नलिखित हैं:—

१-सार्वजनिक शान्ति [ सेना छोड़कर ], श्रदालतों का स्पाठन खौर फ़ीस [संघ-न्यायालय छोड़कर] (२) पुलिस, (३) जेल, (४) प्रान्त का सरकारी ऋषा. (५) कुछ प्रान्तीय सरकारी नौकरियाँ, नौकरी-कमीशन. (६) सरकारी तौर से भूमि प्राप्त करना, (७) प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल का चुनाव, (८) प्रान्तीय मन्त्रियो तथा व्यवस्थापक सभाश्रों और परिषदों के सभापति, उपसमापति और सदस्यों का बेतन श्रीर मत्ता, (९) स्थानीय स्वराज्य संस्थाएँ, (१०) सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफ़ाई; अस्पताल, जन्म और मृत्यु का खेला, (११) शिक्षा, (१२) एडके पुल, घाट और आवागमन के अन्य साधन विडी रेलों को छोड़कर ], (१३) जल-प्रबन्ध, आबपाशी, नहर, बाँध तालाब और जल से उत्पन्न होनेवाली शक्ति. (१४) कृषि. कुषि-शिक्षा और अनुसन्धान, पशु-चिकित्सा तथा कांजी-हाउस. (१५) भूम, मालगुज़ारी और किसानों के पारस्परिक सम्बन्ध. (१६) जंगल, (१७) खान, तेल के कुओं का नियन्त्रण और उन्नति (१८) गैस और गैस के कारख़ाने, (१९) प्रान्त के अन्दर का व्यापार. वाणिज्य, मेले-तमाशे, साहकारी और साहकार। (२०) उद्योग-धन्धी की उन्नति, माल की उत्पत्ति, पूर्ति और वितरण (२१) खाद्य पदार्थी आदि में मिलावट: तोल और नाप. (२२) शराव और अन्य मादक वस्तुश्रो सम्बन्धी क्रय-विकय, श्रार ब्यापार श्रिफीम की उत्पत्ति छोड़ कर ], (२३) दान और दान देनेवाली संस्थाएँ (२४) नाटक, थियेटर श्रीर सिनेमा, (२५) जुत्रा श्रीर सहा, (२६) प्रान्तीय विषयों-सम्बन्धी कर।

हुन विषयों के अविरिक्त कुछ अन्य विषयों के सम्बन्ध में भी प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल कानून बना सकता है; परन्तु केवल उसी दशा में जब कि संघीय व्यवस्थापक मंडल न बनाये। इन्हें सम्मिलित विषय कहते हैं। प्रांतीय तथा केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल के बनाये, किसी विषय के क्रानून में परस्पर विरोध हो तो केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल का बनाया क्रानून ठीक समक्ता जायगा।

कानन कैसे बनते हैं -किसी कानन का मसविदा व्यवस्थापक सभा में, श्रीर जिस प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद हैं किसी भी सभा में. उसके सदस्य द्वारा उपस्थित किया जा सकता है। मसविदा किसी धेसे विषय के ही सम्बन्ध में हो सकता है, जो प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के श्रधिकार के श्रन्दर हो। सरकारी मसविदा सरकार के उस सदस्य द्वारा उपस्थित किया जाता है जो मसविदे के विषय का अधि-कार रखता हो। जब कोई ग़ैर-सरकारी सदस्य कोई मसविदा उपस्थित करना चाहता है, तो उसे अपने इस विचार की स्चना पहले देनी होती है। जब कोई मसविदा नियमानुसार उपस्थित हो चुकता है तो वह प्राय: एक विशेष कमेटी में भेजा जाता है। इस कमेटी का चेयरमैन वह सरकारी सदस्य होता है, जो इस विषय का अधिकार रखता हो। उसकी रिपोर्ट उस सभा में पेश की जाती है, जिसका कि उक्त प्रस्तावक सदस्य हो। पश्चात् मसविदे के प्रत्येक वाक्यांश पर पृथक-पृथक् विचार किया जाता है । सर्व-सम्मति या बहुमत द्वारा स्वीकृत होने पर मस्विदा उस सभा में पास हम्मा कहा जाता है। यदि उस प्रांत में दूसरी ब्यवस्थापक सभा हो तो उपर्युक्त सभा में पास हुआ।

मसिवदा दृषरी सभा में भेजा जाता है। श्रव यदि वह इस सभा श्रें भी उसी रूप में पास हो जाता है या ऐसे संशोधनों सहित पास हो जाता है, जिन्हें पहली सभा स्वीकार कर तो, तो वह मसिवदा दोनों सभाश्रों श्रर्थात् व्यवस्थापक मणडल में पास हुश्रा कहा जाता है।

यदि कोई मसविदा जो व्यवस्थापक समा में पास हो गया है, श्रीर व्यवस्थापक परिषद् में भेज दिया गया है, परिषद में श्राने के बारह महीने समाप्त होने से पूर्व गवर्नर की स्वीकृति के लिए न मेजा जाय तो गवर्नर उस पर विचार करने और मत लेने के लिए दोनों सभाश्रों की संयुक्त वैठक करा सकता है। यदि गवर्नर को यह प्रतीत हो कि मसविदा अर्थ-सम्बन्धी है, अथवा ऐसे विषय-सम्बन्धी है, जिसका प्रभाव उन कार्यों पर पड़ेगा, जिनके विषय में उसे अपने विवेक या व्यक्तिंगत निर्णय का प्रयोग करना है, तो वह बारह महीने से पूर्व भी सभाश्रों की संयुक्त वैठक करा सकता है। यदि दोनों सभाश्रों की संयुक्त वैठक के करा सकता है। यदि दोनों सभाश्रों की संयुक्त वैठक के करा सकता है। यदि दोनों सभाश्रों की संयुक्त वैठक में मसविदा ( यदि कोई संशोधन दोनों सभाश्रों द्वारा स्वीकृत हो तो उसके सहित ) दोनों सभाश्रों के उपस्थित, और मत देनेवाले सदस्यों के बहुमत से पास हो जाय तो वह दोनों सभाश्रों में ( पृथक्-पृथक ) पास हुशा समभा जाता है।

प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा द्वारा, या जिस प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद भी है, दोनों सभाश्रों द्वारा पास किया हुआ। मसविदा गवर्नर के सामने रखा जाता है। गवर्नर को यह अधिकार है कि वह अपने विवेक से उसको सम्राट् की ओर से स्वीकार करे, या अपनी स्वी-कृति को रोक ले, या उसे गवर्नर जनरल के विचारार्थ रख छोड़े।

गवर्न को वह भी श्रीषकार है कि यह महिवदे को इस संदेश सिहत लौटा दे कि सभा या सभाएँ महिवदे या उसके किन्हीं अंशों पर पुनः विचार करें; विशेषतया उसके द्वारा स्चित संशोधन को उपस्थित करने का विचार करें। इस पर सभा था सभाश्रों को उस महिवदे के सम्बन्ध में पुन: विचार करना पड़ता है।

प्रान्तीय ब्यवस्थापक मगडल द्वारा पास किया हुआ मसिवदा जब उसे गवर्नर स्वीकार कर ले, श्रीर सम्राट् श्रस्वीकार न करें, अथवा यदि गवर्नर उसे गवर्नर-जनरल या सम्राट् की स्वीकृति के लिए रख छोड़े तो क्रमशः इनकी स्वीकृति मिलने पर, क्रानून वन जाता है।

व्यवस्थापक सभा भंग होने और अधिवेशन स्थगित होने में जो अन्तर है वह समक्ष जोना चाहिए। व्यवस्थापक सभा भंग होने पर उसका नया चुनाव होता है। अधिवेशन गवर्नर भंग करता है और वहों भंग होने पर उसे फिर खुजा सकता है। अधिवेशन स्थगित करने का कार्य स्पीकर (सभापति) करता है और अधिवेशन स्थगित होने पर स्पीकर उसे फिर खुजा सकता है और अधिवेशन स्थगित होने पर स्पीकर उसे फिर खुजा सकता है।

प्रान्तोय व्यवस्थापक मएडल के अधिकारों की सीमा—
गवनर-जनरल की पूर्व स्वीकृति बिना प्रान्तीय व्यवस्थापक मएडल
की सभा में कोई ऐसा प्रस्ताव या संशोधन उपस्थित नहीं किया
जा सकता—

(क) जो पालिमेंट के ब्रिटिश भारत सम्बन्धों किसी क़ानून को रद्द (रिपील) या संशोधित करता हो, या जो उससे श्रसंगत हो।

- (ख) जिसका प्रभाव किसी ऐसे विषय पर पड़ता हो को गवर्नर-जनरल को, नवीन विधान के अनुसार, अपने विवेक से करना हो।
- (ग) जो योरिपयन ब्रिटिश प्रजा-सम्बन्धी फीज़दारी कार्य-पद्धितपर प्रभाव डालता हो ।

गवर्नर को पूर्व स्वीकृति विना कोई ऐसा प्रस्ताव या संशोधन उप-स्थित नहीं किया जा सकता:—(१) जो गवर्नर के किसी क़ानून या आर्डिनेन्स को रद्द या संशोधित करता हो, या उससे असंगत हो, अथवा (१) जो पुलिस-सम्बन्धी किसी क़ानून के प्रस्ताव को रद्द या संशोधित करता हो, या उस पर असर डालता हो।

प्रांतीय व्यवस्थापक मडंल को ऐसा क्वान्त बनाने का अधिकार नहीं है, जिसका प्रभाव ब्रिटिश भारत या उसके किसी भाग के लिए पार्लिमेंट के क्वान्त बनाने के अधिकार पर पड़े या जिसका सम्बन्ध सम्राट्या उसके परिवार से, सम्राट्के भारत के प्रभुत्व से, सपरिषद सम्राट्की आजाओं से, या भारत-मन्त्री के नवीन विधान के अनुसार बनाये हुए नियमों से, या गवर्नर या गवर्नर-जनरल के बनाये हुए नियमों से हो; या जिससे सम्राट्के किसी न्यायालय में अपील करने की अनुमित देने के विशेषाधिकार में कमी पड़े।

प्रान्तीय व्यवस्थापक मराइल में संबीय न्यायालय, या हाईकोर्ट के किसी जज के अपने कर्तेच्य को पालन करने के समय के व्यवहार पर वादानुवाद नहीं हो सकता । अपनर गवर्नर अपने विवेक से यह तसद्भिः कर दे कि किसी क्रान्त के मसविदे, उसके त्रांश या संशोधन से, उसके शान्ति-रक्षा-सम्बन्धी विशेष उत्तरदायित्व पर असर पड़ता है तो वह इस विषय का आदेश करके उस मसविदे आदि के सम्बन्ध में होनेवाली करिवाई को रोक सकता है।

गवर्नर के अधिकार, भाषण और सन्देश — गवर्नर अपने विवेक से व्यवस्थापक सभा में, और यदि उसके प्रान्त में व्यवस्थापक परिषद हो तो किसी भी सभा में, या दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में, भाषण कर सकता है। वह दोनों में से प्रत्येक सभा में, किसी भी प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपना सन्देश मेज सकता है, चाहे वह मण्डल के सामने उस समय विचाराधीन हो या न हो। जिस सभा में कोई सन्देश मेजा जायगा, वह यथा-सम्भव शीव्रता-पूर्वक सन्देश में सूचित विषय का विचार करेगी।

गर्वन्र के आहिंनेन्स—गवर्गर को आहिंनेन्छ अर्थात् अस्थायी कान्त्न बनाने का अधिकार है। यह अधिकार (१) व्यवस्थापक मंडल के अवकाश के समय होता है और (२) उसके कार्य-काल में भी। जब किसी प्रान्त के व्यवस्थापक मराइल का कार्य-काल न हो, यदि गवर्नर को निश्चय हो जाय कि तत्कालीन परिस्थिति में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह अपनी सम्मति के अनुसार आवश्यक आहिंनेन्स बना सकता है। इसी प्रकार प्रान्तीय व्यवस्थापक-मराइल के कार्य-काल में भी गवर्नर जब वह अपने उत्तरदायित्व के विचार से आवश्यक समसे, निर्धारित काल के लिए वैसा ही कान्त्र बना सकता है जैसा कि अराइल। निदान, उसकी कुछ विषयों में मराइल के समान अधिकार

प्राप्त हैं त्र्योर वह मगड़ल की इच्छा के विरुद्ध भी उनका अपस्थायी रूप से प्रयोग कर सकता है।

गवर्नर के कानून—यही नहीं; कुछ दशाओं में वह स्थायी ह्रप से भी क्रान्न बना सकता है। इस प्रसंग में विधान में यह निश्म है कि यदि गवर्नर को किसी समय यह निश्चय हो जाय कि उसके उत्तरदायित्व को पालन करने के लिए उसके विवेक से काम करने या उसके व्यक्तिगत निर्णय का उपयोग करने के सम्बन्ध में क्रान्त से व्यवस्था होनी चाहिए तो वह सन्देश भेजकर समा या समाओं को तत्कालीन परिस्थिति का परिचय करायेगा, और वह या तो 'गवर्नर का क्रान्त' बना देगा या अपने सन्देश के साथ प्रस्ताव का मसविदा लगा देगा। दूसरी दशा में वह एक मास के बाद 'गवर्नर का क्रान्त' बना देगा, जो या तो उसी रूप में होगा जैसा कि उसने सभा या समाओं में मसविदा भेजा या, या उसने उसके विवेक के अनुसार आवश्यक संशोधन होंगे। हा, ऐसा करने से पूर्व यदि किसी समा की ओर से उसे प्रस्ताव या संशोधन-सम्बन्धी कोई निवेदन-पत्र दिया जाय तो वह उस पर विचार करेगा।

गवर्नरों को आर्डिनेन्स जारी करने या क्रान्न बनाने का श्रिधकार नवीन शासन-विधान से ही मिखा है; फिर भी कुछ ब्रिटिश अधिकारियों का यह दावा है कि यह विधान प्रान्तों में स्वराज्य स्थापित करने वाला है।

पृथक् या ऋंशतः पृथक् क्षेत्रों की व्यवस्था—इन चेत्रों के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार के प्रसंग में लिखा जा चुका है। प्रान्तीय (या कैंग्द्रीय) व्यवस्थापक मरहल का कोई कानून या उसका कोई भाग इन पर उस समय तक लागू नहीं होता जब तक कि गवनर सार्वजनिक स्वना द्वारा ऐसी हिदायत न करे। गवनर इन चेत्रों के लिए नियम बना सकता है, और, उसके नियम उन संघीय या प्रान्तीय व्यवस्थापक मरहल के या अन्य भारतीय कानूनों को रह या संशोधित कर सकते हैं जो इन चेत्रों सम्बन्धी हों। ये नियम गवर्नर जनरल के सामने उपस्थित किये जाते हैं, और उसकी स्वीकृति होने तक, इन पर कोई अमल नहीं होता।

श्राय-व्यय सम्बन्धी कार्य-पद्धित—गवर्नर प्रति वर्ष प्रान्तीय व्यवस्थापक मराडल की सभा या दोनों सभाश्रों के समने उस वर्ष के श्रानुमानिक श्राय-व्यय का नक्ष्या उपस्थित कराता है। उसमें दो प्रकार की महों की रक्कमें पृथक् पृथक् दिखायी जाती हैं, (१) जो पूर्व निश्चित है, जिन पर प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा का मत नहीं लिया जाता, श्रोर (२) जिन पर मत लिया जाता है। कर-निर्घारण तथा व्यय के लिए माँग के प्रस्तावों पर व्यवस्थापक परिषद का मत नहीं लिया जाता।

व्यय की निम्नलिखित महो पर प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा को मत देने का श्रिधिकार नहीं है:—

- (क) गवर्नर का वेतन श्रोर भत्ता तथा उसके कार्यालय-सम्बन्धी निर्वारित व्यय।
  - ( ख ) प्रान्तीय ऋगा-सम्बन्धी व्यय, सूद श्रादि ।
  - (ग) मंत्रियों और ऐडवोकेट जनरल का वेतन और भत्ता।

- ( च ) हाईकोर्ट के जर्जों का वेतन और भत्ता।
- (च) पृथक् च्लेत्रों के शासन-सम्बन्धी व्यय।
- ( छ ) श्रदालती निर्णयों के श्रनुसार होने वाला व्यय।
- (ज) अन्य व्यय जो नवीन शासन-विधान या किसी प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के कानून के अनुसार किया जाना आवश्यक हो। इसके अन्तर्गत उन सब कर्मचारियों के वेतन और भन्ते भी सम्मिलित हैं, जो भारत-मंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, जैसे इंग्डियन सिविल सर्विस या इंग्डियन पुलिस सर्विस आदि के कर्मचारी।

कोई प्रस्तावित व्यय उक्त महों में से किसी में आता है या नहीं, इसका निर्णय गवनेर अपने विवेक से करता है। (क) को छोड़ कर अन्य महों पर व्यवस्थापक मंडल में वादानुवाद हो सकता है। उप-युक्त (क) से (ज) तक की महों को छोड़कर अन्य विषयों के ख़र्च के प्रस्ताव व्यवस्थापक सभा के मत के लिए माँग के रूप में रखें जाते हैं। इस सभा को अधिकार है कि यह किसी माँग को स्त्रीकार करे, अस्वीकार करे, या उसे कुछ षटाकर स्वीकार करे।

गवर्नर की सिफ़ारिश के बिना किसी काम के लिए रुपये की मौग का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। यदि समा व्यय-सम्बन्धी कोई मौग स्वीकार न करे या घटाकर स्वीकार करे, और इससे गवर्नर की सम्मति में उसके उत्तरदायित्व को पूरा करने में बाघा उपस्थित हो तो वह अपने विशेषाधिकार से, रह की हुई या घटायी हुई मौग की, पूर्ति करसकता है।

सारांश यह है कि गवर्नर की इच्छा बिना, मंत्री-मंडल या व्य-वस्थापक सभा किसी कार्य के लिए खर्च स्वीकार नहीं कर सकती। वैजट-अधिवेशन—व्यवस्थापक मंडल की एक मुख्य बैठक फरवरी के अन्त और मार्च के आरम्भ में होती है। इसमें आगामी वर्ष के प्रान्तीय आय-व्यय का अनुमान-पत्र उपस्थित किया जाता है; वैसे वास्तव में यह अनुमान-पत्र सदस्यों के पास १५ दिन पहले मेज दिया जाता है। सदस्य मिन्न-मिन्न ख़र्चों का विचार करते हैं और यदि उन्हें किसी ख़्चं में कुछ कटौती की सूचना देनी हो तो वे सभा में बजट उपस्थित किये जाने से तीन दिन पहले उस सूचना को सेकटरी के पास मेज देते हैं। यदि किसी ख़ास मह में ख़्चं की कमी न करते हुए केवल उस विभाग की कार्य-प्रणाली की आलोचना या शिकायत करनी हो, तो उस मह में कटौती-करके एक रुपये की स्वी-कृति सूचित की जाती है। इससे उस कटौती-सम्बन्धी चर्चा के प्रसंग में, सदस्य उस विभाग के विषय में अपना विचार प्रकट कर सकते हैं।

वजट काक्षी बड़ा होता है, वह समा में पढ़ा नहीं जाता। उसे
उपस्थित करते समय अर्थ-मंत्री उसके सम्बन्ध में अपना भाषण करता
है। पश्चात् (अगले दिन) उस बजट पर चर्चा होती है, इसमें
सदस्य कुल बजट पर अपने साधारण विचार प्रकट करते हैं। इसके
बाद एक इफ्ते तक मिन्न-मिन्न महों की, सदस्यों द्वारा प्रस्तुत, कटीतियों की चर्चा होती है। पहले किसी विभाग की नीति की आलोचना
करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की हुई कटीतियों पर विचार होता है।
पश्चात् अन्य कटीतियों का विचार होकर एक-एक मह के ख़च्चं की
माँग की जाती है। बजट को बहस के लिए निश्चित किये हुए सप्ताह
के अन्तिम दिन, पांच बजे कटीतियों की समांत्र ('गिलोटन') हो

जाती है; इसके बाद किसी कटीती पर बहस नहीं होती। सद्भूम के आग्रह करने पर कटीती की रक्तम पर मत लिये जाते हैं, और यदि वह स्वीकार हो जाय तो उस मद की रक्तम को, उसमें आवश्यक कमी करके, मंजूर किया जाता है। इस प्रकार सारा शेष कार्य थोड़ी देर में ही निपटा लिया जाता है।

विधानात्मक शासन न चलने पर कार्य में लाये जानेवाले नियम; गवर्नर की घोषणा—यद गवर्नर को किसी समय यह निश्चय हो जाय कि तत्कालोन परिस्थित में प्रांतीय शासन का कार्य इस विधान के अनुसार नहीं चल सकता, तो वह घोषणा निकाल कर स्चित कर सकता है कि (क) अमुक कार्य वह स्वयं अपने विवेक से करेगा, या (ल) प्रांतीय संस्था या अधिकारियों के सब या कुछ अधिकारों का वह स्वयं उपयोग करेगा। इस घोषणा में इसे व्यवहृत करने के उपयोग आवश्यक नियमों का उल्लेख किया जा सकता है। हा, गवर्नर हाईकोट के अधिकार नहीं ले सकता और न इस न्यायालय-सम्बन्धी विधान की किसी धारा को स्थिगत कर सकता है।

गवर्नर किसी भी समय अपनी उपयुक्त घोषणा में परिवर्तन कर सकता है तथा उसे मन्द्रस्त्र भी कर सकता है।

ऐसी घोषणा की सूचना तस्काल भारत-मंत्री को दी जायगी, श्रीर उसके द्वारा पालिमेंट की दोनों सभाश्रों के शामने रखीं जायगी।

गवर्नर इस प्रकार की घोषणा तब तक नहीं निकालेगा, जब तक

कि गहार्नर जनरल इसमें सहमत न हो जाय । श्रीर इस विषय में गवर्नर श्रीर गवर्नर जनरल दोनों श्रपने विवेक से कार्य करेंगे।

आरम्भ में ऐसी घोषणा छः माह के लिए जारी होगी। परन्तु आगर इस घोषणा को जारी रखने का प्रस्ताव पालिमेंट की दोनों समाओं से स्वीकार हो जाय (या होता रहे), तो यह घोषणा, मंस्कान किये जाने की दशा में, अपनी अविध के परचात् बारह मास तक जारी रहेगी। परन्तु ऐसी कोई घोषणा तीन साल से अधिक व्यवहृत न होगी।

अगर गवर्नर घोषणा द्वारा, प्रांतीय व्यवस्थापक मण्डल के क्वानुत. बनाने का अधिकार ग्रहण कर ले, तो उसका बनाया हुआ कानून, घोषणा का प्रभाव समाप्त होने के दो साल बाद तक जारी रहेगा, स्विवाय उस दशा के, जब कि उसे कोई अधिकार-प्राप्त व्यवस्थापक संस्था नियमानुसार दो साल से पूर्व संशोधित कर दे।

विशेष वक्तव्य — यद्यपि प्रजातन्त्रास्मक देशों की शासन-पद्धति के अनुसार ही यहाँ मंत्री-मंडल की व्यवस्था की गयी है, तथापि इस आधार पर जो शासन-भवन निर्माण किया गया है, वह प्रजातन्त्रास्मक न होकर बहुत कुछ स्वेच्छाचार-मृलक है। गवर्नर के विशेष उत्तर-दायित्वों और विशेषाधिकारों का आयोजन करके, उन्हें प्रान्तीय आय के अधिकांश भाग को स्वयं खर्च करने का अधिकार देकर, मंत्रियों को कितने ही महत्व-पूर्ण अधिकारों से वंचित करके, एवं छः प्रान्तों में दो-दो व्यवस्थापक समाओं की स्थापना करके, प्रान्तीय स्वराज्य का साने उपहास किया गया है।

यहाँ गवर्नर प्रायः सर्वे-सर्वा बना दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि अनेक स्वतंत्र राज्यों में भी किसी-न-किसी के हाय में ऐसे अधिकार रहते हैं, जिनसे विशेष परिस्थित में देश को राजनैतिक संकट से बचाया जा सके। परन्तु स्मरण रहे कि वहाँ विशेषाधिकारों का प्रयोग बहुत ही कम और बहुत ही विशेष परिस्थितियों में किया जाता है। भारतवर्ष में, गतवर्षों में इसके विपरीत यह अनुभव में आया है कि अधिकारी विशेषाधिकारों का प्रयोग साधारण परिस्थित में भी करते हैं। पुन: स्वतंत्र देशों में जिन व्यक्तियों के हाथ में विशेषाधिकार रहते हैं. वे जनता के विश्वास-पात्र होते हैं। उनका, और उन देशों के जन-साधारण का, हित परस्पर-विरोधी न होकर एक ही होता है। इसलिए यहाँ प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल के कार्य-न्नेत्र में गवर्नर को व्यापक और स्वेच्छाचार-मूलक विशेषाधिकारों से सम्पन्न करना, उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन-प्रणाली के मूल पर कुठाराघात करना है। नवीन शासन-विधान की यह बात अत्यन्त चिन्तनीय है।



## ऋड़तीसवाँ परिच्छेद स्थानीय स्वराज्य

2008--

ज्ञानता को अपने-अपने स्थानों अर्थात् शहरों और देहातों का प्रबन्ध या सुधार करने के अधिकार होने को स्थानीय स्वराज्य कहते हैं। इन अधिकारों का उपयोग करने के लिए बनायी हुई संस्थाएँ स्थानीय-स्वराज्य-संस्थाएँ कहलाती हैं।

पाचीन व्यवस्था — प्राचीन समय में यहाँ चिरकाल तक स्थानीय कार्य गाँवों में ग्राम्य संस्थाओं और नगरों में व्यापर संघों श्रादि हारा होता रहा। भारतवर्ष की पंचायतें बहुत प्रसिद्ध रहीं हैं। प्रत्येक गाँव या नगर स्वाबलम्बी होता था; पंचायत उसकी रक्षार्थ पुलिस स्खारी थी, छोटे-मोटे भगड़ों का निपटारा करती थी, भूमि-कर वस्त करके राज-कोव में मेजती थी, तालाब, पाठशाला, मन्दिर, पुल, सड़क

श्चादि सार्वजनिक उपयोगिता के कामों को व्यवस्था करती यी। अराज-यंश बदलें, क्रान्तियाँ हुईं, बारी-बारी से हिन्दू (क्षत्रिय राजपूत), पठान, मुगल, मराठों और सिक्खों का प्रभुत्व हुआ। परन्तु सब विझ बाधाओं का सामना करते हुए भी ग्राम-संस्थाओं ने श्रपना श्रास्तिस्व और अपनी स्वतन्त्रता बनाये रखी।

आधुनिक स्थिति — अंगरेजी शासन के प्रारम्भिक समय में प्राम संस्थाओं की आय और अधिकार प्रान्तीय सरकारों द्वारा ले लिये जाने पर प्राम-संगठन का कमशा हास हो गया। यद्यपि अब भी पंचायती मन्दिर और धमेशाला आदि बनते हैं, ये प्राचीन ज्यवस्था के स्मृति-चिन्ह मात्र हैं। अब पुना नवीन रूप से पंचायतें स्थापित की जा रही हैं। इसका विवेचन आगे किया जायगा।

अँगरेज़ अधिकारियों ने पहले नगरों या शहरों की ओर ध्यान दिया और सन् १८४१ ई० से कुछ स्थानों में कमशाः म्युनिसपैलिटियाँ स्थापित कीं। इसके दो उद्देश्य थे। नगरों का सुधार होना, और जनसाधारण को सार्वजनिक कार्य करने की ज्यावहारिक शिक्षा मिला। इन संस्थाओं की कुछ वास्तविक जजति सन् १८७० ई० से (लाइं मेयों के समय से) हुई। सन् १८८४ ई० में लाई रिपन ने इनके अधिकार बढ़ाये, तब से इनका प्रचार बढ़ा है। तथापि पेंतीस वर्ष तक जजति की गति बहुत ही मन्द रही। सन् १९१८ ई० में सरकारी मन्तव्य प्रकाशित हुआ, उसमें म्युनिसपैजिटियों में निर्वाचित सदस्कों और निर्वाचकों की संख्या बढ़ाने तथा ग्रेर-सरकारी समापतियों के होने, उनके अधिकार बढ़ाने, और ग्राम-पंचायतें स्थापित करने, पर

कोर हिया गया। सत् १९१९ ई० के शासन-सुधारों ने स्थानीय स्वराज्यः को इस्तान्तरित विषय कर दिया, अर्थात् इसे उत्तरदायी मन्त्रियों को सौंप दिया। इससे इन संस्थाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इन पर सरकारी नियंत्रया कम हो गया तथा इनके अधिकार बढ़ गये। सन् १९३५ ई० के शासन-विधान से प्रान्तीय स्वराज्य की व्यवस्था होजाने पर इनकी शास्त्र की और भी दृद्धि हुई।

स्थानीय स्वराज्य-संस्थाएँ — भारतवर्ष की वर्तमान स्वराज्य-संस्थाओं के निम्नलिखित मेद हैं:—

- (१) पंचायतें
- (२) बोर्ड
- (३) म्युनिसपैलटियाँ, कारपोरेशन, नोटीफ़ाइड एरिया
- (४) इम्प्रृवमेंट ट्रस्ट श्रौर पोर्ट-ट्रस्ट ।

पंचायतें — इनमें चार-गाँच या अधिक नामज़द सदस्य तथा एक सरपंच होता है। इन्हें छोटे-मोटे दोवानी तथा फ़ौजदारी मामलों का फैसला करने का अधिकार होता है। इनमें पेश होनेवाले मुकदमों में किसी पक्ष का कोई वकील पैरवी नहीं कर सकता, अन्य ख़र्च भी कम पड़ता है। पंचायतों को गाँव में सफ़ाई के, और आवारा फिरकर जुकसान पहुँचानेवाले मवेशियों को रोक रखने के, सम्बन्ध में कुछ अधिकार होता है। पंचायतों साधारण अपराध करनेवालों पर कुछ सुर्माना कर सकती हैं और मुकदमा लड़नेवालों (वादी प्रतिवादी) से फ़ीस ले सकती हैं। इन्हें ज़िला-बोर्ड या सरकार से कुछ रक्रम मिलती है। इसके अतिरिक्त यह निर्धारित नियमों के अनुसार, अपने चेत्र के आदिमियों पर कुछ कर लगा सकती तथा अपराधिकों पर खुर्माना कर सकती हैं (इन्हें केंद्र करने का अधिकार नहीं होता)। यदि इनका कोई कर या जुर्माना वस्तुल न हो तो ज़िला-मिलस्ट्रेट उसे वस्तुल करा देता है। पंचायतों को अपनी आय क्लेक्टर को अनुमति से ही शिचा, स्वास्थ्य, सफाई या कच्ची सड़कों आदि के कार्य में ख्चें करनी होती है। सरपंच, पंचायत का सभापित होने के अतिरिक्त, ग्रामकोष और उसका हिसाब तया अन्य आवश्यक कागृज़ और रिलस्टर रखता है, सम्मन की तामील करवाता है और समय-समय पर कलेक्टर को पंचायत-सम्बन्धी रिपोर्ट देता रहता है।

पंचायतों की बहुत उन्नित तथा दृद्धि करने की आवश्यकता है।
वर्तमान अवस्था में उनके अधिकार बहुत कम हैं, और उनकी आय
भी बहुत थोड़ी है। इसिलए गाँवों के सुधार या उन्नित में वे विशेष
भाग नहीं ते पाती। मुकदमे-भामलों को नियटाने के सम्बन्ध में भी
उनके द्वारा बहुत योड़ा कार्य हो रहा है। यदि उनके अधिकार
यथेष्ट हों तो उनके द्वारा बहुत सा न्याय-कार्य बहुत जल्दी तथा अल्प
क्यय में हो सकता है।

बोर्ड — देहातो में प्रारम्भिक शिला और स्वास्थ्य आदि का कार्य करनेवाली मुख्य संस्थाएँ बोर्ड कहलाती हैं। इनके तीन मेद हैं— लोकल बोर्ड, ताल्लुका-बोर्ड या सब-डिविजनल बोर्ड, और ज़िला-बोर्ड । क्ष लोकल बोर्ड एक गाँव में या कुछ गाँवों के समृह में होता

<sup>\*</sup>किसी प्रान्त में तीनों ही प्रकार के बोर्ड हैं, और किसी में दो या एक ही तरह के । ज़िला-बोर्ड को मध्यप्रान्त में ज़िला-कौंसिल कहते हैं।

है। धताल्लुका या सब-डिविजनल बोर्ड एक ताल्लुके या सब डिविजन में होता है। यह लोकल बोर्ड के काम की देख-माल करता है।

जिला-बोर्ड एक ज़िले में होता है और ज़िले भर के लोकल बोर्डों (या ताल्लुका बोर्डों) का निरीक्षण करता है। भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में बोर्डों की व्यवस्था एकशी नहीं है। मदरास और मध्यप्रान्त में इनकी स्थापना अधिक हुई है। मदरास में प्रत्येक गाँव का—अथवा, कई गाँवों को मिलाकर उन सब का—एक यूनियन बना दिया गया है। ब्रिटिश भारत में लगभग २०० ज़िला-बोर्ड और ५८० अधीन-ज़िला बोर्ड हैं। इनके अतिरक्त लगभग ४५० यूनियन कमेटियों हैं। पिर्चमोक्तर-सीमा-प्रान्त को छोड़ कर ज़िला और लोकल बोर्डों में प्राय: चुने हुए सदस्यों को संख्या ही अधिक है। किस ज़िला-बोर्ड में कितने सदस्य हों, उसका सभापित चुना हुआ रहे, या नियुक्त किया जाय, यह प्रत्येक प्रान्त के ज़िला-बोर्ड-क़ानून से निश्चत किया हुआ है। संयुक्तप्रान्त में सभापित चुना हुआ एवं ग्रीर-सरकारी होता है। बोर्डों के चुनाव के लिए नये नियम बन के हैं।

बोडों का कार्य और व्यय — बोडों का कर्तव्य अपने आम-चेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई आदि के अतिरिक्त कृषि और पशुओं की उन्नति करना है। इनके खर्च के कुछ अन्य कार्य ये हैं:—

सङ्कें बनवाना और उसकी मरम्मत करवाना;

सड़को पर पेड़ लगवाना तथा उन पेड़ों की रखा करना;

पशुश्रों का इलाज करना ग्रीर नस्त सुधारना; मेले श्रीर नुमायशें करना ग्रादि।

वोडों की आय के साधन—वोडों की अधिकतर आय अववाव अर्थात् उह महस्तल से होती है जो भूमि पर लगाया जाता है। इसे सरकारी वार्षिक लगान या मालगुज़ारी के साथ ही प्राय: एक आना की रुपये के हिसाब से वस्तल करके इन बोडों को दे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विशेष कार्यों के लिए सरकार कुछ रक्तम कुछ शतों से प्रदान कर देती है। आय के अन्य श्रोत तालाव, घाट, सड़क पर के महस्तल, पशु.चिकित्सा और स्कूलों की फ्रीस, मवेशी-खाने की आमदनी, मेले या नुमायशों पर कर तथा सार्वजनिक उद्यानों का भूमि-कर है। (आसाम प्रान्त को छोड़कर) अर्थीन-जिला-बोडों का कोई स्वतंत्र आय-श्रोत नहीं, उन्हें समय-समय पर ज़िला-बोडों से ही कुछ मिल जाता है। वे उस क्येये को ज़िला-बोडों की इच्छा या सम्मति के विश्व खुर्च नहीं कर सकते।

प्रांत तथा परिस्थिति-मेद से बोर्डों की आय तथा ज्यय भिन्न-भिन्न होता है। एक ही बोर्ड के आय-ज्यय में भी प्रति वर्ष कुछ अन्तर होता रहता है। तथापि एक ज़िला-बोर्ड के आय-ज्यय से इस विषय का बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है। इसलिए आगे इलाहाबाद ज़िला-बोर्ड की सन् १९३९-४० के आय-ज्यय का बजट दिया जाता है:—

## इलाहाबाद ज़िला-बोर्ड की आय

| मद                  |               | रूपये    |
|---------------------|---------------|----------|
| प्रांतीय सरकार से स | हायता         |          |
| शिक्षा              | २,६९,३६८ }    |          |
| चिकित्सा            | १२,५५०        | ३,४९,६४६ |
| स्वास्थ्य           | ११,३२८        | 4,03),00 |
| श्रन्य              | 4,800         |          |
| - স্মৰ্বাৰ          |               | २,४१,५७४ |
| हैसियत या जायदा     | द-कर          | ₹0,000   |
| मवेशीख़ाना          |               | १७,६००   |
| यातायात             |               | ३६,०००   |
| शिक्षा-शुल्क        |               | १०,६००   |
| चिकित्सा            |               | १,१५०    |
| स्वास्थ्य           |               | १,५००    |
| पशु-चिकित्सा        |               | १३०      |
| बाज़ार              |               | ₹,₹००    |
| किराया              |               | ₹,000    |
| पेड़ लगाना          |               | 900      |
| श्चन्य              |               | 4,000    |
| कुर्ज               |               | 28,200   |
| पिछ्जी बाक्री (वर्ष | के आरम्भ में) | १६,९६९   |
| योग                 |               | ७,३८,२६९ |

|              | 2           |      |       |  |
|--------------|-------------|------|-------|--|
| दलाहाबाट     | ज़िला-बोड   | GAT  | ह्याग |  |
| A 10562 22 d | 620 466 260 | 44.6 | - 4   |  |

| मह                            | रुपये    |     |
|-------------------------------|----------|-----|
| साधारसा प्रवन्ध               | १,३९,२८० |     |
| <b>मवेशी</b> ख़ाना            | १२,०१५   |     |
| <b>शिक्षा</b>                 | ४,१७,८९७ |     |
| चिकित्सा                      | ४१,०९६   |     |
| स्वास्थ्य                     | १६,१०३   |     |
| चेचक का टीका                  | ११,२६५   |     |
| पशु-चिकित्सा                  | १२,६४०   | - 4 |
| मेले और नुमायश                | ५००      | 107 |
| पेड़ लगाना                    | 2,800    | 1   |
| निर्माण कार्य                 | ४६,७६०   | 5)  |
| अन्य                          | 6,400    | ŋ#  |
| क्रक्                         | 28,700   | TE  |
| बाक़ी देना (वर्ष के अन्त में) | १७,५४३   |     |
| योग                           | 934 769  | NIP |

आगे दिये हुए म्युनिसपैलटी के आय-व्यय के अंकों से इन् भंकों की तुलना कीजिए । जिला-बोई का चेत्रफल और जन-संख्या म्युनिसपैलटी के चेत्रफल और जन-संख्या से कई गुना है। तथानि उसकी आय-व्यय म्युनिसपैलटी की आय-व्यय के आवे से भी कम है। जनता की शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा आदि के जैसे काम म्युनिसपैलडी को करने होते हैं, वैसे ही काम ज़िला-बोर्डों को अपने चेत्र में करने होते हैं। परन्तु वर्तमान दशा में उनकी आय इतनी कम होने से वे अपना कर्तब्य कैसे पालन कर सकते हैं! यहां कारण है कि प्राय: गाँव-वालों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था बहुत ही कम हो रही है। भारतवर्ष की नन्वे फ़ीसदी आवादी गाँवों में रहती है, इसलिए गाँवों की जनता के हितार्थ जिला-बोहों की कितनी उन्नति होनी चाहिए, यह स्पट है।

म्युनिसपैलाटियाँ श्रीर कारपोरेशन — म्युनिसपलटियाँ नगरों में काम करती हैं। ब्रिटिश भारत में इनकी कुल संख्या लगभग सात सै है। प्रत्येक म्युनिसपैलटी की सीमा निश्चित की हुई है। जो लोग उसके अन्दर रहते श्रीर उसे टैक्स देते हैं वे 'रेट-पेयर या कर-दाता कहलाते हैं। जो कर-दाता निर्धारित वार्षिक कर देते हैं, श्रयवा जिनके पास जागीर हैं, वे वोटर या मतदाता कहाते हैं। इन्हें श्रयनी अपनी म्युनिसपैलटी के लिए मेम्बर (म्युनिसिपल कमिएनर) चुनने का

कलकत्ता, बम्बई और मदरास शहर की म्युनिसनैलिटियाँ म्युनिसि-पल कारपोरेशन या केवल 'कारपोरेशन' कहलाती हैं। इनके मेम्बरों (किंभिश्नरों) को कौंसिलर कहते हैं। अन्य म्युनिसपैलिटियों से इनका संगठन कुछ भिन्न प्रकार का, और आय-व्यय तथा कार्य-त्त्रेत्र अधिक होता है।

इनका कार्य और ज्यय—म्युनिसपैलिटियों और कारपोरेशनों के मुख्य कार्य कहीं-कही कुछ मेद होते हुए, साधारणतया ये हैं:— (१) सर्वसाधारण की सुविधा की व्यवस्था करना, सड़कें बनवाना, उनकी सरम्मत कराना; पेड़ लगवाना; डाक बंगला या सराय श्रादि सार्वजनिक मकान बनवाना; कहीं श्राग लग जाय तो उसे बुभ्माना; श्रकाल, जल की बाढ़ या श्रन्य विपत्ति के समय जनता की सहायता करना।

- (२) स्वास्थ्य-रक्षा अस्पताल या श्रोषघालय खोलना; चेचक और प्लोग के टोके लगाने तथा मेला पानी बहाने का प्रबन्ध कराना; छूत की विमारियों को रोकने के उचित उपाय काम में लाना; पीने के लिए स्वच्छ जल (नल ब्रादि) की ज्यवस्था करना, खाने के पदायों में हानिकारक वस्तु तो नहीं मिलायी गई है, इसका निरीक्षण करना।
- (३) शिक्षा विशेषतया प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार के लिए पाठशालाओं की समुचित व्यवस्था करना; मेले और नुमायशें कराना।
- (४) विजली की रोशनी, ट्रामबे तथा छोटी रेलों के बनाने में सहायता देना।

उपर्युक्त कार्यों में काफ़ी ल़र्च होता है। इस लिए इन संस्थाओं को आय की आवश्यकता होती है।

आमदनी के साधन—इन संस्थाओं की आमदनी के मुख्य-मुख्य साधन ये हैं:— (१) चुज्जी (अधिकतर उत्तर भारत, वम्बई और मध्य-प्रान्त में) इन संस्थाओं की सीमा के अन्दर आनेवाले माल तथा जानवरों पर लगती है। संयुक्तप्रान्त में इस कर की इतनी प्रधानता है कि कुछ ज़िलों में म्युनिसपैलटियों का नाम ही चुज्जी पड़ गयों है। (१) मकान और ज़मीन पर कर (विशेषतया आसाम विहार, उड़ीसा, बम्बई, मध्यशन्त और बङ्गाल में)। (१) व्यापार- पेशो पर कर (विशेषतया मदरास, संयुक्तप्रान्त, वम्बई, मध्यप्रान्त और वङ्गाल में) । (४) सड़कों और निदयों के पुलों पर कर (विशेषतया मदरास, बम्बई और आसाम में)। (५) सवारियों, गाड़ी, वग्यी, सायिकल, मोटर और नाव-शुल्क। (६) पानी, रोशनी, नालियों को सफाई हाट-बाज़ार कसाईखाने, पाज़ाने आदि का शुल्क। (७) हैसियत, जायदाद और जानवरों पर कर (८) यात्रियों पर कर । यह कर निर्धारित दूरी से अधिक के फासले से आनेवालों पर लगता है और प्राय: रेलवे टिकट के मूल्य के साथ ही वस्तूल कर लगता है और प्राय: रेलवे टिकट के मूल्य के साथ ही वस्तूल कर लिया जाता है। (९) म्युनिसपल स्कूलों की फीस। (१०) कांजी होस की फीस। (११) सरकारी सहायता या महरा।

कभी-कभी शिक्षा, अस्पतालों और पशु-चिकित्सा के लिए म्युनिस्पैलटी सपैलटियों को सरकारी सहायता मिलती है। जब किसी म्युनिस्पैलटी को मैले पानी के बहाव के लिए नालियों बनानी होती हैं अथवा जल-प्रबन्ध के लिए शहर में नल आदि लगाने होते हैं तो वह ऋषा लेती है। यदि उचित समभा जाय, तो इस खर्च का भार प्रान्ताय सरकार कुछ शतों से अपने ऊपर ले लेती है। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि म्युनिस्पैलटियों की आवश्यकताओं के विचार से उनकी आय बहुत कम है।

श्रागे इलाहाबाद म्युनिसपैलटी का सन् १९६९-४० बजट दिया जाता है। इससे यह जात हो जायगा कि विशेषतया संयुक्तप्रान्त में म्युनिसपैलटियों की श्राय प्रायः किन-किन साधनों से होती है तथा वें किन-किन कामों में दगया खर्च करती हैं।

| इलाहाबाद म्युनिस               | <b>।</b> पैलटी की ग्राय | 1 0                 |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| मद                             |                         | रुपये               |
| म्युनिसिपल कर:-                |                         |                     |
| चुङ्गी                         | 8,02,000                |                     |
| मकान श्रौर जायदाद              | १,६६,५००                |                     |
| घरेलू जानवर और सवारी           | प्रे,प्र००              | ११,६५,२००           |
| पानी                           | ३,८२,३००                |                     |
| यात्री-कर                      | 68,000                  |                     |
| श्चन्य                         | ११,९००                  |                     |
| ख़ास क़ानून के अनुसार:         |                         |                     |
| मवेशीख़ाना                     | १,५०० 👌                 | २३,५२५              |
| इका, तौगा आदि                  | २२,०२₹ ∫                |                     |
| म्युनिसिपल जायदाद आदि:-        |                         |                     |
| ज़मीन, मकान आदि का किराय       | ा १,०३,०००              |                     |
| ज़मीन या उपज को बिक्री         | १,६००                   |                     |
| स्कूल, बाजार श्रादि की फीस     | २४,७१०                  | . ₹, <b>९</b> ६,५०० |
| पानी की बिक्री                 | 2,32,000                |                     |
| श्रन्य फ़ील श्रौर जुर्माना     | \$3,000                 |                     |
| सूद श्रादि                     | १,१९०                   |                     |
| प्रान्तीय सरकार से सहायता      |                         | ५०,१९३              |
| श्चन्य                         |                         | ४५,५४०              |
| कुर्ज                          | •••                     | <b>२,</b> ⊏६,६५४    |
| पिछुला बाकी (वर्ष के आरम्भ में | )                       | ७०,१५८              |
| योग                            |                         | 19,20,000           |

## इलाहाबाद म्युनिसपैलटी का ब्यय

| मह <sup>्</sup><br>साधारण प्रवन्थ |                          |     | क्षय<br>१,९८,६९४ |
|-----------------------------------|--------------------------|-----|------------------|
| जनताकी रक्षाः—                    |                          |     | ,. ,             |
| श्राग                             | 12,505                   | )   |                  |
| रोशनी                             | ११,९०९<br><b>९२</b> ,०४६ | }   | १,०३,९५५         |
| स्वास्थ्य तथा श्रन्य सुविधाएँ:-   |                          |     |                  |
| पानी                              | ३,७१,८९७                 | )   |                  |
| नाली श्रीर मोरी                   | २,२१,३६९                 | l   | ९,१३,२७७         |
| सफाई                              | २,७०,२५६                 | ſ   | 1,14,100         |
| त्रस्पताल और टीका                 | ४९,७५५                   | j   |                  |
| पार्कश्रादि                       | •••                      |     | १,८९०            |
| मवेशीख़ाना, कवाईख़ाना, सराय       | श्रादि                   |     | 9,680            |
| मबेशो श्रस्पताल                   |                          |     | १५,२२६           |
| जन्म-मरण रजिस्टर                  |                          |     | ३,९२८            |
| निर्माण कार्यः                    |                          |     |                  |
| सङ्क                              | 98,800                   | 1   |                  |
| इमारत                             | 20,298                   | }   | १,३९,५४६         |
| श्चन्य                            | ३४,९५२                   | }   |                  |
| शिक्षा:                           |                          |     |                  |
| स्कूल श्रौर कालिज                 | १,५९,०००                 | 1   | 9 0 9 77 77      |
| लायब्रोरी, म्यूज़ियम              | ३२,२२⊂                   | ſ   | १,९१,२२=         |
| त्र्रान्य                         |                          |     | १,०२,६६०         |
| कर्ज श्रोर सुद                    | •                        |     | १,७४,५८७         |
| बाक़ी देना (वर्ष के अन्त में)     | ••                       | ••• | ७०,०६९           |
| योग                               | A STATE OF THE           |     | 29,76,000        |

नोटीफ़ाइड एरिया—ये अधिकतर पंजाब और धंकुक्रधान्त में हैं। इन्हें म्युनिसपैलटियों के थोड़े-थोड़े से अधिकार होते हैं। ये उसी चेत्र में होते हैं, जहाँ बाज़ार या करवा अवस्य हो और जिसकी जन-संख्या दस हज़ार से अधिक न हो। म्युनिसपैलटियों की अपेक्षा इनकी आय (एवं व्यय) कम है। इनके अधिकांश सदस्य नामज़द होते हैं।

इम्पूर्वमेंट ट्रस्ट — बड़े-बड़े शहरों की उन्नति या सुवार के लिए कभी-कभी विशेष कार्य करने होते हैं, जैसे सड़कों को चौड़ी करना, घनी बन्तियों को हवादार बनाना, ग्ररीबों और मज़दूरों के लिए मकानों की सुन्यवस्था करना, आदि। इन कार्मों के वास्ते 'इस्पूर्वमेंट-ट्रस्ट' बनाये जाते हैं। इनके सदस्य प्रान्तीय सरकार, म्युनिस्पैलटियों तथा व्यापारिक संस्थाओं द्वारा नामज़द किये जाते हैं। ये अपने अधिकार की मूमि आदि का किराया तथा आवश्यकतानुसार ऋथा या सहायता जैते हैं।

पोर्ट ट्रस्ट चन्दरगाहों के स्थानीय प्रवन्ध करनेवाली संस्थाएँ 'पोर्ट-ट्रस्ट' कहलाती हैं। ये घाटों पर मालगोदाम बनाती हैं और व्यापार के सुनीते के अनुधार नाव और जहाज़ की सुव्यवस्था करती है। समुद्र-तट, नगर के निकटवर्ती समुद्र-माग, या नदी पर इनका व्यापार का कि है। इनके समानसद कमिशनर या ट्रस्टों कहलाते हैं। कलकत्ते के अतिरिक्त सब पोर्ट-ट्रस्टों में निवीचित सदस्यों की अपेन्ना नामज़द ही अधिक रहते हैं। अधिकांश सदस्य योरपियन होते हैं। स्युनिसमैलटियों की अपेन्ना

पोर्ट-ट्रक्ट्रों में सरकारी इस्तच्चेप श्रिष्ठिक है। ये ही ऐसी स्थानीय-स्वराज्य-संस्थाएँ हैं, जिनके समासदों को कुछ भत्ता मिलता है। माल-लदाईं श्रीर उतराईं, गोदाम के किराये तथा जहाज़ों के कर से जो आमदनी होती है, वह इनकी आय है। इन्हें आवश्यक कार्यों के लिए कुर्ज लेने का अधिकार है।

विशेष वक्तन्य — हमारी स्थानीय-स्वराज्य-संस्थाओं में अनेक आदमी कोई ख़ास कार्य कम लेकर नहीं पहुँचते, व्यक्तिगत कीर्ति या यश के लिए जाते हैं। वे दलवन्दी करते हैं, जिससे सार्वजनिक हित की उपेचा होती है। पुनः हमारी पंचायतों और ज़िला-बोर्डों की ही नहीं, म्युनिस्पैलटियों तक की स्थिति अच्छी नहीं हैं। हनकी आय बहुत कम है, और इन्हें अपने कार्य के लिए आवश्यक घन के वास्ते परमुखायेक्षी रहना पड़ता है। इसलिए इनके द्वारा किये जानेवाले कार्यों का असन्तेषप्रद रहना स्थामाविक ही है। यह भी उल्लेखनीय है कि यदाप इन संस्थाओं की स्थापना का कार्य आरम्म हुए सौ वर्ष होने को आये, तथापि अब तक इन्हें स्थानीय पुलिस आदि सम्बन्धी कुछ नवीन अधिकार नहीं दिये गये।

इन विषयों में सुधार की बड़ी आवश्यकता है। इसके आतिरिक्त को सक्कन इन संस्थाओं के सदस्य बनें, उन्हें अपने उत्तरदायित्व का स्थान रखते हुए नागरिक कार्यों में उदार दृष्टि-कोण रखना चाहिए। उन्हें सम्प्रदाय या जाति-विरादरी आदि का पचपात न कर अपनें स्वेत्र के समस्त नागरिकों की उस्नति में दत्त-चित्त होना चाहिए।

## उन्तालीसवाँ परिच्छेद सरकारी नौकरियाँ

[इस परिच्छेद में कुछ संधान्तरित राज्यों सम्बन्धी बातों का भी उल्लेख किया गया है, उन पर अमल उस समय होगा जब संघ की स्थापना हो जायगी। वर्तमान अवस्था में संघ सरकार और संबीय व्यवस्थापक मंडल से क्रमश्चः केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल का आश्चय लिया जाना चाहिए।]

किसी देश का शासन अच्छा होने के लिए वहीं कायदे-कानून तो अच्छे होने ही चाहिएँ, पर यहां काओ नहीं है। शासन-कार्य जनता के लिए यथेष्ट हितकर तमी होगा, जब सरकारी कमेंचारी योग्य और अनुभवी हो तथा उनमें लोक-सेवा और देश-प्रेम की भावना हो। को व्यक्ति केवल वेतन के लोभ से काम करते हैं, उनके योग्य होने पर भी बहुधा सर्वसाधारण के प्रति उनका व्यवहार श्राहतकर और अश्विकर होता है।

अरकारी नौकरियों के मुख्य दो मेद हैं:— तैनिक श्रौर मुल्की । पहले भारतवर्ष के तैनिक नौकरियों के विषय में लिखा जाता है। स्त्रीनिक नौकरियाँ सारतवर्ष की सैनिक व्यवस्था करनेवाला सर्वों अधिकारी भारत-मंत्री है। वह ब्रिटिश पालिमेंट के प्रति, अन्यान्य बातों में भारतवर्ष के रक्षा-कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तर-दावी होता है। भारतवर्ष में उसके परामर्श और आदिशानुसार कार्य करनेवाला मुख्य अधिकारी गवर्नर-जनरल है। विधान के अनुसार सेना का निरीक्षण, संचालन और नियंत्रण उसके ही हाथ रहता है। भारत-सरकार के विभागों में से एक विभाग सेना विभाग है, यह पहले बताया जा चुका है। इस पर जंगो लाट (कमडिरन चीक) का प्रमुख रहता है, वह सैनिक परिषद (मिलिटरी कींस्लि) का समापति होता है। इस समय जंगीलाट, गवर्नर-जनरल को प्रवन्धकारियों सभा का सदस्य है, संघ की स्थापना के बाद वह इस समा का सदस्य नहीं हुआ करेगा। सैनिक नौकरियों की व्यवस्था में भारतीय जनता के प्रतिनिधयों अर्थात् भारतीय व्यवस्थापक मंडल का कुछ अधिकार नहीं है।

मुल्की नौकिरियाँ — अब अ-सैनिक या मुल्की पदों की बात खीजिए। भारतवर्ष में कुछ सर्वोच मुल्की पदों के लिए नियुक्तियाँ सम्राद् द्वारा होती है। इनमें गवर्नर-जनरल, तथा बंगाल, बम्बई और मदरास के गवर्नर आदि शामिल हैं। इनका उल्लेख पहले प्रसंगानुसार किया जा जुका है। इन पदों से नीचे इम्पीरियल सर्वित के सदस्यों का दर्जा है। इन्हें इंडियन सिविल-सर्वित (आई० सी० एस०) कहते हैं। ये कर्मचारी प्राय: शान्तों का ही काम करते हैं; परन्तु चूँकि इनकी भर्ती भारत-मंत्री द्वारा समस्त भारतवर्ष के लिए होती है; ये

आल-इंडिया ( अखिल भारतवर्षीय ) सिर्वसवाले कहलाते हैं। इनरें से ही ज़िला-मिलस्ट्रेट, कलेक्टर, ज़िला-अज, सेशन्स जज, काम्श्नर, और रेवन्यू - वोर्ड के सदस्यों आदि की नियुक्ति होती है; यहाँ तक कि ये बंगाल, वम्बई और मदरास को छोड़कर अन्य प्रान्तों के गवर्नर तक हो सकते हैं।

इन कर्मचारियों के बाद दूषरा नम्बर उन कर्मचारियों का है, जो प्राविश्यल (प्रान्ताय) विविल-विवेष के (पी० सो० एव०) कहलाते हैं। इस श्रेगी के कर्मचारी, प्रान्ताय सरकारों द्वारा भिन्न-भिन्न विभागों में, अपनी योग्यतानुसार नियत किये जाते हैं। भर्ती के लिए कभी तो परीचा होती है, और कभी नीचे की धर्विस के स्नादमी उसमें बदल हिये जाते हैं। प्रान्तीय सिविल-सिवंस में प्रान्त का नाम होता है, जैसे भदरास सिविल-सिवंस। इस सिवंस में बाट्यी-कलेक्टर, एक्सट्रा-एसिस्टेट-किमिश्नर, मुन्सिक, स्कूलों के इन्स्पेक्टर, कालिजों के प्रोफ्रेसर, सब-जन, ऐसिस्टेंट सर्जन आदि कर्मचारी होटे हैं। प्रान्तीय सिवंस के बाद सवार्डिनेट-सिवंस या अधीन कर्मचारियों का नम्बर है। इनमें छोटे-से-छोटे कर्मचारी भी सिम्मलित हैं। इन की नियुक्ति भिन्न-भिन्न प्रान्तोय सरकारें अथवा उनके विविध विभागों के उच्चाविकारी करते हैं।

इंडियन सिविल-सर्विस की प्रभुता—भारतवर्ष में सर्व-साधारण के लिए इंडियन सिविल-सर्वित का ही राज्य है। गावों की जनता कलेक्टर को ही सरकार समभती है, जो इस सर्विस का होता है। भारतीय शासन-पद्धति में इस सर्विस का वही स्थान है, जो मनुष्य के अप्रीर में रीढ़ की इड्डी का होता है। इसिलए सरकारी क़ानूनों में इस सिवंधवालों की माँगों का पूरा ध्यान रखा जाता है। इनके लिए उच्च पद अधिक से-अधिक संख्या में सुरक्षित रखे जाते हैं, और इन्हें इर प्रकार से प्रसन्न और संदुष्ट रखने का प्रयत्न किया जाता है। यह कार्य निर्धन भारतीय जनता के लिए बहुत में हगा पड़ता है। विशेष चिन्तनीय बात तो यह है कि भारतवर्ष को (प्रान्तीय) स्वराज्य देने का दावा करते हुए भी ब्रिटिश अधिकारियों ने इस सर्विस को अधिकांश विदेशी बनाये रखने, तथा इसे भारतीय जनता के प्रतिनिधियों अथवा मंत्रियों के नियंत्रस्य से सुक्त रखने, की व्यवस्था की । इस विषय की कुछ बातों का विचार पिछुले परिच्छेदों में हो खका है।

कुछ झातल्य वार्ते—इल सवंस में भर्ती होने की परीक्षा पहले इंगलैंड में होती थी, अब भारतवर्ष में भी होती है। यह परीक्षा प्रतियोगिता से होती है। अर्थात् किसी वर्ष जितने कमेंचारियों की भावश्यकता होती है, उतने ही, परीक्षा में अधिक से अधिक नम्बर पानेवाले व्यक्ति चुन लिये जाते हैं। यहले इंगलैंड की परीक्षा पास किये हुए व्यक्तियों में से चुनाव होता है। उसके बाद भारतवर्ष की परीक्षा पास उम्मेदवारों का नम्बर आता है। इसका परियाम यह होता है कि इंगलैंड में परीक्षा पास करनेवालों की, चुनाव में आने की अधिक सम्भावना होती है और, भारतीय परीक्षा का महत्व कम रह जाता है। पुन: भारतवर्ष में होनेवाली परीचा के आधार पर चुने हुए व्यक्तियों को दो वर्ष विशेष शिक्षा पास करने के लिए इंगलैंड जाना होता है,

( इसका ख़र्च सरकार देती है )। इसके परचात् ये व्यक्ति भारतवर्ष्ट्र के किसी प्रान्त में नौकरों के लिए भेजे जा सकते हैं।

सन् १९९९ ई० के सुवारों के अनुतार निश्चय हुआ या कि जिन सरकारों नौकरियों के लिए भर्ती इंगलैंड में होती है, और जिन में योरपियन और भारतीय दोनों लिए जाते हैं, उनमें सैकड़े पीछे इस् आरतवासी ही भर्ती किये जायँ, और इनमें डेढ़ की सदी वार्षिक दृद्धि तब तक होती रहे, जब तक एक समयिक कमोशन नियत होकर फिर से सब मामले की जाँच करे। सन् १९२३ ई० में नियुक्त ली-कमीशन ने उच्च पदों पर काम करनेवाले योरपियनों के लिए खूब पेंशन तथा भन्ते आदि दिये जाने की सिकारिशों पर अमल करने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, तथापि ब्रिटिश सरकार ने भारत-सरकार से सहमत होकर उसकी प्रधान सिकारिशों को स्वीकार कर लिया। इससे यहाँ शासन-क्यय, जो पहले ही अधिक था, और भी बढ़ गया।

नवीन शासन-विधान और सरकारी नौकरियाँ— नवीन विधान में बड़ी-बड़ी सरकारी नौकरी करनेवालों के हितों का पूर्ण ध्यान रखा गया है। उनकी नियुक्ति, वेतन, पेंशन घीर असं आदि के नियमों में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि उनकी युक्षिश तथा मर्यादा की यथेष्ट रचा हो तथा ने यथा-सम्मन अपने पद पर बने रहें। उनके वेतन आदि सम्बन्धी सरकारी व्यय पर व्यवस्थापक मंडल का मत नहीं लिया जाता। रेलने, श्रायात-नियांत डाक-तार आदि विभागों में पेंग्लो-इंडियनों की नियुक्ति का लिहाज़ रखे जाने कह

3

स्पष्ट आरेश है। यहाँ तक कि यह भी कहा गया है कि प्रतिशत जितने पदों पर वे अब तक रहे हैं, उठका भी भविष्य में विचार रखा जाय। साधारणतः केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित पदों पर नियुक्तियाँ करने तथा उनकी नौकरी की शतें तय करने का कार्य गवर्नर जनरल करेगा और किसी प्रान्त सम्बन्धी यह कार्य उस प्रान्त का गवर्नर करेगा। परन्तु इंडियन-विविल-सर्विस, इंडियन मेडिकल सर्विस, और इंडियन पुलिस सर्विस तथा आवपाशी विभाग के पदाधिकारियों की नियुक्ति भारत-मंत्री ही करेगा।

पिंचलक सिर्वेस कमीशन — नवीन शासन विधान के अनुसार एक पिंकलक सिर्वेस कमीशन संघ या केन्द्र के लिए श्रीर एक एक सिर्वेस कमीशन प्रांचेक प्रान्त के लिए रहेगा। परन्तु यदि दो या अधिक प्रान्त स्थान कर लिए रहेगा। परन्तु यदि दो या अधिक प्रान्त सम्भौता कर लें तो वे एक ही कमीशन रख सकते हैं। संघीय (केन्द्रीय) कमीशन के सभापति और सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा श्रीर प्रान्तीय कमीशन के सभापति और सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा होगी। प्रत्येक कमीशन के कम-से-कम आधे सदस्य ऐसे होंगे, जो नियुक्ति के समय भारतवर्ष में कम-से-कम दस्य वर्ष नौकरी कर सुके हों। संघीय और प्रान्तीय कमीशनों के सदस्यों की संख्या तथा उनकी नौकरी की शर्तें क्रमशः गवर्नर-जनरल और गवर्नर तय करेंगे। इन कमीशनों का कार्थ क्रमशः संघ और प्रान्तीय नौकरियों के लिए नियुक्तियाँ करने के वास्ते परीख़ा लेना तथा इन नौकरियों के सम्बन्ध में गवर्नर-जनरल और गवर्नरों, को विविध विषयों पर आवश्यक परामर्श्व देना होगा। इन कमीशनों का इर्व्व इनके

सदस्यों का वेतन, पेंशन, मत्ता आदि क्रमशः केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार देंगी, और इस पर केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल को मत देने का अधिकार न होगा।

विशेष वक्तन्य पहले बताया जा चुका है कि गवर्नरों तथा गवर्नर-जनरल के अन्यान्य उत्तरतायिकों में एक यह भी है कि वे वर्तमान तथा भृतपूर्व उच्च सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के अधिकारों और हितों की रक्षा करें। यह बात विशेष चिन्तनीय इसलिए है कि यहाँ सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में देश, जाति, या वर्ण विशेष का पक्षपात किया जाता है। योरिययों या ऐंग्लो-इंडियनों के लिए कुछ स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं, तथा इन्हें भारतीयों की अपेक्षा अच्छा समभा जाता है। इससे यह स्वामाविक है कि यहाँ की विविध जातियां भी अपने-अपने आदिमयों के लिए कुछ पद सुरक्षित कराने की माँग करें और यहाँ सामदायिक वातावरण और भी अधिक विषमय हो। इस नीति का सवंधा परित्याग होना चाहिए।

पुनः सरकारी पदों पर विदेशियों का बोलवाला न रहना चाहिए। वे चतुर या अनुभवी हो सकते हैं। पर उनका और इस देश का स्वार्थ भिन्न होने के कारण उनकी योग्यता जनता के लिए हानिकर ही होती है। इसलिए यहाँ कुछ योड़े-से अपवादों को छोड़ कर शेष सब पद भारतीयों को मिलने चाहिएँ। साथ ही सब नौकरों पर, उनका पद कितना ही उच्च क्यों न हो, प्रजा-प्रतिनिधियों का यथेष्ट नियंत्रण होना चाहिए, जिससे जनता का स्वराज्य हो, न कि नौकरशाही का। और, उनके वेतन, भन्ने आदि में जनता की निर्मतता को न सुला

दिया, जाय। सरकारी नौकरियों का वेतनादि अधिक होने का एक परियाम यह भी होता है कि देश के अच्छे-अच्छे मस्तिष्क इसी और भुकते हैं, वे व्यापार, उद्योग आदि अन्य स्वतंत्र कार्यों की उपेक्षा करते हैं। अतः जैसा कि कांग्रेस का सत है, देश-काल का विचार करके साधारणतया यहाँ पदाधिकारियों का वेतन पाँच सी ६०वे से अधिक न होना चाहिए। सन् १९३७ से १९३९ ई० तक, जब कि प्रान्तों में नवीन शासन-विधान के अनुसार शासन-कार्य हो रहा था, जिन प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्री-मंडल थे, उनमें कांग्रेसवादियों ने ५००) मासिक से अधिक वेतन नहीं लिया; यहां तक कि प्रधान-मंत्रों का भी वेतन ५००) रु० ही रहा। आवश्यकता है कि स्मस्त उच्च सरकारी पदों के सम्बन्ध में ऐसे नियम का दृश्ता से पालन किया जाय।

इस प्रसंग में छोटे कर्मचारियों का विषय भी विचारयाय है।
ऊँच वेतन पानेवालों की संख्या तो अपेक्षाकृत कम ही है। अधिकांश नौकरियां तो योड़े-योड़े वेतनवाली ही हैं। भारतवर्ष में लहीं
ऊँचे अधिकारियों को बहुत अधिक वेतन मिलता है, वहाँ छोटे
अहलकारों को बहुत ही कम दिया जाता है। यहां तक कि बहुत-से
सरकारी नौकर अपनी आय से अपने परिवार का पालन-पोषण भी
नहीं कर सकते। उन्हें अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए दूधरे सहाथक कार्यों की खोज करनी पड़ती है। उदाहरणवत् पाठशालाओं
और स्कूलों के कितने-ही अध्यापक 'प्राहवेट टय् शन' करते हैं, अर्थात्
अवकाश के समय बालकों को उनके घर पर पढ़ाते हैं। जिन लोगों
को ऐसा सहायक कार्य नहीं मिलता, उनमें बहुत-से अनुचित मार्ग

अहरा करते हैं। अनेक स्थानों में रिज्यत. या डाली-भेंट अर्थांट का बाज़ार गर्म रहता है। रेल श्रीर पलिस के कर्मचारी तो इस विषय में काफी बदनाम है। यदापि पालम पर प्रायः सरकार की कपा-इध्टि रही है इसमें अन्य विभागों की अपेक्षा अच्छा वेतन दिया जाता है. तथापि अनेक आदमी अधिक वेतनवाले काम की वजाय पलिस की नौकरी इसलिए पसन्द करते हैं कि इसमें उन्हें 'ऊपर की श्रामदनी' की बहुत आशा रहती है। बहाबत प्रचलित है 'छ: के चार कर दे. पर नाम दरोगा घर दे।' ऐसे सरकारी नौकरों से उनका कर्तव्य डीक तरह पालन नहीं होता। वे बहत पक्षपात से काम करते हैं। वे जनता के सामने निन्दनीय उदाहरण उपस्थित करते और उसकी मनोवृत्ति बिगाडते हैं। इन बातों में सधार करने के लिए यह आवश्यक है कि छोटे पदों पर काम करनेवालों का वेतन बढाया जाय। उन्हें इतना बेतन अवश्य दिया जाय कि वे अपना तथा अपने परिवार का साधारण सरगा-पोषगा कर सके। उनके वेतन में अधिक रूपया ख़र्च करना कला कठिन भी न होगा, जब कि ऊँची नौकरीवालों का बेतन घटाकर मर्यादित कर दिया जायगा, जिसके सम्बन्ध में ऊपर लिखा जा चुका है।



## चालीसवाँ परिच्छेद

#### न्यायालय

[इस परिच्छेद की संघ क्रीर संघान्तरित देशी राज्यों-सम्बन्धी वार्ते, यहाँ संख की स्थापना होने पर अमल में क्रायेंगी।]

संघ-न्यायालय— नवीन विघान के अनुसार भारतवर्ष का सर्वोच्च-न्यायालय संघ-न्यायालय है। यह देहली में है। इसके प्रधान जज को भारतवर्ष का चीफ्र-जिस्टिस कहते हैं। उसके अतिरिक्त, इसमें आवश्यकतानुसार छः जज रहते हैं। जजों की नियुक्ति सम्माट हारा की जाती है। प्रत्येक जज पैस्ट वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। हां, वह गयनंर-जनरल को त्याग-पत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। सम्माट, दुराचार या मानसिक अथवा शारीरिक निर्वेजता के आधार पर, उसे अपने पद से हटा सकता है, जब कि प्रिवी कौंसिल की जुडीशल कमेटी की भी ऐसी सम्मति हो। जज अथवा चीफ्र-जिस्टिस के पद पर नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति में निर्वारित योग्यता होना आवश्यक है। जजों का वेतन, भत्ता और सार्ग-व्यय,

योग्यता होना आ

250 \$ +12 + 41

खुडी का वेतन और पेंशन आदि सपरिषद सम्राट् निर्धारित करती है। किसी जज के नियुक्त हो जाने पर उसके वेतन या छुडी अथवा पेंशन आदि के अधिकार में कमी नहीं की जा सकती।

इसका अधिकार-क्षेत्र — संघ-न्यायालय के दो भाग हैं—
आरिजनल और अपील भाग। संघ, प्रान्तों और देशी राज्यों का क़ानूनी
अधिकार-सम्बन्धी मत-भेद होने पर उसका कैसला केवल संघ-न्यायालय
में होता है। और यह न्यायालय उसका विचार अपने 'आरिजनल'
भाग में करता है। देशी राज्य से सम्बन्ध रखनेवाले विशेषतया उसी
मत-भेद का विचार होगा, जिसका सम्बन्ध (क) भारतीय शासन-विधान की व्याख्या से या इस विधान के अन्तर्गत दी हुई सम्राट्की
किसी आज्ञा से हो, या (ख) इस बात से हो कि देशी राज्यों के संघ में
सम्मिलित होने के शर्तनामे के अनुसार, संघ का शासन या व्यवस्था-संबन्धी अधिकार कहाँ तक है, या (ग) इस बात से हो कि संघीय
व्यवस्थापक मंडल का कोई क़ानून किसी देशी राज्य में कहाँ तक
लागू हो सकता है।

संय-स्यायालय में ब्रिटिश मारत के किसी हाईकोर्ट के ऐसे फ़ैसले या श्रंतिम आज्ञा की अपील हो सकती है, जिसके विषय में हाईकोर्ट तसदीक़ कर दे कि उसमें शासन-विधान की व्याख्या से या विधान के अन्तर्गत सपरिषद सम्राट् की किसी आज्ञा से संम्बंधित कोई महत्व-पूर्य क़ान्ती प्रश्न आता है। क़ान्ती प्रश्न का ठीक निर्याय न होने के आषार पर, संघान्तरित देशी राज्यों के हाईकोर्टों के उन विषयों के फ़ैसलों की अपील संघ-स्यायालय में हो सकेगी, जो इस स्थायालय के आरिजरुल भाग में लिये जा एकते हैं, (यह विषय पहले बताये जा खुके हैं)। संबीय व्यवस्थापक मडल कानून बनाकर एव-न्यायालय को निर्धारित प्रकार के, साधारखात्या पन्द्रह हज़ार रुपये या अधिक के, दीवानी दावों की अपील सुनने का अधिकार दे सकता है। वह इस बात की भी व्यवस्था कर सकता है कि ब्रिटिश भारत के हाईकोटों के सब या कुछ दीवानी मामलों की अपील सीची प्रिवी-कौंसिल में नहीं।

थिद गवर्नर-जनरल किसी सार्वजनिक महत्व के क़ानून के प्रश्न पर संब-न्यायालय की सम्मित लेना चाहे तो यह न्यायालय उसके सम्मित लेना चाहे तो यह न्यायालय उसके सम्मित लेना चाहे तो यह न्यायालय उसके सम्मित स्वा का स्वाकृति से समय-समय पर अपनी कार्य-पद्धति के नियम बना सकता है, जिनमें यह बातें भी सम्मितत होगी:—इस न्यायालय में कैसे वकील आदि पैरवी कर सकते हैं, कितने समय में यहाँ अपील दाख़िल की जानी चाहिए, सुक़हमें की कार्रवाई में क्या-क्या ख़र्च हो, क्या फ़ीस लगे, किस प्रकार व्यर्थ अपीलों का तुरन्त निपटारा कर दिया जाय, और किसी विषय के विचारार्थ कम-से-कम कितने जज बैठे, जो तीन से कम न हों। इस न्यायालय का सब काम ऑगरेजी में होगा और इसकी फ़ीस आदि को आंमदनी केन्द्रीय आय में समिमलित की जाया करेगी।

संघ-न्यायालय के फ़ैसले की अपोल प्रियी-कॉिशल में हो सकती है। जिन मामलों का संघ-न्यायालय अपने आरिजनल आग में फ़ैसला कर सकता है, उनकी अपील संघ-न्यायालय की अनुसति के बिना हो सकती है। अन्य विषयों के जैसले की अपीज़ संघ-न्यायांलय या सपरिषद सम्राट्की अनुमति मिलने पर ही होती है। संघ-न्यायालय द्वारा (तथा प्रिवी-कौंसिल के फैसलों से) स्वित किया हुआ क़ानून प्रंसगानुसार ब्रिटिश-भारत के सब न्यायालयों में मान्य होता है।

हाईकोर्ट — निम्नलिखित न्यायालय हाईकोर्ट माने गये हैं:— कलकत्ता, मदरास, बम्बई, इलाहाबाद, लाहोर, पटना तथा नागपुर के हाईकोर्ट; अवघ का चीफ कोर्ट, पश्चिमोत्तर-सोमा-प्रान्त और सिंघ के चीफ़-किस्पर्श्व कोर्ट। इनके अतिरिक्त सपरिषद सम्राट् ब्रिटिश भारत में किसी न्यायालय को हाईकोर्ट के अधिकार दे सकता है तथा कोई नया हाईकोर्ट बना सकता है।

साधरणतथा प्रत्येक प्रान्त के लिए एक प्रथक हाईकोर्ट है। परन्तु कलकत्ते का हाईकोर्ट वँगाल और श्रासाम के वास्ते, लाहीर का हाई-कोर्ट पंजाब और देहली के वास्ते, और पटना का हाईकोर्ट विहार और उड़ीसा के वास्ते हैं। इलाहाबाद का हाईकोर्ट संयुक्तप्रान्त के केवल श्रागरा माग के लिए है, श्रवस के लिए नहीं है।

े जाजों की संख्या — प्रत्येक हाईकोर्ट में एक चीक्त-जस्टिस और कुळ जज होते हैं। उनकी संख्या निश्चित करने का अधिकार सम्राट को है। इस समय विभिन्न हाईकोटों के जजों की अधिकतम संख्या चीफ जस्टिस सहित, निम्न लिखित निर्धारित की हुई हैं:— कलकत्ता हाईकोर्ट २०, मदरास १६, लाहौर १६, बम्बई १४, इलाह्यबाद १३, पटना १२, नागपुर ८, अवध का चीककोर्ट ६, सिंघ और पश्चिमोत्तर-सीमाप्रान्त के जुड़ीशल-कमिश्नर्ध-कोर्ट कमशः ६ और ३।

जजों की नियुक्ति—जज के पद पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है, जो :—

- (१) कम-से-कम दस साल बैरिस्टर रह चुका हो,
- (२) इंडियन िविल-सर्विष का कम-से-कम दत्त साल तक सदस्य रहा हो, अप्रैर कम-से-कम तीन साल ज़िला-जज का काम कर चुका हो,
- (३) ब्रिटिश भारत में कम-से-कम पाँच वर्ष ऐसे पद पर रहा हो, जो सब-जज याजज खक्तीका के पद से नीचान हो,
- (४) कम-से-कम दस वर्ष तक किसी हाईकोर्टका वकील, स्रोडर या एडवोकेट रहा हो।

इससे स्पष्ट है कि जजों के पद, इंडियन विविज्ञ-विवैध के सदस्यों को भी पर्याप्त संख्या में प्राप्त हो सकते हैं। इन पदों पर नियुक्ति सम्राट् द्वारा होती है, आवश्यकता होने पर अस्थायों कर से गवनंर-जनरल भी योग्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।

नये विधान से पूर्व भी इन जर्जों की नियुक्ति सम्राट् द्वारा ही होतों थी। परन्तु उस समय चीफ्र-जस्टिस ग्रपनी सिफ्रारिश प्रान्तीय सरकार को भेजता था। यह सिफ्रारिश भारत-सरकार द्वारा भारत-मंत्री के पास भेजी जाती थी और श्रस्थायी नियुक्ति प्रान्तीय-सरकार द्वारा की जाती थी। श्रद प्रान्तीय स्वराज्य की स्थावना हो जाने से इस विषय का

पूर्व अधिकार प्रान्तीय सरकारों अर्थात् मंत्री-मंडलों को दिया जाना चाहिए था। परन्तु यह दिया नहीं गया।

पहले नियमों के खनुसार इंडियन सिविब-सिविस के सदस्य जर्जों की दो-तिहाई से खिक जगहों पर नियुक्त नहीं हो सकते थे। आवश्यकता थी कि न्यायालयों के लिए उनकी नियुक्ति विलक्कल बन्द कर दो जाती; परन्तु खब तो उनकी संख्या का कोई प्रतिबन्ध न रहने सं, उनके लिए मार्ग और भी प्रशस्त हो गया है।

जजों का वेतनादि: — प्रत्येक जज साठ वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता है। जजों का वेतन, भत्ता, मार्ग-व्यय, छुटी का वेतन और पंशन आदि समय-समय पर सपरिषद सम्राट् निश्चय करता है जजों की नियुक्तों हो जाने पर, उसके वेतन या छुटी अथवा पंशन आदि के अधिकार में कमी नहीं की जाती। इस समय कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ-जिस्टिस का वार्षिक वेतन ७२,०००) निर्धारित है; मदरास, बम्बई, हलाहाबाद, पटना और लाहौर के हाईकोर्ट के चीफ-जिस्टिस का क्रिक्ट के चीफ-जिस्टिस का वार्षिक वेतन ७२,०००) है। तागपुर हाईकोर्ट के चीफ जिस्ट में से प्रत्येक का वार्षिक वेतन ४०,०००) और उसके जजों में से प्रत्येक का वार्षिक वेतन ५०,०००) और उसके जजों में से प्रत्येक का वार्षिक वेतन ५०,०००) और उसके जजों में से प्रत्येक का वार्षिक वेतन ५०,०००) और उसके जजों में से प्रत्येक का ४०,०००) है।

जो हाईकोर्ट जिस प्रान्त में है, उसका न्यय, उस प्रान्त का गयनंर अपने न्यक्तिगत निर्णय से स्वीकार करता है। उस पर प्रान्तीय न्यवस्थापक सभा का मत नहीं लिया जाता। जो हाईकोर्ट एक से अधिक प्रान्तों के लिए काम करते हैं, उनका न्यय उन प्रान्तों में बँट जाता है।

हाईकोर्ट का अधिकार-क्षेत्र—हाईकोर्टों का चेत्र ग्रीर आधिकार कार्न्त से निश्चित हैं और सम्राट् की आज्ञा से ही उनमें परिवर्तन हो सकता है। प्रत्येक हाईकोर्ट में दो भाग होते हैं। 'श्रीरिजनल' और अपील भाग। साधारणतथा 'प्रारिजनल' माग का कार्य-चेत्र हाईकोर्टवाले नगर की सीमा से वाहर नहीं होता। हस भाग में उस स्थान के सब दीवानी मामले जाते हैं, जो 'स्माल-काज़-कोर्ट' अर्थात् अदालत ख़क्कीका में नहीं जा सकते; तथा ऐसे सब कीजदारी मुकदमें जाते हैं, जिनका अन्य स्थानों में सेशन जज की अदालतों में कैसला हो। हसी भाग में कीजदारी मामलों के उन अपराधियों का विचार होता है, जिनका विचार मुक्किसल अदालतों में नहीं हो सकता। हाईकोर्ट, वादी-प्रतिवादी की प्रार्थना पर, अथवा न्याय के विचार से, मुकदमों को सब-जजों को अदालतों से उठाकर अपने हस (आरिजनल) भाग में ले सकते हैं।

अप्रील भाग में 'आरिजिनल' भाग के तथा मुक्तस्तिल अदालतों के फ़ैसलों की अपील सुनी जाती हैं।

हाइँकोर्ट अपनी नियमित सीमा की सब दीवानी तथा कौजदारी अदालतों का नियंत्रण व निरीक्षण करते हैं। प्रान्तिक सरकारों की स्वीकृति से वे उनकी कार्य-प्रणाली के नियम बना सकते हैं; 'अटनीं', अमीन और मोहरिंर आदि की क्षीस की दर ठहरा सकते हैं। वे सुक़दमें को या उसकी आपील को, एक अदालत से दूसरी, उसके समान या उससे बड़ी, अदालत में बदल सकते एवं अदालतीं

की 'रिटर्न' अर्थात् लेखा माँग सकते हैं। प्रायः माल (लगान)-सम्बन्धी मुक्कदर्सों का, हाईकोर्ट के 'आरिजिनल' भाग में क्रैसला होनेग का रिवाज़ नहीं है। हाईकोर्टों का सब काम अँगरेज़ी भाषा में होता है।

रेवन्यू को टें— मालगुज़ारी सम्बन्धी सब बातों का फ़ैसला करने के लिए कहीं-कहीं रेवन्यू-कोर्ट, और कहीं-कहीं सेटलमेंट (बन्दोबस्त) कमिशनर हैं। इनके अधीन कमिशनर, कलेक्टर, तहसीलदार आदि रहते हैं, जिन्हें लगान, मालगुज़ारी और आवपाशी आदि के मामलों का फ़ैसला करने का निर्धारित अधिकार है।

दीवानी अदालतें — हाईकोटों के नीचे दीवानी और फौजदारी की श्रदालतें हैं। भिन्न-भिन्न प्रान्तों में इनके संगठन तथा
नियमों में कुछ-कुछ मेद है। प्रायः हर एक ज़िले एक ज़िला-जज
होता है। उसकी श्रदालते ज़िले में सबसे बड़ी दीवानी श्रदालत है। उसमें नीचे की श्रदालतों के फैसलों की श्रपील हो सकती
है। ज़िला-जज के नीचे स्वार्डिनेट-जज या स्व-जज होते हैं। (इन्हें
संयुक्त प्रान्त में सिविल जज कहते हैं)। कलकत्ता, बम्बई, मदरास
तथा कुछ श्रन्य स्थानों में 'स्माल काज़ कोर्ट' या श्रदालत ख़कीफा
है, जो छोटे-छोटे मामलों में जल्दी तथा कम ख़र्च में श्रांतम निर्णय
सना देती हैं।

फ़्रीजदारी श्रदालातें - क्रीजदारी के मामलों का विचार करने के लिए प्रत्येक ज़िले में, या कुछ ज़िलों के एक समूह में, एक 'सेश्चर-कोर्ट' रहता है। इसका प्रधान भी ज़िला-जज ही होता है; जो फ़्रीज-दारी के श्रधिकार रखने के कारण, सेशन जज का कार्य सम्पादन करता है। उसे अन्य सहकारी सेशन जजों से इस काम में सहायता मिल सकती है। फ़ीजदारी के मामले में सेशन कोटों के अधिकार हाईकोटों सरीखे ही हैं। हाँ, मृत्यु-सम्बन्धी हुक्म हाईकोटें से स्बोकृत होना चाहिए। इनमें फ़ीसज़ा जूरी या असेसरों की सहायता से होता है। असेसर जज को अपनी सम्मति पर चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

सेशन जज के नीचे मजिस्ट्रेट रहते हैं। वम्बई, कजकत्ता और मद-रास में 'प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट', छावनियों में छावनी-मजिस्ट्रेट एवं नगरों और कस्बों में 'आनरेरी' अर्थात् अवैतानिक मजिस्ट्रेट और पहले, दूसरे तथा तीसरे दर्जे के मजिस्ट्रेट रहते हैं। प्रेसीडेन्सी मजि-स्ट्रेट तथा अव्वल दर्जे के मजिस्ट्रेट को दो साल तक की क़ैद और एक हज़ार रुपये तक जुर्माना करने तक का अधिकार होता है। दूसरे दर्जे के मजिस्ट्रेट छ: मास तक की क़ैद और दो सौ रुपया जुर्माना कर सकते हैं। तीसरे दर्जे के मजिस्ट्रेट एक मास तक की क़ैद और पन्नास रुपये तक जुर्माना कर सकता है।

आनरेरी मिलस्ट्रेटों के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि ये पहले प्रायः अधिकारियों के कुपा-पात्र होने से ही अपने पद पर नियुक्त कर दिये जाते थे, इनमें उसके लिए यथेष्ट योग्यता न होती थी। अतः इनके द्वारा न्याय-कार्य अच्छी तरह नहीं होता था। कांग्रेसी शासन में इनकी नियुक्ति में शिक्षा, योग्यता आदि का बिचार किया गया। देश में अनेक अवकाश-प्राप्त आदमों ऐसे मिल सकते हैं, जो इस कार्य को करने के लिए थयेष्ट योग्य हो और साथ ही अवैतनिक हुए से इसे करने के लिए तैयार भी हों। उनकी नियुक्ति से, इस विभाग की कार्य-क्षमता बढ़ायी जा सकती तथा इसके खुर्च में भी बहुत किकायत हो सकती है।

अपील-पद्धित-यहाँ दूषरे बार तोसरे दर्जे के मिनस्ट्रेट के क्रैसकों के विश्व, ज़िला-मेजिस्ट्रेट के सामने अपील हो सकती है; और अवन्य दर्जे के मिनस्ट्रेट के क्रैसकों की अपील सेशन कोर्ट में चल सकती है। जिन मनुष्यों को मुक्समें की प्रारम्भिक दशा में सेशन कोर्ट ने दोषां उद्दराया हो, उनकी अपील उस प्रान्त के चीक कोर्ट ने दोषां उद्दराया हो, उनकी अपील उस प्रान्त के चीक कोर्ट या हाईकोर्ट में हो सकती है। जब मुखु का हुक्म दे दिया जाता है तो प्रान्त के शासक या वायसराय के पास दया के लिए दफ्नीस्त दी जा सकती है। दीवानी के मुक्समें में भी अपील के लिए कम स्थान नहीं है। मुंसिक के क्रैसलों की अपील ज़िता-जज के यहाँ हो सकती है, जो यदि चाहे तो उसे सब-जज के पास मेज सकता है। सब-जज या ज़िला-जज के फ्रैसलों की अपील कुछ दशाओं में जुड़ीशल-किमश्नर्स-कोर्ट में, या हाईकोर्ट में हो सकती है। हाईकोर्ट के कुछ फ्रैसलों की अपील संय-न्यायालय में हो सकती है। हाईकोर्टो के कुछ फ्रैसलों की अपील संय-न्यायालय में हो सकती है। हाईकोर्ट में आपील हंगलैंड की प्रिवी-कींस्ल तक भी पहुँचती है।

पैचायरों — गांवों में पंचायतों को कुछ छोटे-छोटे दोवानी और फ़ीजदारी मामलों का फ़ैसला करने का अधिकार है। गत वर्षों में, खब प्रान्तों में, विशेषतया कांग्रेवी प्रान्तों में, इनका विस्तार और वृद्धि हुई है। आशा है, इससे जनता की, सुक्दमेगाली द्वारा होने वाली, हुनि कम हो जायगी। नागरिकों को चाहिए कि इनके कार्य

में यथेष्ट सहयोग प्रदान करें। पंचायतों से विशेष लाभ यह है कि पंच स्थानीय व्यक्ति होने से मामले-पुकृदमें के सम्बन्ध में अव्छी जान-कारी रखते हैं, और इसलिए न्याय अव्छा कर सकते हैं; क्योंकि पंचायतों में वकील पैरवी नहीं करते और अदालती स्टाम्प आदि की क़क्सत नहीं होती, ईनके द्वारा मुकृदमों का कैसला कराने में लोगों का खर्च भी कम पढ़ता है। निदान, पंचायतों का काम अभी बहुत बढ़ाने की आवश्यकता है।



## इकतालीसवाँ परिच्छेद सरकारी आय-व्यय

[ इस परिच्छेद में बिटिश भारत के ही आय-व्यय पर विचार किया गया है। देशी राज्यों के हिसाब के सम्बन्ध में कुछ वार्ती का उल्लेख अगले परिच्छेद में किया जायगा।]

ब्रिटिश भारत का हिसाब — ब्रिटिश मारत में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें प्रति वर्ष कुल मिलाकर लगभग तीन सौ घरये वस्तुल करती और इसके करीव ही ख़र्च करती हैं। साधारयात्रया यह समक्षा जाता है कि सरकारी ब्राय तथा व्यय लगभग दो-दो सौ करोड़ क्षये है, सरकारी हिसाब में श्राय की तथा व्यय की रक्तमों का जोड़ यही दिखाया जाता है। बात यह है कि रेल, डाक, तार, नहर श्रादि से जो कुल आय होती है, उसमें से इन कार्यों के प्रवन्ध और संचालन आदि में ख़र्च होनेवाला घरणा निकालकर विशुद्ध आय ही हिसाब में दिखायी जाती है। इसी प्रकार इन महों के व्यय में, इनके विविध कर्मचारियों के बेतन आदि का ख़र्च न दिखाकर केवल इन कार्यों में लगी हुई पूँजी का सुद्ध ही दिखाया जाता है। इसके श्रातिरक्त,

इन कृषों में जो मुलधन लगता है, वह भी ख़र्चकी रक्तमों में सम्मिलित नहीं किया जाता, श्रलग दिखाया जाता है।

सरकारी हिराब के लिए किसी वर्ष की १ अप्रैल से लेकर, अगले वर्ष की ३१ मार्च तक एक साल समक्ता जाता है। इस प्रकार १ अप्रैल सन् १९४१ से ३१ मार्च सन् १९४२ तक के साल को सन् १९४१ —४२ई० कहते हैं। वर्ष आरम्म होने से पूर्व बजट-एस्टिमेट या आय-व्यय का अनुमान तैयार किया जाता है। इसे व्यवस्थापक समाओं में उपस्थित करते समय गत वर्ष के आय-व्यय के अनुमान का संशोधन भी कर लिया जाता है। उस समय लगभग ११ महीने का असली हिसाब और साल के शेष समय का अनुमानित हिसाब रहता है। इसे संशोधित अनुमान कहते हैं। कुछ समय पीछे वर्ष भर के आय-व्यय के ठीक अंक मिल जाने पर वास्तविक हिसाब प्रकाशित होता है।

राज्य साधारग्रात्या पहले यह विचार करता है कि उसे देश में क्या-क्या काम करने हैं, उनमें कितना ख़र्च होगा। इस खर्च के लिए वह आय-प्राप्ति के मार्ग निकालता है, और विविध कर आदि निश्चय करता है। इसलिए यहाँ सरकारी व्यय का विचार पहले किया जाता है और सरकारी आय का पीछे। यह समरग्र रखना चाहिए कि चीफ-किमिश्नरों के प्रान्तों का व्यय और आय केन्द्रीय सरकार के हिसाब में शामिल की जाती है।

केन्द्रीय सरकार का व्यय—श्रागे यह बतलाया जाता है कि भारत सरकार की ख़र्च की मुख्य-मुख्य महें क्या है श्रीर उनमें कितना खर्च होता है।

### (सन् १९४०-४१ ई० के व्यय का अनुमान)

| 1                          | 1 11 23 11 17 3 |
|----------------------------|-----------------|
| मद                         | लाख रुपये       |
| १—कर·प्राप्ति का व्यय      | ¥,00            |
| २—रेल ( सूद आदि )          | <b>₹</b> ₹,५१   |
| ३—आवपाशी                   | ११              |
| ४—डाक तार                  | 90              |
| ५—सूद                      | १२,११           |
| ६ विवित्त शासन             | ११,८१           |
| ७—मुद्रा, टक्साल           | ६२              |
| <सिविल निर्माण कार्य       | ₹,₹३            |
| ९—सैनिक व्यय               | 46,88           |
| १० — विविध ब्यय            | ٧,٥٩            |
| ११प्रांतों को दी हुई रक्नम | ३,०५            |
| योग                        | ₹.₹⊏.७₹         |

#### श्रव इन मदौं का कुछ परिचय दिया जाता है।

कर-प्राप्ति का ज्यय-इस ज्यय में आयात-निर्यातकर, उत्पा-दन-कर (चीनी आदि का), आय-कर, अफ़ीम और नमक आदि विभागों के कर्मचारियों के वेतन के आदि के अतिरिक्त अफ़ीम और नमक तैयार करने का ख़र्च भी सम्मिलत है। यह ख़र्च यहाँ अन्य देशों की अपेक्षा अधिक होने का एक कारण यह है कि यहाँ उच्च कर्मचारी, को अप्रक्रकर आँगरेल है, बहुत वेतनादि पाते हैं। रेल, आवपाशी, डाक और तार —इस व्यय में इन महीं में लगाई हुई पूंजी का सुद गिना जाता है। ये कार्य सुख्यतया आय के लिए किये जाते हैं।

सूद --यह ख़र्च ऐसा है, जिसके बदले में हमें न तो इस समय ही कुछ मिलता है और न भिवश्य में ही कुछ मिलेगा। सूद उस रक़म पर दिया जाता है जो भारत-सरकार ने ऋषा लेकर युद्ध आदि में ख़र्च की है। इस ऋषा की मह का बहुत सा रूपया चुकाया जा चुका है। जितना ऋषा शेष है, उसका सूद दिया जाता है। [उत्पादक कार्यों के ऋषा का सूद इस मह से अलग उन कार्यों के हिसाव में दिखाया जाता है।]

सिवित शासन—इस महमें भारत-सरकार भारतीय व्यवस्थापक मंडल और इनके दफ़रों का तथा बन्दरगाहों. और चीफ़-किमश्नरों के प्रान्तों का सब ख़र्च सिम्मलत होता है। भारतवर्ष में शासन-व्यय बहुत अधिक है, कारण, जैसा कि पहले कहा गया है, यहाँ के उच्च अधिकारियों का वेतनादि बहुत अधिक है। और, वह क़ानून से निर्धारित होने से ब्यवस्थापक मंडल उसमें कुछ कमी नहीं कर सकता। इस मह में वास्तविक कमी तभी हो सकती है, जब विधान में यथेष्ट परिवर्तन हो।

मुद्रा, टकसाल और विनिषय—इस मह में इन विषयों के केन्द्रीय कार्यालयों का तथा टकसाल चलाने का ख़र्च शामिल है। विनिषय को कान्त्री दर एक शिलिंग छा पैंस फ्री रुपया है। जब कमी व्यवहार में, यह दर गिर जाती हैं, उदाहरण के लिए फ्री रुपया की रुपया एक शिलिंग चार पैंच हो जाती है, तो इससे जो ज्ति होतीहै, वह विनिमय-सम्बन्धी ख़र्च में डाली जाती है। (यदि विनिमय की दर बढ़ जाय तो उससे होनेवाला लाभ, विनिमय की श्राय-में शामिज किया जाता है)।

सिविता निर्माण कार्य-इस मद्द में भारत-सरकार से सम्बन्ध रखनेवाली इमारतें तथा दक्तर, एवं समुद्रों में रोशनी-घर आदि बनाने और उनकी मरम्मत करने का व्यय सम्मिलित है।

सेना—इस मह में स्थल-सेना, जल-सेना तथा हवाई-सेना का खर्च सम्मिलत है। सन् १८५६ ई० में वार्षिक सैनिक व्यय साढ़े बारह करोड़ क्यये था। सन् १८५७ के बाद यह व्यय बढ़ कर साढ़े चौदह करोड़ क्यये हो गया और १८८५ में सबह करोड़ हुआ। योरपीय महायुद्ध से पूर्व सन् १९१३-१४ में यह लगमग ३० करोड़ क्यये था। महायुद्ध में यह और बढ़ा। सन् १९२२-२२ ई० में यह ७८ करोड़ पर जा पहुँचा। इस वर्ष किकायत-कमेटी बैठी। पक्षात्

भारतनासियों की आर्थिक स्थिति देखते हुए यह व्यय अत्यन्त अधिक है। इस व्यय के बहुत अधिक होने के कारण यहाँ अनेक लोकोपयोगी कार्यों के लिए घन की चिन्तनीय कभी रहती है। इसमें शीघ्र काफ़ी कभी होनी चाहिए। अधिक से अधिक यह आधा रह जाना चाहिए।

र्ण्डस समय महायुद्ध जारी हैं, और इंगलैंड ने मारतवर्ष को युद्ध-संलग्न बोधित कर रखा है। सरकार यहाँ युद्ध-सम्बन्धी आयोजन कर रही है। इसलिए सैनिक ड्यय और भी अधिक हो-रहा है। सन् १९४१-४२ में ८४ करोड़ रु० केवल सेना में खर्च होने की अनुमान हैं, जब कि इस वर्ष की कुल श्राय केवल १०४ करोड़ रु० होगी।

विविध व्यय—इसमें स्टेश्नरी, प्रिंटिंग ( छपाई ) और पेंशन आदि का व्यय सम्मिलित है। विशेष रूप से होनेवाला व्यय भी इसी में जोड़ दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार की आय—आगे यह बताया जाता है कि भारत- धरकार की आय की महें कौन-कौन सी हैं और इनमें कितना-कितना खर्च होता है।

| (सन् १९४०-४१ की आय का          | श्रनुमान )     |
|--------------------------------|----------------|
| मद्द<br>१—त्र्यायात-निर्यात-कर | रुपये<br>३७,८६ |
| २ उत्पादन-कर (चीनी आदि पर)     | ११,४४          |
| ३—ग्राय-कर                     | १४,२०          |
| ४कारपोरेशन कर                  | ષ,ર૦           |
| थू—नमक                         | ⊏,₹०           |
| ६—ऋप्रीम                       | ४७             |
| ७—-श्रन्य कर                   | १,०१           |
| <b>द—रे</b> न                  | ३७,⊏२          |
| ९—डाक-तार                      | १,०७           |
| १०—सुद                         | ६१             |
| ११—मुद्रा, टकसाल श्रौर विनिमय  | १,२४           |
| १२ सिविल निर्माण-कार्य         | ₹₹.            |
| १३—धैना                        | ध्,८९          |
| १४—विविध ग्राय                 | <b>६,२९</b>    |
| योग                            | HIE            |

श्रव इन महों का कुछ परिचय लीजिए।

श्रायात निर्यात कर — यह कर भारतवर्ष में बाहर से आने तथा यहाँ से विदेश जानेवाले माल पर लगता है। श्रायात कर उन व्यापारिक समभौतों का विचार रखते हुए लगाये जाते हैं, जो भारतवर्ष के अन्य देशों से हुए हैं। इंगलैंग्ड के माल पर प्राय: १० फ्री सदी कर की रियायत है। अर्थात् उस पर, उस तरह के, अन्य देश के माल की अपेक्षा इतना कर कम लगता है। इसके बदले में इंगलैंड भारतवर्ष के माल पर इतना ही कम कर लगाता है। लोहा, कागज़, कपड़ा आदि के आयात पर 'संरच्च्या' कर लगाया जाता है; इसका उद्देश्य यह होता है कि भारतवर्ष में पहले लिखा जा खुका है।

उत्पादन-कर—यह कर भारतवर्ष में बननेवाली चीनी और दियासलाई पर लगता है। विदेशों से आनेवाली इन वस्तुओं पर भारी संरक्त्य-कर लगने के कारण वहाँ से इन वस्तुओं का आयात कम होता है और फल-स्वरूप सरकार को उस मद्द से आय भी कम होती है। उसकी पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार यह कर लगाती है।

आय-कर और कारपोरेशन-कर—यह कर विशेषतया धुनाफ़े या वेतन पर लगता है। किसी भी वर्ष आय-कर उससे पिछली वर्ष की आमदनी पर लगाया जाता है। अतः कुल आय-कर और उसकी वस्त्वयावी के आधार पर देश की पिछली वर्ष की आर्थिक स्थिति का अग्रुमान किया जा सकता है। यह कर दो इज़ार रुपये से कम आमदनी

पर नहीं लगाया जाता; इतनी आय एक परिवार के लिए आवश्यक मानी जाती। व्यक्तियों, रिजस्टरी न की हुई फ़र्मों (कोठियों) और संयुक्त परिवारों की आय पर इस कर का स्वरूप वर्दमान है, अर्थात् जितनी आय अधिक होती है, उतनी ही कर की दर बढ़ती जाती है। गत योरपीय महायुद्ध के समय से पचीस हज़ार या इससे अधिक की आय पर सुपर-टैक्स (अतिरिक्त कर) लगता है। आय-कर की तरह इसकी दर भी वर्षधान है।

प्रत्येक कम्पनी और रिजस्ट्री की हुई फर्म से आय-कर तथा सूपर-टेक्स एक निर्घारित दर से लिया जाता है। इसे कारपोरेशन-कर कडते हैं।

नमक-कर — यह एक उत्पादन-कर है और उस नमक पर १) प्रित मन के हिसाव से लगता है, जो यहाँ बनाया जाता है। यह कर बहुत अधिक है, और अखरनेवाला हैं। नमक भोजन का आवश्यक पदार्थ होने से इस पर लगनेवाला कर जीवन-रक्षक वस्तु पर कर है, और इसका भार ग्रीव-से-ग्रीव आदमी पर पड़ता है। इस प्रकार इस कर का अनुचित होना स्वयं-सिद्ध है। इसीलिए इस कर का यहाँ घोर विरोध किया जाता है।

अफ़्रीम-कर — अब से तीस वर्ष पूर्व अक्षीम की, चीन आदि देशों में ख़ूब नियात होती थी। और, भारत-सरकार को इस मादक पदार्थ के कर से बहुत आमदनी होती थी। अब भारतवर्ष से, औषि के रूप के सिवाय इसकी कहीं नियात नहीं होती। इसलिए इसकी आय भी बहुत कम — पहले की अपेखा तो नाम-मात्र की ही — होती है। अन्य कर — केन्द्रीय सरकार को यह आय प्रायः देशी राज्यों से मिलनेवाले नज़राने से होती है, जो प्रायः उन संधियों के अनुसार मिलता है, जिनसे पूर्व काल में देशी राज्यों के कुछ स्थानों का ब्रिटिश भारत के स्थानों से परिवर्तन हुआ था, या जिनसे देशी नरेश अपने राज्य में क्रीज रखने के उत्तरदायित्व से मुक्त हुए थे।

रेला — भारतवर्ष में रेलों में लगभग नौ सौ करोड़ रूपये लगे हुए हैं, अधिकांश पूंजी और प्रवन्ध विदेशी हैं। जनता के हितों की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। यदि माल ले जाने की दरों में आवश्यक परिवर्तन किया जाय और जनता की सुविधाओं का यथेष्ट ध्यान रखा जाय तो इनसे बहुत लाभ हो।

इस मह की आय के हिसाब के वास्ते सरकारी रेलों की कुल आय में से उनके चलाने का ख़र्च तथा कम्पनियों को दिया हुआ प्रनाफ़ा घटा दिया जाता है और शेप में कम्पनियों की रेलों से होने वाली आय जोड़ दी जाती है। उन् १९२५ ईं के से रेलों का हिसाब अन्य सरकारी हिसाब से पृथक कर दिया गया है। इस समय यह व्यवस्था है कि रेलों में लगी हुई पूँजी का एक प्रति-शत सरकारी आय में सम्मिलत किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिस वर्ष निर्घारित से अधिक मुनाफ़ा होता है, उस वर्ष के अधिक मुनाफ़ का पंचमांश भी सरकार को मिलता है। अगर सैनिक महत्ववाली रेलों से नुक्रधान हो, तो उतनी रकुम सरकार को दी जानेवाली रकुम सुकाने के बाद

रेलवे, १ क्वर्य-फंड के लिए तीन करोड़ से ऋषिक रुपया रह जाय तो जितना रुपया ऋषिक हो, उसका तृतीयाँश सरकार को दिया जाता है।

डांक और तार—इस मह का आय में वह रक्षम दिखायी जाती है, जो कुल आय में से संचालन-व्यय निकालकर रोष रहती है। मारतवर्ष में सरकार ने, जनता की सामर्थ्य और सुविधा का विचार न करते हुए, पोस्टकाडों और लिक्षाकों का मृल्य तथा पेकेट या पार्वल की दर बढ़ा रखी है। इससे लोगों के पारस्परिक व्यवहार-बृद्धि एवं साहित्य-प्रचार में बहुत बाबा उपस्थित होती है।

सूद — इस आय में भारत-सरकार द्वारा प्रान्तों को दिये हुए अप्रुख और पेशगी का सूद, रेलवे कम्पनियों को दी हुई पेशगी का सूद तथा प्रोविडेंट फंड की सिक्यूरिटियों (अप्रुख-पत्रों) के सूद की आय सम्मिलित है।

सिविला निर्माण-कार्य—इस मद्द में सरकारी मकानों का किराया, उनकी विक्री का रुपया तथा इस प्रकार अन्य आय सम्मलित है।

मुद्रा, टकसाल श्रीर विनिमय—इन मह में सरकार के 'पेयर करेन्सी रिज़र्ब' नामक कीव में जो सिक्यूरिटियाँ रखी जाती हैं, उनकी रक्रम का सुद तथा भारतवर्ष के लिए पैसा, इकजी श्रादि सिक्के डालने का लाभ सम्मिलित है। उपया डालने का लाभ 'गोल्ड स्टेंडड्

रिज़र्ब' अर्थात् 'मुद्रा-ढलाई-लाम-कोष' में डाला जाता है। क्रिविनमय की आय के सम्बन्ध में, इस मह में होनेवाले व्यय के प्रसंग में लिखा जा चुका है।

सेना — इस मद्द की आय में सैनिक स्टोर, कपड़े, दूध, मक्खन तथा पशुओं की विकां से और सैनिक निर्माण-कार्य से होनेवाली आय सम्मिलित है।

विविध आय—इस मह में सरकारी गृज़ट, रिपोटों तथा पुस्तकों आदि की बिक्री से होनेवाली तथा सरकारी प्रेस की अन्य आय सम्मिलित है। विशेष रूप से होनेवाली आय भी इसी में जोड़ दी गयी है।

प्रान्तीय त्र्याय-च्यय — अव प्रान्तीय आय-व्यय के सम्बन्ध में लिखा जाता है। प्रान्तीय सरकारों से यहाँ आश्यय गवनरी वाले प्रान्तों की सरकारों से ही है। जैसा पहले कक्षा गया है, चीफ़-कमिश्नरों के प्रान्तों का आय-व्यय केन्द्रीय हिसाव में सम्मिलित होता है।

पहले प्रान्तीय व्यय के विषय को लीजिए। सब प्रान्तों का मिलाकर कुल व्यय लगभग ८० करोड़ रुपये होता है। प्रत्येक प्रान्त में होनेवाले व्यय की रक्कम भिन्न भिन्न है—और प्रति वर्ष योड़ी-बहुत बदलती रहती है। स्थानाभाव से यहाँ केवल उदाहरण-स्वरूप संयुक्तप्रान्त की सरकार के व्यय की महें, और उनकी रक्कम के अंक दिये जाते हैं।

### संयुक्तपान्त के व्यय का अनुमान

(सन् १९४०-४१ ई०)

| मद्                    | लाख रुपये |
|------------------------|-----------|
| १कर-प्राप्ति का व्यय   | १,६३      |
| २—धानपाशी              | 2,26      |
| ३—-सृद                 | ६९        |
| ४—शासन                 | १,४३      |
| ५—न्याय                | ७१        |
| ६—जेल                  | \$\$      |
| ७—पुलिस                | 1,68      |
| द <del>—</del> शिचा    | 7,29      |
| ९—स्वास्थ्य चिकित्सा   | 48        |
| १০—কুষি                | ৬৬        |
| ११—सहकारिता            | 6         |
| १२—उद्योग-धंघे         | 7.7       |
| १५श्रन्य शासन-व्यय     |           |
| १४ सिविल निर्माण कार्य | ६१        |
| १५ अकाल-निवारण         | 3         |
| १६—पेशन                | १,११      |
| १७-स्टेशनरी प्रिंदिग   | ₹४.       |
| १८—विविध व्यय          | १०        |
| योग                    | १३,५८     |

श्रव व्यय की सुख्य-मुख्य मद्दों पर विचार करते है।

कर-पाप्ति का व्यय-इसमें मालगुज़ारी, आवकारी, स्टाम्प, जंगल, रजिस्टरी आदि के कर वस्तु करनेवाले कर्मचारियों का वेतन आदि सम्मिलित है।

श्रावपाशी—यह प्रधानतया आय की मद्द है। इसके सम्बन्ध में आगे कहा जायगा।

शासन—हरमें गवर्नर, मंत्रियों, कमिर्नरों, कलेक्टरों और उनके ख्रांसन—हरमें गवर्नर, मंत्रियों, कमें ख्रांस कमें चारियों के वेतन, भन्ने तथा ब्राइसिड-व्यय के ग्रातिरक्त, प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल आदि का ख़र्च सम्मिलत है। केन्द्रीय शासन-व्यय की तरह प्रान्तीय शासन-स्वन्धी उच्च कमेंचारियों का वेतन बहुत श्राधक है। यह जनता की परिस्थित के श्रानुसार निर्धारित होना चाहिए। कांश्रेसी सज्जनों ने पांच सौ व्यये मासिक लेकर मंत्री-पदों पर काम कर दिखाया है, श्रान्य सज्जनों को भी उनके श्राद्धार्श का श्रानुकरण करना चाहिए। श्रावश्यकतानुसार नियम बन जाने से उच्च श्राधकारियों सम्बन्धी ख़र्च में बहुत किक्कायत हो सकती है।

न्याय — इस मह में हाईकोर्ट से लेकर नीचे तक की सब अदालतों का ख़र्च सम्मिलित है। हाईकोर्ट के जजों के वेतन और असे आदि को छोड़ कर न्याय-सम्बन्धी ख़र्च प्रान्तीय सरकारों के अधीन है और वे इसमें बहुत बचत कर सकती है। यत वर्षों में काँग्रेसी सरकारों ने योग्य व्यक्तियों को आनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त-करके इस विभाग का ख़र्च बढ़ाये बिना ही, इसकी कार्य-समता बढ़ायी तथा पंचायतों की दृद्धि करके, खर्च कम करने का प्रयत्म कियाथा।

जेला — इस मह में सब प्रकार की जेलों के प्रवन्ध का व्यय, जरायमपेशा जातियों के सुवारार्थ किया हुआ व्यय, केंद्रियों के लिए खाद्य-पदार्थ आदि का व्यय तथा उनके छूटने पर उनके निर्वाहार्थ दिया हुआ व्यय शामिल है। वर्तमान दशा में, जेलों में नागरिकों का जीवन बिगड़ने की प्रवृत्ति रहती है। यदि उचित व्यवस्था हो जाय तो केंद्रियों का जीवन सुघरने लग जाय। राजनैतिक केंद्रियों से व्यर्थ में व्यय-भार बढ़ता है। जनता की राजनैतिक मांग को पूर्ण करते रहने से यह ख़र्च सहज ही काफी घट सकता है।

पुत्तिस—इस मह में निम्नलिखित क्यय सम्मिखित है:—(क) इन्स्पेक्टर-जनरल आदि बढ़े अफ्सरों और उनके सहायकों तथा पुलिस के सिपाहियों आदि का नेतन और आफिस-ज़र्च, (ख) खुफिया विमाग या सी० आई० डो० का ज़र्च, (ग) गाँव की पुलिस का ज़र्च, तथा (ध) रेलवे पुलिस का ख़र्च। आवश्यकता है कि उच पदाधिकारियों का नेतन कम कर के, इस मह का ख़र्च घटाया जाय। गाँव की पुलिस के ख़र्च के सम्बन्ध में ख़र्च बहुत अधिक घटने की सम्मावना नहीं है। उसका अधिकांश माग चौकौदारों का नेतन होता है, जो कम ही है।

स्वास्थ्य श्रीर चिकित्सा—इस मह में यह खर्च शामिल है:—विविध कर्मचारियों का वेतन, मत्ता, कार्यालय का व्यय और सामान आदि, ज़िला बोडों श्रादि को सहायता, ख़ूत की <u>बोमारियों</u> के निवारण का खर्च, अस्पताल और शक्ताख़ानों का खर्च, दाह्यों और सेवा-षिनितयों को दी जानेवाली रक्तम, और आयुर्वेदिक कालिज आदि, मेडिकल स्कूल और कालिज, पागलख़ाने, राषायनिक परीक्षक का खर्च।

देश में मृत्यु-संख्या बहुत बढ़ी हुई है, बुख़ार, चेचक, हैना आदि अनेक बीमारियों ने घर कर रखा है। आवश्यकता इस बात की है कि इस विभाग में वैद्यानिक उपायों का अवलम्बन कर के लोगों के प्राया बचाये जाय और उन्हें अधिक स्वस्य बनाया जाय।

शिक्षा—इस मह में इन विषयों का ख़र्च होता है:—विश्व-विद्यालय और कालिज, हाई और मिडिल स्कूल, प्रारम्भिक शिक्षा, विशेष पेशों के स्कूल, कर्मचारियों का बेतन, आफिस-ख़र्च, छात्रवृत्ति । विशेष वर्षों में, शिक्षा में ब्यय कम हुआ है, और जो ब्यय हुआ है, उसका भी जनता को यथेष्ट लाभ नहीं पहुँचा है। देश में निरक्षरता और बैकारी भयंकर रूप से है। अब इन दोषों को दूर करने तथा इस मह के ब्यय को अधिक उपयोगी बनाने का विचार हो रहा है।

कृषि—इस मह में तीचे लिखा खर्च शामिल है: —िनरीक्षय-कर्मचारी, पशु-पालन, कृषि-प्रयोग, कृषि-कालिज और अन्वेषया-शाला, कृषि-फार्म, नुमायश और मेले, ननस्पति-शाला, कृषि-स्कूल, पशु-चिकित्सा, सहकारिता विमाग के कर्मचारी, और उनका आफिस-ज्यय आदि। प्रान्तीय सरकारों की आय का एक मुख्य साधन ख़र्चिकिया जा सके अञ्च्छा है, हां, वह मितव्ययिता-पूर्वक होनाः चाहिए।

उद्योग धन्धे—इस मद्द में खर्च इन विषयों में होता है:— निरीक्षण, उद्योग घन्धों की सहायता, अन्वेषण-संस्था, उद्योग और शिल्प-संस्थाएँ आदि। इस विभाग में भी विगत वर्षों में बहुत कम खर्च हुआ है। स्वदेशी उद्योगधन्धों की उन्नति और पेशों-सम्बन्धी शिल्प के कार्य में प्रगति होनी चाहिए।

सिवित्त निर्माण-कार्य इस मद में निन्नलिखत ख़र्च होता है:—इमारतों, सड़कों और पुलों को बनवाने तथा उनकी मरम्मत कराने का ख़र्चं, इस विभाग के अफ़रारों का वेतन और आफ़रा-ख़र्चं औज़ार आदि ख़रीदने का ख़र्चं; म्युनिस्पैलिटियों, ज़िला-बोडों आदि को इमारतों के लिए दी जानेवाली रकम । अब तक इस मद में सर्व-साधारण की आवश्यकताओं का विचार बहुत कम किया गया। नगरों या शहरों की स्रकारी इमारतों या सड़कों आदि पर ही विशेष स्थान दिया गया। आवश्यकता है, देहातों को जानेवाले रास्तों की मुक्ष लोने की। आशा है, प्रान्तीय सरकार इस कोर क्रमशः अपना कर्तव्य पालन करेंगी।

अब प्रान्तीय आय के विषय को लीजिए। सब प्रान्तों की वार्षिक आय मिला कर लगमग ८० करोड़ रुपये होती है। स्थानाभाव से भिन्न-भिन्न प्रान्तों के सम्बन्ध में व्यौरेवार न लिखकर यहाँ केवल संयुक्तप्रान्त की सरकार आय की महें और उनको रक्तमः के अंक दिये जाते हैं:—

23,45

# संयुक्तपान्त की श्राय का श्रनुपान

( सन् १९४०-४१ ई० )

| <b>मद</b>                        | रूपये      |
|----------------------------------|------------|
| २मालगुज़ारी                      | 8,09       |
| र—आवकारी                         | १,३६       |
| ३—स्टाम्प                        | 2,38       |
| ४—जंगल                           | પૂર        |
| ५—रजिस्टरी                       | 8          |
| ६-मोटर ब्रादि पर-कर              | 99         |
| ७                                | 48         |
| प्रम्य कर (मनोरंजन-कर श्रादि)    | યુદ્       |
| ९—श्राबपाशी                      | 1,59       |
| १०—सूद                           | 48         |
| ११सिविल निर्माण-कार्य            | १०         |
| १ र — न्याय                      | 2.5        |
| १३—जेल                           | Ę          |
| १४—पुलिस                         | ς.         |
| १५—शिद्धा                        | <b>*</b> ¥ |
| १६स्वास्थ्य चिकित्सा             | 9          |
| १७ - कृषि स्रौर सहकारिता         | 48         |
| १८—उद्योग घन्षे                  | Ę          |
| १९ — शासन-सम्बन्धी अन्य आय       | २          |
| २०—विविघ श्राय                   | ??         |
| २१ — केन्द्रीय सरकार की सद्दायता | રપૂ        |
|                                  |            |

योग

श्रव इन में से मुख्य-मुख्य महीं का विचार किया जाता है :—
माज्य गुज़ारी—इस मह में मालगुज़ारी, सरकारी जागीर की
बिक्री, ज़मीन का महस्रल तथा श्रववाव के श्रितिरिक्त निम्नलिखिल
श्राय भी सम्मिलित होती है :—मालगुज़ारी-सम्बन्धी जुमीना,
ख़ास पटवारी रखने से होनेवाली श्राय, खेतों की हह ठीक
करने के लिए श्रमीनों की फ़ीस, उन जंगलों या ज़मीनों से होनेवाली खियाज पदार्थों की श्राय, जो जंगल विभाग के प्रवन्ध
में नहीं।

प्रान्तीय सरकार की आय का मुख्य सावन मालगुज़ारी ही है। इसकी (एवं लगान की) अधिकता के कारण अधिकाँश कृषकों की दुरी दशा है। पिछले दिनों कुछ प्रान्तों में लगान और मालगुज़ारी के सम्बन्ध में सुधार किया गया है।

आवकारी— माँग, चरस, शराव, अक्षीम आदि मादक पदार्थों पर लगाया जानेवाला कर 'आवकारी-कर' कहलाता है। यहाँ मादक पदार्थों को बनाने का सरकार को प्रायः एकाधिकार है। इनकी विकी से जो आय होती है उसमें से उत्पादन-क्यय निकलने पर जो शेष रहे, वह सरकारी सुनाका है, और आय में सम्मिलित होता है। इस मद्दे लाइसैंस फ्रीस, डिस्टलरी (श्रराव की मही) की फीस, श्रराव और अन्य मादक पदार्थों की विक्री का महसूल, (आवकारी विमाग का) अफ्रीम की विक्री का लाम, मादक पदार्थों के सेवन-सम्बन्धी जुर्माना आदि सम्मिलित हैं।

विगत वर्षों में इस मद्द की आय में उत्तरोत्तर बृद्धि होती रही

थी। कांग्रेसी सरकारों ने अपने समय में मादक-वस्तु-निषेध के सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट रखी, और बहुत-से ज़िलों में मद्यपान-निषेध का प्रयोग सफलता-पूर्वक किया। ऐसी नीति से आय कम होती है परन्तु यह अच्छा ही है।

स्टाम्प — स्टाम्प दो प्रकार का होता है, अदालती और गैर-अदालती। अदालती स्टाम्प की आया में कोर्ट-फीस या अदालतों में पैश होनेवाली मुक़द्दमें के कागुजों और दुर्झोक्तों पर लगाये जानेवाली टिकटों की आमदनी शामिल है। गैर-अदालती स्टाम्प में व्यापार और उद्योग-सम्बन्धी कागज़ों (हुएडी, पुज़ें, चेक, रुपयों की रसीद आदि) पर लगनेवालों टिकटों की आमदनी गिनी जाती है।

श्रदालती स्टाम्प प्रत्यक्ष रूप के न्याय पर कर है। ग्रैर-श्रदालती स्टाम्प भी (परोक्ष रूप में ) न्याय-कर ही है; रुपया लेने की रसीद आदि पर स्टाम्प इसीलिए तो लगाया जाता है कि पीछे आवश्यकता होने पर न्याय के लिए प्रमाण रहे।

जंगला—इस मद्द में निम्नलिखित आय होती है—जंगल की लकड़ी या अन्य पैदाबार से होनेवाली आय, जंगल का लावारसी या ज़ब्त किया हुआ माल, जँगल की पैदाबार पर महसूल, इस विभाग-सम्बन्धी सुमीना आदि।

र जिस्टरी — इस मद की श्राय निम्निलिखित विषयों से होती है — दस्तायेकों की रिजस्टरी कराने की फीस, रिजस्टरी करायों हुई दस्तायेकों की नक़ल की फीस या जुर्माना श्रादि। कागज़ों की रिजस्टरी होने से लोगों की बेईमानी करने का श्रवसर कम श्राता है। अप्रय कर — आय-कर से होनेवाली आय केन्द्रीय सरकार की होती है. वह उसका निर्धारित भाग प्रान्तों में विभक्त करती है।

श्चावपाशी—यहाँ नहरों और बड़े तालावों का कार्य बहुत बढ़ने की आवश्यकता है। कार्य बढ़ने के साथ आय का बढ़ना अनुचित नहीं, परन्तु इसकी ब्यवस्था और दरों में जनता की सुविधा का ध्यान रखा जाना चाहिए।

स्द्—यह श्राय ज़िला श्रीर श्रन्य लोकल फंड कमेटियों म्युनिसपैलटियों, ज़िला-बोर्डों, ज़मीदारों, किसानों तथा सहकारी समितियों श्रादि को दिये हुए ऋषा के सुद से होती है।

न्याय—इस मह में यह आय होती है—कोर्ट-कीस, मजिस्टेटों का किया हुआ जुर्माना और ज़ब्दी आदि, वकालत की परीक्षा की फीस, अनिधकृत माल की विकी।

जेल — इस मद्द की ऋाय विशेषतया उस सामान की बिकी से होती है, जो जेलों के कारख़ानों में क्रैदियों द्वारा तैयार कराया जाता है।

पुलिस—इस मह में निम्नलिखित आय होती है—सार्वजनिक विभागों या प्राइवेट संस्थाओं आदि को जो पुलिस दी जाय, उसकें उपलक्ष्य में होनेवाली आय, हथियार रखने के कान्त से होने-वाली आय, मोटर आदि की रजिस्टरी कराने की फीस, खुर्माना और ज़ब्ती!

शिक्षा—इस मद्द में इस आय का समावेश होता है—सरकारी आर्ट (साहिस्य ) तथा औद्योगिक शिक्षा-संस्थाओं की फीस अर्थायक

स्कूलों के कारखानों की आय, परीक्षा-फीस, शिक्षा के लिए सार्वजनिक सहायता या दान आदि ।

स्वास्थ्य श्रोर चिकित्सा—इस मह में निम्नलिखित श्राय होती है—दवाइयों श्रीर टीका लगाने की चीज़ों की विक्री, मेडिकल स्कूलों श्रीर कालिजों की कीस, श्रस्पतालों की श्राय, पागलखानों से होनेवाली विशेषतया वह श्राय जो ऐसे पागलों को रखने से होती है, जिनकी आर्थिक स्थिति श्रन्द्री हो, म्युनिसपैलटियों श्रीर छावनियों की इस विषय की सहायता, रासायनिक विश्केषया की फीस श्रादि।

विविध आय-इसमें सरकारी ग्रज़ट, रिपो,टों पुस्तको आदि की बिक्रो तथा प्रेस की छुपाई आदि से होनेवाली आय सम्मिलित है। विशेष रूप से होनेवाली आय भी इसी मह में जोड़ दी गयी है।

विशेष वक्तन्य — ऊपर हमने भारत-सरकार और प्रान्तीय सरकारों के आय-न्यय की महों का परिचय दिया है। प्रान्तीय सरकारों में हमने केवल संयुक्तप्रान्त का ही उदाहरण लिया है। यद्यपि श्राय-न्यय के अंक भिन्न-भिन्न प्रान्तों में प्रयक्-पृथक् हैं, आय-न्यय की महें सब प्रान्तों में एक-सी ही है। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय महों का परिचय देते हुए हमने स्थान-स्थान पर प्रसमानुसार यह संकेत किया है कि आय की किस-किस मह में कमी होनो चाहिए, और किसमें बृद्धि। इसी प्रकार न्यय की महों के सम्बन्ध में भी उत्तेख किया गया है। सुख्य बात यह है कि आय-न्यय की प्रत्येक मह पर मारतीय जनता के

प्रतिनिश्चियों का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। तभी यवेष्ट सुधार हो सकेगा। वर्तमान अवस्था में सरकारी आय-ध्यय की भिज-भिज महों के सम्बन्ध में कहाँ तक भारतीय और प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल को अधिकार है, और, कहाँ तक शासक उक्त संस्थाओं के निर्णय के विरुद्ध कार्य कर सकते हैं, यह पिछलों (पैंतीसवें और सैंतीसवें ) परिच्छेदों में बताया जा सुका है।

पान्तों में उत्तरदायी शासन-पद्धति आरम्भ हो जाने पर प्रान्तीय सरकारों को अपनी आय-व्यय पर गम्भीर विचार करने के लिए वाध्य होना पड़ा है। उनको आय बहुत परिमित है। पुनः एक ओर तो लगान कम करने, श्रीर शराय बन्द करने के कार्य-क्रम से उनकी श्राय श्रीर भी कम होनेवाली है, दूसरी खोर उन्हें शिक्षा-प्रचार, स्वास्थ्य-रक्षा. ग्राम-सुधार आदि अनेक जन-हितकारी कार्यों के लिए खर्च बढाना है। इसलिए उनकी आय-बृद्धि के उपायों को सोचना आवश्यक हो गया है। एक उपाय यह है कि कृषि से होनेवाली आयाय पर भी कर लगे। बिहार में यह कर लगाया गया है, इसका उल्लेख उन्तीसवें परिच्छेद ('ब्रार्थिक स्थिति') में किया जा चुका है। मध्यप्रान्त की सरकार ने पेट्रोल पर कर लगाया था। मारत-सरकार का विचार था कि प्रान्तीय सरकार को ऐसा कर लगाने का अधिकार नहीं है. परसंघ न्यायालय के निर्णय से यह सिद्ध हो गया कि प्रान्तीय सरकारें इस कर के द्वारा अपनी आय बढ़ा सकती है। मदरास में प्रान्तीय सरकार ने वस्तुक्रों की बिकी पर कर लगाया है, यह कर दुकानदारों से उनकी विको की कुल रकम पर बहुत अल्प परिमाणा में लिया जाता है। इसी प्रकार ऊँची ऊँची तनख्वाह पानेवालों पर 'वेतन-कर' लग सकता है। श्रीर जब कोई व्यक्ति श्रव्ही जायदाद या पूँजी छोड़-कर मर जाय तो उसके उत्तराधिकारियों पर मत्य-कर या विरासत-कर लगाया जा सकता है। समय-समय पर आय-वृद्धि के और भी ऐसे उपायों पर विचार होते रहना चाहिए, जिनसे जनता को कष्ट न हो। परन्त इसके साथ यह भी आवश्यक है कि जनता द्वारा वसल किया हुआ द्रव्य बहुत सोच-विचारकर, मितव्ययिता-पूर्वक जनता के हितार्थ उपयोगी कार्यों में व्यय किया जाय। इस समय अनेक ऊँचे पदों पर विदेशियों का प्रभुत्व है, श्रीर उन्हें इतना श्रधिक रुपया वेतन, भत्ता, और पेंशन आदि के रूप में दिया जाता है, जो देश की आर्थिक स्थिति तथा सर्वसाधारण जनता की निर्धनता का विचार करते हुए कदापि उचित नहीं है। इसमें तुरन्त सुधार किये जाने की आवश्य-कता है। इस विषय में विस्तार-पूर्वक हमारी 'भारतीय राजस्व' पुस्तक में लिखा गया है। साधारण ज्ञान के लिए ऊपर लिखी बातें पर्याप्त है।



## बयालीसवाँ परिच्छेद देशी राज्य

किया गया है, वह केवल ब्रिटिश-भारत की है। यह वताया जा खुका है कि राजनैतिक हाध्य से भारतवर्ष का एक मुख्य भाग ब्रीर भी है— वह है देशी राज्यों का। इस परिच्छेद में इस भाग की ही शासन-पद्धति के सम्बन्ध में लिखा जायगा। 'राज्य' (स्टेट) की परिभाषा और कक्ष्मण पहले खंड में बताये गये हैं। उस हाध्य से भारतवार के देंशी राज्यों को 'राज्य' कहना उचित नहीं है; रियासर्ते ही कहना चाहिए। पर साधारण ब्यवहार में इतना सुक्ष्म विचार न कर दोनों शब्दों का समान उपयोग होता है।

देशी राज्यों से भारतवर्ष के उन भागों का प्रयोजन है, जिनका आन्तरिक शासन यहाँ के ही राजा या सरदार, विविध संधियों के अनुसार सम्राद् की अधीनता में रहते हुए, करते हैं। छोटे-बड़े हन सब राज्यों की संख्या ५६० है। इनमें से हैदराबाद, बहुोदा, मेहर कश्मीर श्रीर गवालियर आदि कुछ तो अपने विस्तार और जन-संख्या में योरप के एक एक राष्ट्र के समान तथा एक एक करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक आयवाली हैं, और बहुत से राज्य साधारण गाँव सरीखे हैं। वास्तव में राज्यों की संख्या दो सी से भी कम है, शेष सनदी जागीरें (इस्टेट्स) हैं, जिनके अधिपति सरदार या 'चीक्न' कहलाते हैं। केवल ३० ही राज्य ऐसे हैं, जिनकी आयादी, चेत्रफल और साधन ब्रिटिश भारत के औसत ज़िलें के समान हैं।

देशी राज्यों का शासन-प्रवन्ध — श्रविकतर देशी राज्यों में कोई शासन-विवान नहीं है। उनका शासन शासक की व्यक्तिगत इच्छा, रूचि या योग्यता श्रादि के श्रनुसार बदलता रहता है। जिन राज्यों का शासन प्रवन्ध कुछ निश्चित है, उनमें भी परस्रर स्मानता नहीं है। आयः सब का श्रवना-श्रवना निराला उंग है। कहीं-कहीं तो महाराजा (प्रधान शासक) के बाद मुख्याधिकारी दीवान होता है, और सब बड़े-बड़े श्रविकारी उसके श्रवीन रहते हैं। कहीं-कहीं दीवान प्रधान मंत्री होता है, और विविध विभागों का प्रवन्ध करनेवाले मंत्री उसके सहायक होते हैं। किसी-किसी राज्य में प्रवन्धकारियी कींसिल है, इसके सदस्य मिन्न-मिन्न विभागों का संचालन करते हैं, परन्दु सब पर महाराजा का नियन्त्रया रहता है।

कुछ देशी राज्यों में व्यवस्थापक समाएँ हैं। पर ऐसे राज्यों की संख्या केवल तीस के लगभग है। इनकी अधिकतर समाओं में सरकारी सदस्यों की संख्या काफी होती है तथा गैर-सरकारी सदस्य भी जनता द्वारा निर्वाचित न होकर, नामज़द होते अध्यक्ष म्युनिष्फेलटियों आदि द्वारा चुने जाते हैं। वास्तव में देशी राज्यों में निर्वाचन-प्रथा का बहुत ही कम उपयोग हो रहा है। जनता को व्यवस्था-कार्य के लिए अपने प्रतिनिचि चुनने का अधिकार नहीं-छा है। फिर देशी राज्यों की अधिकतर व्यवस्थापक सभाओं को क़ातून कनाने या बजट की मही पर मत देने का यथे व्यवस्था न होने से, वे एक प्रकार से परामर्थ देनेवाली संस्थाएँ हैं, उनका शासकों पर कुछ नियन्त्रण नहीं है।

न्याय के सम्बन्ध में बात यह है कि शासन की मांति उसकी भी, भिन्न-भिन्न राज्यों में, पृथक पृथक रीति है। अधिकांश राज्यों में निरासी-निरासे कानून प्रचलित हैं। कुछ में तो न्याय-सम्बन्धों कानून का अभाव ही कहा जा सकता है; शासक की इच्छा ही कानून है। केवल चालीस राज्यों में हाईकोर्ट ब्रिटिश भारत के दंग पर संगठित है। कुछ राज्यों में यह विशेषता है कि उनमें न्याय-कार्य शासन-विभाग से प्रयक है।

कुछ, थोड़े से उन्नत राज्यों को छोड़कर, अन्य राज्यों में मधुनिस्पैलटियों आदि स्थानीय संस्थाओं की भी बहुत कमी है। कितने ही राज्यों में तो राजवानी में भी मधुनिस्पैलटी नहीं है; अथवा, यदि है भी तो उसमें नागरिकों का यथेष्ट प्रतिनिध्त्व नहीं, राज-कमेचारियों का ही प्रभुत्व रहता है।

देशी राज्यों का आय व्यय—श्रधिकतर देशी नरेश स्वेच्छा-तुशार भाति भांति के कर लगाते हैं, और जब चाहें उन्हें बढ़ा देते हैं; उन पर किसी व्यवस्थापक सभा का कुछ नियंत्रण नहीं रहता। खुर्च के विषय में भी वे बहुचा स्वच्छन्द हैं। प्रजा के, करों के बोफ. से, दबे रहने पर भी वे लाखों रुपये के महल आदि बनवाते हैं। यदि राज्य की रिपोर्ट छुपती है तो वे इस ख़र्च को निर्माण-कार्य के अन्तर्गत दिखा देते हैं। जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा की चिन्ता न कर, शिकार, मनोरंजन और विदेश-यात्रा में तथा कुत्ते मोटर आदि ख्रादि में, और भारत-सरकार के अक्रसरों आदि का स्वागत-सरकार करने में असंख्य चन ख़र्च कर डालते हैं। निदान, वे आय का अधिकांश भाग अपनी इच्छानुसार खर्च करते हैं। उनका स्वयं अपने लिए वा राज-परिवार के वास्ते लिया जानेवाला द्रव्य निर्मारित नहीं होता, और यदि निर्चारित होता भी है, तो प्राय: उसकी मात्रा काक्री अधिक होती है।

भारत-सरकार का नियन्त्रण—सब देशी राज्य भारत-सरकार के न्यूनाधिक अधीन हैं। भारत-सरकार का विदेश-विभाग उनकी निगरानी किया करता है। यह विभाग स्वयं वायसराय के अधीन है। उसकी सहायता के लिए एक पोलिटिकल सेक्टरी तथा उसके कुछ सहायक रहते हैं। देशी राज्यों में से हैदराबाद, मेंद्र, बड़ोदा, कश्मीर, गवालियर और सिक्कम, ये छः ऐसे हैं, जिनका भारत-सरकार से लीवा सम्बन्ध है। इनमें से प्रत्येक की राजधानी में भारत-सरकार का एक-एक रेजीडेंट रहता है। देशी राज्यों और मारत-सरकार में जो पत्र-व्यवहार आदि होता है, वह रेजीडेंट दारा ही होता है। देजीडेंट देशी मरेश को प्रत्येक आवश्यक विषय पर परामर्श देता रहता है।

कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनके एक एक समूह की एक एक 'एजंसी' है। प्रत्येक एजंधी में एक 'सवर्त-जनरल का एजंट' या 'ए, जी. जी.' रहता है। यह भारत-सरकार के अवीन होता है, और इसके अधीन कई-कई पोलिटिकल एजंट या (छोटे रेजीडेंट) होते हैं। प्रत्येक पोलिटिकल एजंट पा (छोटे रेजीडेंट) होते हैं। प्रत्येक पोलिटिकल एजंट एक या अधिक देशी राज्यों का कार्य करता है। वह इनके नरेशों को शासन आदि विषयों में आवश्यक परामर्श देता है। इन नरेशों और भारत-सरकार में जो पत्र-व्यवहार आदि होता है, वह कमशः पोलिटिकल एजंट और 'ए. जी. जी.' के हारा होता है।

कुछ राज्य प्रान्तीय सरकारों के क्षधीन हैं। उनमें भी पोलिटिकल एजंट (या छोटे रेजीडेंट रहते हैं) किन्तु जहाँ-तहाँ फैले हुए छोटे-छोटे राज्यों या जागीरों (इस्टेट्स) में एजंट का कार्य प्राय: उस कलस्टर या कमिश्नर को ही सींग हुआ रहता है, जिसके चेत्र में वह राज्य होता है।

नरेशों का सम्मान — भारत-सरकार द्वारा देशी नरेश दो प्रकार से सम्मानित होते हैं — (१) उपाधियों तथा अवैतनिक सैनिक पदों से, और (१) तोपों की सलामी से। कुछ उपाधियाँ पैतृक और स्थायी होती हैं तथा कुछ अस्थायी और व्यक्तिगत रहती हैं। देशी नरेशों में से ११८ को सलामी का सम्मान प्राप्त है। इनमें से जब कोई नरेश अपने राज्य से बाहर जाता या बाहर से आता है, अथवा नरेश की हैसियत से ब्रिटिश भारत में आता है, या यहाँ से अथवा नरेश की हैसियत से ब्रिटिश भारत में आता है, या यहाँ से

लौटता है, तो उसके सम्मान के लिए निर्घारित संख्या में तोरें छोड़ी जाती हैं। यह संख्या ९ से २१ तक होती है। इस सम्मान के तीन भेद हैं:—(१) स्थायी, (२) व्यक्तिगत और (३) स्थानीय अर्थात् केवल राज्य के मीतर मिलनेवाली सलामी।

देशी राज्यों के अधिकार—देशी राज्यों के निवासी अपने-अपने नरेश की प्रजा हैं। साधारगतया इन पर, अथवा इनके शासको पर, ब्रिटिश-भारत का कानून नहीं लग सकता। हाँ, देशी राज्यों में रहनेवाली ब्रिटिश प्रजा तथा रेजीडेंसी, छावनी, रेल या नहर की भूमि में, श्रथवा राजकोट या बड़वान (गुजरात) जैसे स्थानों में, जहाँ व्यापार आदि के कारण बहत-से अँगरेज रहते हों, ब्रिटिश भारत के ही क़ानून का व्यवहार होता है। ब्रिटिश भारत का कोई अपराधी यदि किसी देशी राज्य में भाग जाय तो वह उस नरेश की श्राज्ञा से पकड़ा जाकर, ब्रिटिश भारत में भेज दिया जाता है। देशी राज्यों की प्रजा अपने राज्य की सीमा के बाहर ब्रिटिश प्रजा की तरह मानी जाती है। साधारणतः देशी नरेश अपनी प्रजा से कर लेते तथा उसके दीवानी और फीजदारी मामलों का फीवला करते हैं। कछ नरेश अपने यहाँ आनेवाले माल पर चुक्को लेते हैं। कई नरेश श्रमी तक अपने रुपये आदि सिक्के दालते हैं। परन्तु, इन्हें अपने यहाँ ऋँगरेजी रुपये को वही स्थान देना पड़ता है, जो उसे ब्रिटिश भारत में मिला है।

भारत-सरकार की नीति—देशी राज्यों के प्रति भारत-सरकार की द्यीति यह है कि जब तक वे ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभिक बनायी रखें, और पहले की संधि की शतों का यथोचित पालन करते रहें, तब तक सरकार उनकी रक्षा करेगी, और उनका अस्तित्व बनाये रखेगी। यद्यपि साधारण दशा में देशी नरेश अपने राज्यों का स्वयं प्रबन्ध करते हैं. कुछ नरेश वायसराय को 'मेरे दोस्त' लिखते हैं. श्रीर इक्नलैंड को अपना 'मित्र राज्य' कहते हैं, परन्तु कार्य-व्यवहार में नरेश भारत-सरकार के परामर्श की अवहेलना नहीं कर सकते। सर-कार जिस नरेश को श्रयोग्य या श्रसमर्थ समक्ते, उसे गद्दी से उतार कर, उसकी जगह उसके किसी सम्बन्धी को बैठा देती है, या उसके राज्य में किसी अँगरेज को 'एडिमिनिस्ट्रेटर' (शासक) बना देती है। यदि किसी नरेश के सन्तान न हो तो वह उसे उत्तराधिकारी या वारिस गोद लोने की इजाजत दे देती है। वारिस नाबालगी ( अल्यावस्था ) की हालत में देशी राज्य के शासन का प्रवन्ध सरकार करती, या रिजेंसी द्वारा करवाती है। इन राज्यों को इस बात की अनुमति नहीं रहती कि सरकार की आज्ञा बिना वे परस्पर एक दूसरे से, अथवा किसी विदेशों राष्ट्र से, किसी प्रकार का राजनैतिक व्यवहार कर सकें, अथवा किसी विदेशी को अपने यहाँ नौकर रख सकें। इन राज्यों की रक्षा का भार सरकार ने अपने कपर ले रखा है। इन्हें सरकार की सद्दायता के लिए कुछ सेना रखनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त, ये थोड़ी-धी फीज अपनी आंतरिक शान्ति अथवा दिखावे के लिए रख सकते हैं; परन्तु किसी पर चढ़ाई करके, अध्यया किसी को चढ़ाई से अपने को बचाने के लिए वे कोई फौज नहीं रख सकते।

बरार के सम्बन्ध में निज़ाम-हैदराबाद से पत्र-व्यवहार करते समय भूत-पूर्व वायसराय लार्ड रीडिंग ने जिस सिखान्त का प्रति-पादन किया था, उसका आशाय यह है कि देशी नरेश अपने राज्यों के भीतरी प्रबन्ध में भी स्वतंत्र नहीं हैं। भारतवर्ष में शान्ति और सुव्यवस्था रखना साम्राज्य-सरकार का, किसी संधि-पत्र से नहीं, स्वयं-सिख अधिकार है। व्रिटिश सरकार को जब जैसा जँचे, वह किसी देशी राज्य के भीतरी प्रवन्ध में हस्तचेप कर सकती है।

जाँच कमीशन - ऐसे कगड़ों के विषय में जो दो या अधिक राज्यों में, किसो राज्य और किसी प्रान्तिक सरकार में, या किसी राज्य श्रीर भारत-सरकार में उपस्थित हो, एवं जब कोई राज्य भारत-सरकार अथवा उसके किसी प्रतिनिधि के आदेश से असन्तष्ट हो. वायसराय एक कमीशन नियुक्त कर सकता है, जो भगड़ेवाले मामले की जांच करके अपनी सम्मति उसके सामने उपस्थित करे । अगर वायंसराय इसे मंजूर न कर सके तो वह उस मामले को फैसले के लिए भारत-मंत्री के पास मेज देगा । जाँच कमीशन की व्यवस्था सन् १९२० ईं े से हुई है। पर अभी तक इसके प्रयोग को अवसर नहीं आया। जब कभी भारत-सरकार को किसी नरेश के विरुद्ध बहुत शिकायत हुई, तो नरेश ने अन्ततः 'स्वेच्छा-पूर्वक' राज्य त्याग करना ही उचित समका। इससे प्रतीत होता है कि राजा अपने दोषों पर प्रकाश नहीं पड़ने देना चाइते तथा वे कमीशन के परिणाम का पहले से अनुमान कर, उससे आशंकित रहते हैं।

नुरेन्द्र मंडला-सन् १९२१ ई॰ से बड़े-बड़े राज्यों की एक नरेन्द्र-मंडल (चेम्बर-श्राफ़-प्रिंसेज़) नामक संस्था बनी हुई है। जिन विषयों का सम्बन्ध किसी विशेष राज्य से न हो, जिनका प्रभाव साधारणतः सब राज्यों पर पड़ता हो, अथवा जिनका सम्बन्ध ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश भारत श्रौर देशी राज्यों से हो, उन पर इस संस्था की सम्मति माँगी जाती है। इसका सभापति वायसराय होता है. उसकी अनुपस्थिति में कोई राजा ही सभापति का कार्य करता है। मंडल का प्रधान कार्यालय देहली में है। इसका अधिवेशन प्रायः साल में एक बार होता है, उसमें वायसराय द्वारा स्वीकृत विषयों पर ही बादानुवाद होता है। मंडल के नियम वायसराय नरेशों की सम्मति लेकर बनाता है। नरेन्द्र-मंडल प्रति वर्ष एक छोटी-सी स्थायी समिति बनाता है. जिससे वायसराय या केन्द्रीय सरकार का राजनैतिक विभाग देशी राज्यों सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श करता है। नरेन्द्र-मंडल के कुल १२० सदस्य हैं, १०८ सदस्य तो उन ११८ नरेशों में से हैं, जिन्हें वोपों की सलामी का सम्मान प्राप्त है, और १२ सदस्य अन्य १२७ नरेशों के प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार अभी मंडल में केवल २३५ नरेशों के प्रतिनिधि है। शेष ३२५ जागीरों के सरदार आदि की और से उसमें प्रतिनिधि भेजने आदि की योजना पर विचार हो रहा है। मंडल के अविवेशन में कुछ दर्शक उपस्थित हो सकते हैं। अपने अब तक के जीवन में मंडल प्रजा-हित की हिन्ट से कोई स्वतन्त्र या सन्तोषपद कार्य नहीं कर सका है।

बटलार कमेटी श्रीर उसके बाद — देशी राज्यों का ब्रिटिश सरकार से क्या सम्बन्ध रहे तथा ब्रिटिश भारत से उनका आर्थिक सम्बन्ध की हो, इस विषय का विचार करने के लिए दिसम्बर १९२७ ई० में 'इंडियन स्टेट्स कमेटी' नियुक्त हुई थी, जिसे उसके समापित के नाम पर बटलर कमेटी कहते हैं। उसने देशी राज्यों में भारत-सरकार के इसत्तेष-अधिकार को श्रीर भी इह किये जाने की सलाह दी। हाँ, उसने नरेशों का सम्राट् के साथ सीधा सम्बन्ध होने की बात स्वीकार की श्रीर देशी राज्यों को ब्रिटिश भारत की, श्रायात-कर आदि उन महों को आय में से कुछ क्याय देने के सम्बन्ध में विचार किये जाने की सिकारिश की, जिनकी कुछ श्राय देशी राज्यों की प्रजा से वस्त होकर ब्रिटिश-भारत के ख़ज़ाने में श्राती है। इससे नरेशों को सन्तोध न हुआ। परचात् उन्होंने गोलमेज़ परिषदी अमें स्थान हिए को स्वत्व उन्होंने गोलमेज़ परिषदी अमें स्थान हिए को सकट करने का प्रयत्न किया। इसके परिणाम-स्वरूप, संघ-शासन-विधान में उनके हित का बहुत कुछ ध्यान रखा गया है।

देशी राज्यों का सुधार — कुछ उन्नत या सुधार प्रिय राज्यों को छोड़कर देशी राज्यों की प्रजा को सार्वजनिक कार्य करने की उतनी स्वाधीनता नहीं, जितनी ब्रिटिश मारत की जनता को है। बहुधा उनमें सार्वजनिक मत दर्शानेवाले समाचारपत्रों का अभाव ही है। अनेक स्थानों में "राजा करें सो न्याय," और नरेश की इच्छा ही क़ानून है। कर लगाने की निश्चित नीति नहीं, प्रजा से कितने ही

<sup>्</sup>र\* बत्तीस्वाँ परिच्छेद देखिए।

प्रकार से धन-संग्रह करके उसे स्वेच्छानुसार ख़र्च किया जाता है; प्रजा की सुनाई नहीं होती। शिक्षा और स्वास्थ्य आदि की ओर भी यथेच्ट घ्यान नहीं दिया जाता। देशी राज्यों के इन दोषों का दायिख स्वयं उनके नरेशों पर तो है ही—यदि नरेश चाहें तो बहुत-कुछ सुधार कर सकते हैं—हां, कुछ अंश में ब्रिटिश सरकार की नीति भी दूषित है। नरेशों की यह घारणा है कि जब तक वे उसके प्रतिनिधियों को प्रसन्न करते रहेंगे, सरकार उनके शासन-सम्बन्धों दोषों पर विशेष ध्यान न देगो। इसलिए वे प्रजा के प्रति अपने कर्चं य का समुचित पालन नहीं करते।

बत्तीसवें परिच्छेद में, देशी राज्यों की जायति के प्रसंग में, अखिल भारतवर्षीय प्रजा-परिषद के सम्बन्ध में लिखा जा जुका है। पिछले दिनों इस परिषद् ने यह प्रस्ताव पास किया था कि बीस लाख से कम आबादी और पचास लाख से कम वार्षिक आयवाले राज्यों को ब्रिटिश भारत के साथ मिला देना चाहिए या उन्हें आपस में मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाया जाना चाहिए। राज्य नामधारी प्रस्थेक संस्था का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि नागरिकों के सुख-समुद्धि और उन्नति में दत्तिवत हो। जो राज्य आय या चेनकल आदि की हिए से इतने छोटे या असमर्थ हैं कि उपर्युक्त कर्तव्य-पालन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीवका और न्याय आदि की भी व्यवस्था नहीं कर सकते, उन्हें अपने पृथक् अस्तित्व का अधिकार नहीं है। उन्हें चाहिए कि अपने निकटवर्ची राज्य या प्रान्त में सम्मिलित हो जाय शिक्षा, स्वार्थ, यदि प्रजानिकद्वर्ची राज्य या प्रान्त में परियात हो जाय

तो केवल इक्कोस राजा रह जाते हैं। परन्तु भारतीय राष्ट्र की एकता के लिए यह आवश्यक है कि यह इक्कीस राज्य भी अपनी पृथक्ता का राग अलापने वाले न हो वरन् भारत की स्वतंत्र केन्द्रोय सरकार के अधीन रहें औरउत्तरदायी शासनवाले हों।

सिंच शासन स्रोर देशी राज्य — सन् १६२४ ई० के शासन-विधान में, भारतवर्ष के केन्द्रीय शासन का स्वरूप संघ-शासन निर्धारित किया गया है, जिससे ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों का एक संघ बन कर दोनों का एक साथ शासन हो। किसी देशी राज्य का, संघ में सम्मिजित होना उस समय समका जायगा, जब सन्नाट उस राज्य के नरेश का प्रवेश-पत्रक या शर्तनामा (इन्स्ट्र मेंट आफ-एक्सेशन) स्वीकार कर लेगा। संघ को किसी देशी राज्य-सम्बन्धी किन-किन कार्मों को करने का अधिकार रहेगा, इसका निरचय उस राज्य के प्रवेश-पत्रक द्वारा होगा। संघ के सम्बन्ध में अन्य आवश्यक वार्से 'भारत-सरकार' और 'भारतीय क्यवस्थायक-मंडल' श्रीषंक परिच्छेदों में जिस्सी आ चुकी हैं।]



Contact their

## तेतालीसवाँ परिच्छेद भारतवर्ष और राष्ट्र-संघ

प्राह्मिन काल में भारत का अन्य देशों से सम्बन्ध
मारतवर्ष का अन्य देशों से राजनैतिक सम्बन्ध चिरकाल से रहा है।

महाभारत के अध्ययन से पता चलता है कि यहाँ उस समय में दूरदूर के राजा और राजनीतिज्ञ भाषा करते ये और वे भारतवर्ष को बहुत
आदर-सम्मान की हिंदि से देखते थे। अब से सवा दो हजार वर्ष
पहले भारतवर्ष कैसा स्वराज्य-मोगी या और इसका अन्य देशों से
कैसा राजनैतिक सम्बन्ध था, इसकी साक्षों तो विदेशो इतिहास और
आन्य प्रन्थ भी दे रहे हैं। समय चन्द्रगुप्त के समय यहाँ यूनान आदि
देशों के राजदूत रहते थे। उन्होंने यहाँ के समय यहाँ यूनान आदि
देशों के राजदूत रहते थे। उन्होंने यहाँ के सम्बन्ध में विस्तार-पूर्वक
लिखा है। पीछे समय-समय पर यहाँ केन्द्रीय शक्ति निर्वेल और
असंगठित रही; तथापि सुनलों का शासन जम जाने पर फिर यहाँ का
सिका योरपवाले मानने लग गये। मिन-मिन देशों के शासुक सम्माद

275 MARINE

श्रक्तर श्रीर जहाँगीर के दरवार में श्रपने दूत मेजते थे, श्रीर इन्हें प्रस्त्र रखने के इच्छुक रहते थे। श्रीरंगजेव के बाद यहाँ फिर फूट श्रीर पारस्वरिक कलह रहने लगा। फल-स्वरूप श्रन्ततः, लैसा पहले कहा गया है, श्रॅगरेजों का प्रशुख बढ़ता गया। सन् १८५७ ई० में भारतवासियों ने उन्हें यहाँ से हटाने का प्रयस्त किया, पर ये उसमें श्रम्भ रहे। श्राह्मित, १८५८ ई० से यहाँ कामूनी तौर से भी श्रॅगरेजों का शासन श्रारम्भ हो गया। इस प्रकार अपनी स्वतंत्रता खोने पर, भारतवर्ष का, श्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से, पहला स्थान जाता रहा। कुछ काल पर्यात् मारतवासी फिर जागृत होने लगे; विशेषतया सन् १८८५ में कांग्रेस की स्थापना करके, उन्होंने शासनपदित में सुधार कराने का श्रान्दीलन श्रारम्भ किया। इसका वर्षन पहले किया जा जुका है।

योरपीय महायुद्ध स्त्रीर साम्राज्य-परिषद में भारत — संसार में समय-समय पर राज्यों के युद्ध रहे हैं। बहुवा कुछ राज्य इकट्ठें एक पक्ष में हो जाते हैं स्त्रीर इसी प्रकार दूसरी स्त्रोर से लड़नेवाले राज्यों का भी एक गुट बन जाता है। इससे युद्ध का स्नाकार-प्रकार बढ़ जाता है। युद्ध महायुद्ध में परियात हो जाता है। किर, स्त्रान कल विज्ञान की बहुत उन्नति हो जाने से युद्ध में बढ़िया से बढ़िया हिंसक सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसका दुष्परियाम भी बड़ा भीवया होता है। विछला योरपीय महायुद्ध सन् १९१४ है ज से १९१८ तक रहा। इसके बाद भी चिरकाल तक मर्वत्र त्राहि-त्राहि मची रही। इस युद्ध के सम्बन्ध में यह घोषित किया गया था कि यह छोटे राष्ट्रों की

स्वतंत्रता तथा स्वभाग्य-निर्णय के सिद्धान्त के लिए लड़ा जा रहा है। भारतवर्ष ने इगलैंड की ब्योर से इस युद्ध में भाग लिया। उस समय से ब्रिटिश-साम्राज्य-परिषद्ध में भारतवर्ष को भी भाग लेने का श्रवसर मिलने लगा। परन्तु जब कि परिषद में साम्राज्य के स्वाधीन भागों के मन्त्री अपने-अपने राज्य के प्रति उत्तरदार्थी होते हैं, भारतवर्ष की ब्योर से इसका सदस्य बननेवाला भारत-मंत्री एवं उसके सलाइकार भारतवासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। अतः वास्तव में इन्हें इस देश का प्रतिनिध कहना ठीक नहीं है।

पिछले योरपीय महायुद्ध की समाति पर वारसाई की संधि हुई। संधि पत्र पर जिन राज्यों की ओर से इस्ताक्षर हुए, उनमें भारतवर्ष भी या। इसलिए पीछे जब सन् १९२० ई० में राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई तो यह भी उसका सदस्य बनाया गया।

राष्ट्र-संघ, उसका संगठन श्रीर कार्य — युद्ध के बाद वैराग्य और श्रान्ति का वातावरण होता है। पिछला योरपीय महायुद्ध बहुत विकराल था। इसके बाद विश्व-शान्ति की ब्रोर विशेष रूप से ध्यान दिया जाने लगा। इसी उद्देश्य से सन् १९२० ई० में राष्ट्र-संघ की स्थापना हुई, जिसे श्रॅगरेज़ी में 'लीग-आफ़ नेश्चन्ध' कहते हैं। इस संघ के सदस्य विविध राज्य हैं। इन राज्यों नेसंगठन-पत्र पर हस्ताक्षर करके

<sup>\*</sup>इस परिषद में साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागों के विवाद-अस्त विषयों का विषाद होता है तथा उन भागों की मार्थिक राजनैतिक आदि उन्नति के उपाय सीचे जाते हैं। इसका अधिवेशन दूसरे-तीसरे वर्ष प्रायः लन्दन में होता है। इसके स्वीकृत निर्णय परामशै-स्प में होते हैं।

यह प्रतिज्ञा की कि बाहरी हमलों से एक-दूबरे की रक्षा करेंगे, और परस्पर, अथवा अन्य किसी भी राज्य से युद्ध नहीं करेंगे, जब तक कि अपने भगाड़ों को पंचायत के सम्मुख फैछले या जांच के लिए न रखें, और तीन माछ से लेकर नौ माछ तक का समय न गुज़ारदें। जो राज्य अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ेगा वह अन्य स्थ राज्यों का विरोधी समभा जायगा, और उन सब का कर्तव्य होगा कि प्रतिज्ञा मंग करनेवाले राज्य से आर्थिक तथा राजनैतिक सम्बन्ध न रखें। राष्ट्रसंघ का कार्यालय जेनेश (स्विट्यारलैंड) में रखा गया। पिळुले दिनों ५७ राज्य इसके सदस्य थे; यह संख्या समय-समय पर घटती बढ़ती रहती है।

राष्ट्रसंघ के कार्य तीन प्रकार के हैं:—व्यवस्था, शासन (प्रवन्ध ) श्रीर न्याय । इस कार्यों को क्रमशः सभा (एसेम्बली), कौंसिल श्रीर अन्तर्राष्ट्रीय अदालत करती है। संघ की सभा के सदस्य वे सब राज्य होते हैं, जो राष्ट्रसंघ के सदस्य हों। प्रत्येक सदस्य-राज्य को तीन प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है, परन्तु उसका मत एक ही होता है। समा के अधिवेशन जेनेवा में होते हैं, प्रति वर्ष प्रायः एक ही अधिवेशन होता है। कौंसिल के कुछ सदस्य स्थायी और कुछ अस्यायी होते हैं। इक्ष लैंड, फ्रांस, इटली आदि स्थायी सदस्य है, इनका कभी जुनाव नहीं होता। इसलिए इनका प्रभाव बहुत अधिक है। कौंसिल के अधिवेशन प्रति वर्ष कम-से-कम चार होते हैं। वह वर्ष भर अपना कार्य कमीशनों और समितियों द्वारा करती रहुती है।

संघ की छुः कमेटियाँ है, वे निम्नलिखित विषयों पर विचार करती है:—

१ - कानूनी प्रश्न।

र—विशिष्ट (टेक्निकल) कार्यों की संस्थाओं का विषय।

= - निरस्रीकरण।

४--- बजट श्रीर श्रन्तव्यवस्था सम्बन्धी बार्ते ।

५ — सामाजिक प्रश्न।

६-राजनैतिक प्रश्न।

संघ के मंत्री-मंडल-कार्यालय के विविध द्यंग हैं, उनमें से मुख्य

निम्नलिखित हैं:-

१-राजनैतिक विभाग।

र-आर्थिक विभाग।

३ - रफ्तनो या यातायात विभाग ।

४-श्रल्प-संख्यक विभाग ।

५—निरस्नीकरण विभाग।

६-स्वास्थ्य-विभाग।

७—सामाजिक प्रश्न और अक्षीम की रफ़्नी का विभाग।

द—बौद्धिक सहकारिता और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय (ब्यूरो) विभाग।

९-कान्न विभाग।

१० - सूचना या जानकारी विभाग।

११-- अन्तर्राष्ट्रीय-अम कार्यालय ।

संघ के सब विभाग परस्यर एक-वृक्षरे के सहायक होते हैं। उदाहरखार्थ छूत के रोगों के फैलने का प्रश्न जहाज़ी वन्दर-गाहों के नियमों की भेषी में है, अत: रफ्तनी के विभाग से स्वास्थ्य विभाग का सम्बन्ध रहना आवश्यक है। इसी तरह 'नरकोटिक' नामक विष का दुक्पयोग न किया जाय, इसकी व्यवस्था के लिये रफ्तनी-विभाग का सम्बन्ध मेडिकल विभाग से रहता है। इस-लिए अफीम-विभाग स्वास्थ्य और रफ्तनी-विभाग से समय-समय पर परामर्श किया करता है।

राष्ट्र-संघ और भारतवर्ष - राष्ट्रसंघ के सदस्य वे राज्य होते हैं, जिनका पद राष्ट्र की तरह माना जाता है। मारतवर्ष राष्ट्रसंघ का सदस्य है। इससे यह समक्ता जाता है कि इस देश का भी मान स्वतंत्र राष्ट्रों की तरह किया जाता है। राष्ट्रसंघ का सदस्य होने से, भारतवर्ष का, संसार के अन्य राष्ट्रों से सम्बन्ध भी बढ़ता है। परन्तु इस देश की ओर से संघ की सभा में भाग लेनेवाले ज्यक्ति वास्तव में यहाँ के प्रांतिनिधि नहीं होते; भारत-सरकार द्वारा नामज़द होने से वे वर्तमान अवस्था में ब्रिटिश-सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। मारतवर्ष को संघ की कौंसिल में अस्थायी सदस्य का पद भी नहीं मिला है। इस प्रकार संघ में भारतवर्ष का प्राय: कुछ भी प्रभाव नहीं है। संघ के कर्म-चारियों में भारतवर्षि का प्राय: कुछ भी प्रभाव नहीं है। संघ के कर्म-चारियों में भारतवर्षियों की संख्या भी बहुत कम है। अत: यहाँ के नेताओं का मत है कि जब तक भारतवर्ष को संघ में अपना वास्तविक मत प्रकट करने और अपने समुचित पदाधिकारी रखने का अधिकार न हो, उसे इस संस्था से अलग रहना और इस विषय के ज्यय-भार

से बचना ही उचित है। ज्यय की बात यह है कि संघ का वार्षिक ज्यय लगभग साढ़े तेरह लाख पोंड होता है। यह ज्यय ९१३ हिस्सों में विभक्त है, संघ के भिन्न-भिन्न सदस्य-राज्यों को इसके लिए भिन्न-भिन्न परिमाया में चन्दा देना होता है। भारतवर्ष पहले ९२३ हिस्सों में से ५४ हिस्सों की रक्ष देता था। इसका यहाँ बहुत विरोध हुआ। अब यह ४९ हिस्से अर्थात् लगभग ग्यारह लाख रुपये देता है।

राष्ट्र-संघ से भारतवर्ष को विशेष लाभ नहीं हुआ, तथापि कुछ दिशाओं में लाभ हुआ है। भारतवर्ष संव के अन्तर्राष्ट्रीय अम-कार्यालय का सदस्य है।यह उन आठ राज्यों से सम्मिलित है, जिनके श्रीद्योगिक हितों की श्रोर संघ ध्यान देता है। यह श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्बन्धी सम्मेलनों में भाग लेता है ब्रौर उनके कई निर्णयों को मान्य कर चुका है। उदाहरखवत् श्रम के घंटे कम करना। इससे भारतीय जनता—विशोषतया अमजीवियों—को बहुत लाभ पहुँचा है। बम्बई में संघका एक दफ्तर है, जो यहाँ संघके निर्णयों का प्रचार करता है, और उसके के कार्यों के सम्बन्ध में उपस्थित किये जानेवाले प्रश्नों का उत्तर देता है। अन्तर्राष्ट्रीय अम-कार्यालय की एक शाला देहली में भी है। संघका एक अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक सह-कारिता विभाग है यह भी भारतवर्ष के लिए बहुत हितकर है। उसका सामाजिक कार्य तो विशेष रूप से उपयोगी है। संघ की स्रोर से नियुक्त मेलेरिया कमीशन ने मारतवष आकर भी जांच की थी। इसी प्रकार संघ ने एक कमेटी स्त्रियों और बच्चों के अनैतिक व्यागर की जांच के लिए नियत की । उसने इस प्रश्न पर अच्छा प्रकाश डाला है। लिंगापुर में संव का एक दक्तर है, वह प्रति दिन नहीं से होकर एशियाई वन्दरगाहों पर आनेवाले जहाजों के यात्रियों की वीद्धारियों के विषय में, बेतार के-तार द्वारा समाचार भेजता है। संघ ने निश्चय किया था कि किसी देश से अफीम की निर्यंत केवल उतनी ही हो, जितनी औषधियों के लिए आवश्यक हो। पहले भारत-सरकार द्वारा बहुत-सी अफीम चीन जाती थी, परन्तु अफीम सम्बन्धी समफौते पर हस्ताक्षर करनेवालों में भारतवर्ष के भी होने से, अब यह अनैतिक व्यापार बन्द हो गया है इससे भारतवर्ष और चीन दोनों को ही लाम हुआ है।

राष्ट्र-संघ के जदेश्य की पूर्ति—करार संघ के भारतवर्ष-सम्बन्धी काम का उक्की खिलाया गया है ऐसा ही कार्य संघ ने कहैं अन्य देशों के लिए करके उन्हें लाभ पहुँचाया है। बास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की, अनेक दिशाओं में, आवश्यकता है, और राष्ट्र-संघ जैसी संस्थाएं इसमें बहुत सहायक हो सकती हैं। हाँ, संघ के कार्य में उन्नति और वृद्धि की अभी बहुत गंजायश है।

एक बात में धंघ से लोगों को बड़ी निराशा रही है। धंघ का निर्माण विशेषतया इस उद्देश्य से हुआ था कि यह युद्धों से होनेवाली, मानव जाति की भयंकर हानि को रोके, किसी देश की स्वतंत्रता अपहरण होती हो, तो उसकी रखा करे और राष्ट्रों की सैनिक शांकि पर प्रतिवन्ध लगाये। सब इस विषय में नितान्त अस्कल रहा है। हमारे देखते-देखते कितने ही राष्ट्र अपनी प्यारी स्वाधीनता से बंखित हो गये; संघ के होने से उनकी स्थिति में कुछ अन्तर न आया। इसिलिए लोकमत इस संस्था के प्रति उपेक्षा करने लगा है। बात यह है कि यह संघ सारे संसर का नहीं है, इसके स्न-संचालक केवल कुछ ही राष्ट्र हैं। वे कहीं सम्यता-प्रचार के नाम से, कहीं शासनं-कार्य की शिक्षा के नाम पर, असंगठित या अवनत मृखंडों को अपने अधीन किये हुए हैं। अतः संघ के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती। अन्यान्य वार्तो में संघ कहता है कि विविध राष्ट्रों की सैनिक शक्ति एक सीमा से अधिक न रहे, परन्तु उसके सदस्य-राष्ट्र हो नहीं, वे राष्ट्र भी, जिनका इसमें विशेष बोलवाला है, आत्म-रक्षा या व्यापार वृद्धि की आड़ में अपनी-अपनी सेना और सैनिक सामग्री आदि को भरसक वड़ा रहे हैं। संतर में हर चड़ी महायुद्ध की आशंका रहती है, और प्रत्येक महायुद्ध अन्ने से पहले महायुद्ध से अधिक पातक तथा प्रलयकारी होती है। जब संघ के सदस्य-राज्यों में हर य की उदारता तथा स्वाग के भावों का स्वेष्ट उदय होगा, तभी वह अपने महान उद्देश्य में सफल होगा। अ

\*पुस्तक छपते समय महायुद्ध अपना विनाश-कार्य कर रहा है। राष्ट्रसंध युद्धें का अन्त करने के लिए स्थापित हुआ था। पर इस समय तो महायुद्ध ने ही राष्ट्र संब को निजीव कर रखा है। आशा है महायुद्ध का अन्त होने पर कोई नई व्यवस्था होगी, राष्ट-संब का पुनर्जन्म होगा। क्या उस समय इसके स्वधार इसके अन्य तक के अनुमनों के लाम उठानेंगे?

| CENTRAL | ARCHA | E@LOGIC | AT. |
|---------|-------|---------|-----|
| LIBRA   | NEW   | ELHI.   |     |
| Acc. No |       | *       |     |
| Date    |       |         |     |
| C. II N |       |         |     |